Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

OUGHOGH

श्रीरामचरित मानस्

मानस चतृष्ट्यतीके अवसर पर

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

प्रकाशक

सर्वश्री उड़िशा सिमेंट लिमिटेड

पो० राजगंगपुर

जिला- सुन्दरगढ़

(उड़िशा)



मुद्रक राधा प्रेस गान्धीनगर दिल्ली-३१

# श्रीरामचरितमानसके प्रेमी पाठकोंको साद्र समर्पित

## जी पै यह रामायन तुलसी न गावतो

बेदमत सोधि सोधि, सोधि के पुरान सबै, संत औ असंतन्ह को भेद को बताबतो। कपटो कुराही कूर किल के कुचाली जीव,

कौन रामनाम हू को चरचा चलावतो।। 'बेनी' किंव कहै मानो मानो हो प्रतीति यह,

पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावतो।

भारो भवसागर उतारतो कवन पार,

जौ पै यह रामायन तुलसी न गावतो॥



### Vinay Avasthi द्वीपान स्थान स्थान स्थान

## विषय-सूची

| विषय                     | पृष्ठ-संख्या | विषय पृष्ठ-                 | संख्या     |
|--------------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| १-नवाह्न और मासपा        | रायंणके      | १६-श्रीनाम-वन्दना ग्रौर नार | <b>4</b> - |
| विश्राम-स्थान            |              | महिमा                       | १३         |
| २-विश्राम-स्थलोंके स     |              | १७-श्रीरामगुण ग्रौर         |            |
| नम्र निवेदन              |              | श्रीरामचरितकी महिमा         | 1,80       |
| ३-गोस्वामी तुलसीदार      |              | १८-मानसनिर्माणको तिथि       | 28         |
| संक्षिप्त जीवनी          | 33           | १६-मानसका रूपक ग्रोर        |            |
| ४-श्रीरामशलाका प्रश्न    | गावली ३६     | माहात्म्य                   | 22         |
| ५-पारायण-विधि            | ४३           | २०-याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवा |            |
| बालकाण्ड                 |              | तथा प्रयाग-माहात्म्य        |            |
| ६-मङ्गलाचरण              | 9            | २१-सतीका भ्रम, श्रीरामजीव   |            |
| ७-गुरु-वन्दना            | 2            | ऐश्वर्य ग्रौर सतीका खेद     |            |
| द-बाह्यण-संत-वन्दना      | 3            | २२-शिवजीद्वारा सतीका त्या   | ग,         |
| ६-खल-वन्दना              | 8            | शिवजीकी समाधि               |            |
| १०-संत-ग्रसंत-वन्दना     | ×            | २३-सतीका दक्ष-यज्ञमें जाना  | 34         |
| ११-रामरूपसे जीवमात्र     |              | २४-पतिके ग्रपमानसे दुखी     |            |
| वन्दना                   | Ę            | होकर सतीका योगाग्निसे       | जल         |
| १२-तुलसीदासजीकी दी       |              | जाना, दक्ष-यज्ञ-विध्वंस     | 35         |
| ग्रीर राम-भक्तिमय        |              | २५-पार्वतीका जन्म ग्रौर     |            |
| कविताको महिमा            | . Ę          | तपस्या                      | 34         |
| १३-कवि-वन्दना            | 90           | २६-श्रीरामजीका शिवजीसे      |            |
| १४-वाल्मीकि, वेद, ब्रह्म |              | विवाहके लिये ग्रनुरोध       | 88         |
| देवता, शिव, पार्वत       |              | २७-तप्तिषयोको परीक्षामें    |            |
| ग्राविकी वन्दना          | 99           | पार्वतीजीका महत्त्व         | 88         |
| १ ५-श्रोसोताराम-धाम-प    |              | २८-कामदेबका देवकार्यके लि   | वे         |
| बन्दना                   | 85           | जाना ग्रौर भस्म होना        | 88         |

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

| विषय पृष्ठ-स                                      | वाहि हो।<br>तंख्या |                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| २६-रतिको वरदान                                    | ४६                 |                                                      |
| ३०-देवताग्रोंका शिवजीसे<br>ब्याहके लिये प्रार्थना |                    | बाललीलाका श्रानन्द ६५<br>४४-विश्वामित्रका राजा दशरथ- |
| करना, सप्तर्षियोंका                               |                    | से राम-लक्ष्मणको                                     |
|                                                   | ४७                 | माँगना १०३<br>४५-विश्वामित्र-यज्ञकी रक्षा १०४        |
| श्रौर विवाहकी तैयारी                              | ४८                 | ४६-म्रहल्या-उद्धार १०५                               |
| ३२-शिवजीका विवाह                                  | ¥\$                | ४७-श्रीराम-लक्ष्मणसहित                               |
| ३३-शिव-पार्वती-संवाद                              | ४७                 | विश्वामित्रका जनकपुर-                                |
| ३४-ग्रवतारके हेतु                                 | ६३                 | में प्रवेश १०६                                       |
| ३४-नारदका ग्रिभमान ग्रीर                          |                    | ४८-श्रीराम-लक्ष्मणको                                 |
| मायाका प्रभाव<br>३६-विश्वमोहिनोका स्वयंवर,        | ६६                 | देखकर जनकजीकी                                        |
| शिवग्गोंको तथा                                    |                    | प्रेममुग्धता १०७                                     |
| भगवान्को शाप ग्रौर                                |                    | ४६-श्रीराम-लक्ष्मणका                                 |
| नारदका मोह-भङ्ग                                   | ६७                 | जनकपुर-निरीक्षरा १०८                                 |
| ३७-मनु-शतरूपा-तप एवं                              |                    | ५०-पुष्पवाटिका-निरीक्षरा,                            |
|                                                   | ७३                 | सीताजीका प्रथम दर्शन,                                |
|                                                   | ७६                 | श्रीसीतारामजीका<br>परस्पर दर्शन ११२                  |
| ३६-रावणादिका जन्म, तपस्या                         |                    | ४१-श्रीसीताजीका पार्वती-                             |
| ग्रौर उनका ऐश्वर्य तथा<br>ग्रत्याचार              | -10                | पूजन एवं वरदान-                                      |
| ४०-पृथ्वी ग्रौर देवतादिकी                         | 5.9                | प्राप्ति तथा राम-                                    |
| करुण पुकार                                        | £3                 | लक्ष्मण-संवाद ११६                                    |
| ४१-भगवान्का वरदान                                 |                    | ५२-श्रीराम-लक्ष्मणसहित                               |
| ४२-राजा दशरथका पुत्रेष्टि यः                      | त,                 | विश्वामित्रका यज्ञ-                                  |
| रानियोंका गर्भवती होना                            | 83                 | शालामें प्रवेश ११८                                   |

| विषय पृष्ट                                          | -संख्या | विषय पृष्ठ-संस्य               | П |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---|
| <b>५३-श्रीसीताजीका</b>                              |         | ६६-रामराज्याभिषेककी            |   |
| यज्ञशालामें प्रवेश                                  |         | तैयारी, देवतास्रोंकी           |   |
| ५४-वन्दीजनोंद्वारा जनक-                             |         | व्याकुलता तथा                  |   |
| प्रतिज्ञाकी घोषणा                                   |         | सरस्वतीजीसे उनकी               |   |
| ४४-राजाग्रोंसे धनुष न                               |         | प्रार्थना १८                   | 8 |
| उठना, जनककी                                         |         | ६७-सरस्वतीका मन्थराकी          |   |
| निराशाजनक वाणी                                      |         | बुद्धि फेरना, कैकेयी-          |   |
| ५६-श्रीलक्ष्मगाजीका क्रोध                           |         | मन्थरा-संवाद १८                | 8 |
| ५७-धनुषभङ्ग                                         |         | ६८-कैकेयीका कोप-भवनमें         |   |
| <b>४</b> द-जयमाल पहनाना                             |         | जाना १८३                       | 3 |
| ५६-श्रीराम-लक्ष्मग् ग्रौर                           |         | ६६-दशरथ-कैकेयी-संवाद           |   |
| परशुराम-सवाद                                        | १३१     | ग्रीर दशरथ-शोक,                |   |
| ६०-दशरथजीके पास                                     |         | सुमन्त्रका महलमें जाना         |   |
| जनकजीका दूत भेजना,                                  |         | ग्रौर वहाँसे लौटकर             |   |
| ग्रयोध्यासे बारातका                                 |         | श्रीरामजीको महलमें             |   |
| प्रस्थान                                            | 358     | भेजना १६०                      | 3 |
| ६१-बारातका जनकपुरमें<br>स्राना स्रोर स्वागतादि      |         | ७०-श्रीराम-कैकेयी संवाद १६५    | 9 |
| ६२-श्रीसीता-राम-विवाह                               |         | ७१-श्रीराम-दशरथ-संवाद,         |   |
| ६३-बारातका स्रयोध्या                                |         | ग्रवधवासियोंका विषाद,          | - |
| लौटना ग्रौर ग्रयोध्यामें                            |         | कैकेयोको समभाना १६व            |   |
| ग्रानस्ट                                            | 270     | ७२-श्रीराम-कौसत्या-संवाद २०३   |   |
| ग्रानन्द<br>६४-श्रीरामचरित्र सुनने-<br>गानेकी महिमा | 140     | ७३-श्रीसीताराम-संवाद २०६       | • |
| गानेको महिमा                                        | 900     | ७४-श्रीराम-कौसल्या-सीता-       |   |
|                                                     |         | संवाद २००                      |   |
| श्रयोध्याकाण्ड                                      |         | ७५-श्रीराम-लक्ष्मग्ग-संवाद २१० |   |
|                                                     |         | ७६-श्रीलक्ष्मण-सुमित्रा-       |   |
| ६५-मङ्गलाचरण                                        | 308     | संवाद २११                      |   |

| विषय                                     | पृष्ठ-संख्या | विषय                      | पृष्ठ-संख्या |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ७७-श्रीरामजी, लक्ष्मरा                   | जी,          | ८६-चित्रक्टमें निवा       | स,           |
| सीताजीका महार                            | राज          | कोल-भीलोंके द्वारा        |              |
| दशरथके पास वि                            | वदा          | सेवा                      | २३८          |
| माँगने जाना, दशरथ                        | ाजी-         | ८७-सुमन्त्रका ग्रयोध्याक  |              |
| का सीताजीको                              |              | लौटना ग्रौर सर्वत्र       |              |
| समभाना                                   | २१३          | शोक देखना                 | २४३.         |
| ७८-श्रीराम-सीता-लक्ष्म                   |              |                           | - W          |
| वन-गमन ग्रीर नग                          | ार-          | ८८-दशरथ-सुमन्त्र-संवाद    |              |
| वासिग्रोंको सोये छो।                     |              | दशरथ-मरग                  | <b>२</b> ४४  |
| भागे बढ़ना                               |              | ८६-मुनि वसिष्ठका भरत      | जी-          |
| ७६-श्रीरामका शृङ्गवेर                    |              | को बुलानेके लिये          | इत           |
| पहुँचना, निषादके द्व                     |              | भेजना                     | २४८          |
| सेवा                                     | 280          | ६०-श्रीभरत-शत्रुदनका      |              |
| ८०-लक्ष्मण-निषाद-संवाद                   |              | ग्रागमन ग्रौर शोक         | 388          |
| श्रीराम-सीतासे सुमन                      |              | ६१-भरत-कौसल्या-संवाद      |              |
| संवाद, सुमन्त्रका                        |              | श्रौर दशरथजीकी            |              |
| लौटना                                    | 388          | ग्रन्त्येष्टि-क्रिया      | Dun          |
| ८१-केवटका प्रेम ग्रीर गं                 |              |                           | २४२          |
| पार जाना                                 |              | ६२-वसिष्ठ-भरत-संवाद,      |              |
|                                          |              | श्रीरामजीको लानेके        |              |
| दर-प्रयाग पहुँचना, भरह<br>संवाद, यमुनाती | া <b>ज-</b>  | लिये चित्रकूट जानेकी      |              |
| विवासियोंकर नेन                          | <b>(</b> -   | तैयारी "                  | २४४          |
| निवासियोंका प्रेम                        | २२४          | ६३-ग्रयोध्यावासियोंसहित   |              |
| द३-तापस-प्रकर <b>ग</b>                   | २२७          | श्रीभरत-शत्रुद्दन ग्रादि- |              |
| द४-यमुनाको प्रगाम,                       |              |                           |              |
| वनवासियोंका प्रेम                        | २२८          | का वन-गमन                 | २६२          |
| ८५−श्रीराम-वाल्मीकि-<br>                 |              | ६४-निषादकी शंका स्रोर     |              |
| संवाद                                    | २३४          | सावधानी                   | २६३          |
|                                          |              |                           |              |

विषय पृष्ठ-संख्या विषय पुष्ठ-संख्या ६५-भरत-निषाद-मिलन ग्रौर १०३-वनवासियोद्वारा भरत-संवाद तथा भरतजीका जीकी मण्डलीका और नगरवासियोंका सत्कार, कैकेयी का प्रेम २६४ पश्चात्ताप २८६ ६६-भरतजीका प्रयाग जाना १०४-श्रीवसिष्ठजीका भाषण २६१ श्रौर भरत-भरद्वाज-१०५-श्रीराम-भरतादिका सवाद 335 संवाद 358 ६७-भरद्वाजद्वारा भरतका १०६-जनकजीका पहुँचना, २७३ सत्कार कोल-किरातादिकी भेंट, ६६-इन्द्र-बृहस्पति-संवाद २७४ संबका परस्पर मिलाप ३०० ६६-भरतजी चित्रकृटके १०७-कौसल्या-सुनयना-मार्गमें २७७ संवाद, श्रीसीताजीका १००-श्रोसोताजीका स्वप्न, शोल 303 श्री रामजीको कोल-किरातोंद्वारा भरतजी-१०८-जनक-सुनयना-संवाद, के ग्रागमनकी सूचना, भरतजीकी महिमा शोक, रामजीका १०६-जनक-वसिष्ठादि-संवाद, लक्ष्मणजीका क्रोध 305 इन्द्रकी चिन्ता, सरस्वती-१०१-श्रीरामजीका का इन्द्रको समभाना ३०८ लक्ष्मणजीको ११०-श्रीराम-भरत-संवाद समभाना एवं भरतजी-१११-भरतजीका तीर्थ-जल-को महिमा कहना २८१ स्थापन तथा चित्रकूट-१०२-भरतजीका मन्दाकिनी-388 भ्रमग् स्नान, चित्रकूटमें ११२-धोराम-भरत-संवाद, पहँचना, भरतादि सबका

परस्पर मिलाप, पिता-

का शोक ग्रौर श्राद्ध

पादुका-प्रदान, भरतजीकी

38=

विदाई

विषय

पृष्ठ-संख्या विषय

पृष्ठ-संख्या

| ११३-भरतजीका ग्रयोध्या         | १२२-ज्ञूर्पणखाकी कथा,     |
|-------------------------------|---------------------------|
| लौटना, भरतजी-द्वारा           | शूर्पणखाका खरदूषण-        |
| पादुकाकी स्थापना,             | के पास जाना ग्रौर         |
| नित्याममें निवास ग्रौर        | खरदूषगादिका वध ३३७        |
| श्रीभरतजीके चरित्र-           | १२३-शूर्पणखाका रावराके    |
| श्रवराको महिमा ३२१            | निकट जाना, श्रीसीता-      |
| <b>ग्ररण्यकाण्ड</b>           | जीका ऋग्नि प्रवेश ऋौर     |
| ११४-मङ्गलाचरगा ३२४            | माया-सीता ३४१             |
| ११५-जयन्तको कुटिलता ग्रौर     | १२४-मारीचप्रसङ्ग ग्रौर    |
| फलप्राप्ति ३२६                | स्वर्णमृगरूपमें मारीच-    |
| ११६-ग्रित-मिलन एवं स्तुति ३२७ | का मारा जाना ३४३          |
| ११७-श्रीसीता-ग्रनसूया-मिलन    | १२५-श्रीसीताहरण ग्रौर     |
| श्रीर श्रीसीताजीको            | श्रीसीताविलाप ३४५         |
| ग्रनसूयाजीका पातिव्रत-        | १२६-जटायु-रावण-युद्ध ३४६  |
| धर्म कहना ३२८                 | १२७-श्रीरामजीका विलाप     |
| ११८-श्रीरामजीका ग्रागे        | जटायुका प्रसङ्गः ३४७      |
| प्रस्थान, विराघ-वध            | १२८-कबन्ध-उद्धार ३४६      |
| ग्रौर शरभङ्ग-प्रसङ्ग ३३०      | १२६-शबरीपर कृपा, नवधा-    |
| ११६-राक्षस-वधकी प्रतिज्ञा     | भक्ति-उपदेश ग्रौर         |
| करना ३३१                      | पम्पासरकी स्रोर           |
| १२०-सुतीक्ष्णजीका प्रेम,      | प्रस्थान ३५०              |
| श्रगस्त्य-मिलन, श्रगस्त्य-    | १३०-नारद-राम-संवाद ३५४    |
| संवाद, रामका दण्डक-           | १३१-संतोंके लक्ष्या ग्रौर |
| वन-प्रवेश ग्रौर जटायु-        | सत्सङ्ग-भजनके लिये        |
| मिलाप ३३१                     | त्रेरणा ३४६               |
|                               | किष्किन्धाकाण्ड           |
|                               |                           |
| नाराच-राक्षण-ताबाद ३३४        | १३२-मङ्गलाचरगा ३५६        |

| विषय पृष्ठ-सस्य             | । विषय पुष्ठ-संख्या            |
|-----------------------------|--------------------------------|
| १३३-श्रीरामजीसे हनुमानजी-   | १४३-वानरोंका समुद्रतटपर        |
| का मिलना ग्रौर              | ग्राना, संपातीसे भेंट          |
| श्रीराम-सुग्रीवकी           | ग्रौर बातचीत ३७२               |
| मित्रता ३६०                 | १४४-समुद्रलाँघनेका परामर्श,    |
| १३४-सुग्रीवका दुःख सुनाना,  | जाम्बवन्तका                    |
| बालिवधकी प्रतिज्ञा,         | हनुमान्जीको बल याद             |
|                             | दिलाकर उत्साहित                |
| श्रीरामजीका मित्र-          | करना ३७४                       |
| लक्षरा-वर्णन ३६२            | १४५-श्रीरामगुणका माहात्म्य ३७६ |
| १३५-सुग्रीवका वैराग्य ३६३   | 127                            |
| १३६-बालि-सुग्रीव-युद्ध,     | सुन्दरकाण्ड                    |
| बालि-उद्धार ३६४             |                                |
| १३७-ताराका विलाप, तारा-     | १४६-मङ्गलाचररा ३७६             |
| को श्रीरामजीद्वारा          | १४७-हनुमान्जीका लङ्काको        |
|                             | प्रस्थान, सुरसासे भेंट,        |
| उपदेश और सुग्रीवका          | छाया पकड़नेवाली                |
| राज्याभिषेक तथा             | राक्षसीका वध ३८०               |
| ग्रङ्गदको युवराज-पद ३६४     | १४८-लङ्कावर्गन, लङ्कानी-       |
| १३८-वर्षा-ऋतु-वर्गन ३६७     | पर प्रहार, लङ्कामें प्रवेश३८१  |
| १३६-शरद्-ऋतु-वर्णन ३६८      | १४६-हनुमान्-विभोषरा-           |
| १४०-श्रीरामकी सुग्रीवपर     | संवाद ३८३                      |
| नाराजी, लक्ष्मणजीका         | १५०-हनुमान्जीका ग्रशोक-        |
| कोप ३६६                     | वाटिकामें सीताको               |
|                             | देखकर दुखी होना                |
| १४१-सुग्रीव-राम-संवाद ग्रौर | ग्रौर रावएाका सीताजी           |
| सीताजीकी खोजके              |                                |
| लिये बंदरोंका प्रस्थान ३७०  | को भय दिखलाना ३८४              |
| १४२-गुफामें तपस्विनीके      | १५१-श्रोसीता-त्रिजटा-संवाद ३८५ |
| दर्शन ३७२                   | १५२-श्रीसीता-हनुमान्-संवाद ३८६ |
|                             |                                |

| Vinay Avastni S          | anio Bnuvian | Wani I rust Donations    |           |
|--------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| विषय                     | पृष्ठ-संख्या | विषय पू                  | हठ-संख्या |
| १५३-हनुमान्जीद्वारा      |              | १६२-समुद्र पार करनेके ति | नये       |
| श्रशोकवाटिका-विध         | वंस,         | विचार, रावण-दूत          |           |
| ग्रक्षयकुमार-वध ग्रौ     |              | शुकका स्राना स्रौर       |           |
| मेघनादका हनुमान्         |              | लक्ष्मगाजीके पत्रको      |           |
| को नागपाशमें बाँध        |              | लेकर लोटना               | 808       |
|                          | ३८८          | १६३-दूतका रावणको         | 300       |
| १५४-हनुमान्-रावण-संवा    |              | समभाना ग्रौर लक्ष्म      | л-        |
|                          | 382          | जीका पत्र देना           | ४०४       |
| १५६-लङ्कका जलानेके बा    |              | १६४-समुद्रपर श्रीरामजीक  |           |
| हनुमान्जीका सीता         | जी-          | क्रोध ग्रौर समुद्रकी     |           |
| से विदा माँगना ग्र       |              | विनती                    | ४०७       |
| चूड़ामणि पाना            |              | १६५-श्रीरामगुरागानको     | 809       |
| १५७-समुद्रके इस पार श्रा |              | महिमा                    | ४०५       |
| सबका लौटना, मधुव         |              |                          | 804       |
| प्रवेश, सुग्रीव-मिलन     |              | लङ्काकाण्ड               |           |
| श्रीराम-हनुमान्-संवा     |              | OCC DESTRUCTION          |           |
| १५५-श्रीरामजीका वानरो    | की           | १६६-मङ्गलाचरण            | 866       |
| सेनाके साथ चलकर          |              | १६७-नल-नीलद्वारा पुल     | *         |
| समुद्र-तटपर पहुँचना      | ३६६          | बाँधना, श्रीरामजी-       |           |
| १५६-मंदोदरी-रावण-संवा    | इ ३६७        | द्वारा श्रीरामेश्वरकी    |           |
| १६०-रावएको विभीषणक       |              | स्थापना                  | 885       |
| समभाना ग्रोर             |              | १६८-श्रीरामजीका सेनासहि  | त         |
| विभोषणका ग्रपमान         | -225         | समुद्र पार उतरना,        |           |
| १६१-विभोषणका भगवान       | ३६८          | सुबेलपर्वतपर निवास       |           |
|                          |              | रावणकी व्याकुलता         | 863       |
| श्रीरामजीकी शरणके        |              | १६६-रावएाको मंदोदरीका    |           |

800

समभाना, रावण-

888

प्रहस्त-संवाद

लिये प्रस्थान ग्रीर

शरण-प्राप्ति

|                                           | - " . " . | 700                                                 | >-सल्या |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------|
| १७०-सुबेलपर श्रीरामजीकी                   |           | संवाद, मकरी-उद्धार,                                 |         |
| आँकी श्रौर चन्द्रोदय-                     |           | कालनेमि-उद्धार                                      | 880     |
| वर्णन                                     | ४१६       | १८०-भरतजीके बाणसे                                   |         |
| १७१-श्रीरामजीके बाणसे                     |           | हनुमान्का मूछित                                     |         |
| रावराके मुकुटछत्रादि-                     |           | होना, भरत-                                          |         |
| का गिरना                                  | ४१८       | हनुमान्-संवाद                                       | 885     |
| १७२-मंदोदरीका फिर रावण                    | π-        | १८१-श्रीरामजीकी प्रलाप-                             |         |
| को समभाना ग्रौर                           |           | लीला, हनुमान्जीका                                   |         |
| श्रीरामकी महिमा                           |           | लौटना, लक्ष्मणजीका                                  |         |
| कहना                                      | ४१८       | उठ बंठना                                            | ४४३     |
|                                           |           | १८२-रावणका कुम्भकर्णको                              |         |
| १७३-ग्रङ्गदजीका लङ्का                     |           | जगाना, कुम्भकर्णका                                  |         |
| जाना और रावणकी                            |           | रावणको उपदेश ग्रौर                                  |         |
| सभामें ग्रङ्गद-रावण-                      | V7.       | विभोषण-कुम्भकर्ण-                                   |         |
| संवाद                                     | ४२०       | संवाद                                               | 888     |
| १७४-रावराको पुनः मंदोदरी                  |           | १८३-कुम्भकणं-युद्ध ग्रीर                            |         |
| का समभाना                                 | ४३०       | उसकी परमगति                                         | ४४६     |
| १७५-ग्रङ्गद-राम-संवाद                     | 838       | १८४-मेघनादका युद्ध,                                 |         |
| १७६-युद्धारस्थ                            | ४३३       | रामजीका लीलासे                                      |         |
| १७७-माल्यवान्का रावराको                   | W710      | नागपाशमें बँधाना                                    | 388     |
| समभाना                                    | ४३७       | १८५-मेघनाद-यज्ञ-विध्वंस,                            |         |
| १७८-लक्ष्मण-मेघनाद-युद्ध,                 |           | युद्ध श्रीर मेघनाद-                                 |         |
| लक्ष्मणजीको शक्ति                         | V20       |                                                     | ४५१     |
| लगना                                      | 358       |                                                     | مرز     |
| १७६-हनुमान्जीका सुवेण<br>वैद्यको लाना एवं |           | १८६-रावणका युद्धके लिये<br>प्रस्थान ग्रौर श्रीरामजी |         |
| वंजीवनीके लिये जाना,                      |           | अस्यान आर श्रारा <b>मजा</b><br>का विजय-रथ तथा       |         |
| कालनेमि-रावण-                             |           |                                                     | Vu 2    |
| नगरानान-राजण                              |           | वानर-राक्षसोंका युद्ध                               | 023     |

| विषय पृष                                     | ठ-संख्या | विषय                | पृष्ठ-संख्या     |
|----------------------------------------------|----------|---------------------|------------------|
| १८७-लक्ष्मण-रावण-युद्ध                       | ४५६      | १६७-हनुमान्जीका     | सोताजी-          |
| १८८-रावण-मूर्छा, रावण-                       |          | को कुशल सुन         |                  |
| यज्ञ-विध्वंस, राम-                           |          | सीताजीका ग्रा       |                  |
| रावण-युद्ध                                   | ४५७      | ग्रौर ग्रग्नि-प     | रोक्षा ४७३       |
| १८६-इन्द्रका श्रीरामजीके                     |          | १६८-देवताग्रोंकी स  |                  |
| लिये रथ भेजना,                               |          | इन्द्रको ग्रमृत-    | वर्षा ४७५        |
| राम-रावण-युद्ध                               | ४६०      | १६६-विभोषणको        | प्रार्थना,       |
| १६०-रावणका विभीषणपर                          |          | श्रीरामजीके         | द्वारा           |
| शक्ति छोड़ना, रामजी-                         |          | भरतजीकी प्रेम       | <b>स्दशाका</b>   |
| का शक्तिको ग्रपने ऊप                         |          | वर्णन, शीघ्र        | <b>ग्रयोध्या</b> |
| लेना,विभीषण-रावण-                            |          | पहुँचानेका ग्रनु    | रोध ४७६          |
| युद्ध                                        | ४६३      | २००-विभीषणका वस     | त्राभूषण         |
|                                              | -11      | बरसाना ग्रौर        |                  |
| १६१-रावण-हनुमान्-युद्ध,<br>रावणका माया रचना, |          | भालुग्रोंका उन      |                  |
| रामजीद्वारा माया-नाश                         | XEX      | पहनना               |                  |
|                                              |          | २०१-पुष्पकविमानपर   |                  |
| १६२-घोर युद्ध, रावणकी                        |          | श्रीसीतारामजी       |                  |
| मूर्छा                                       | ४६५      | भ्रवधके लिये प्र    | स्थान ४८१        |
| १६३-त्रिजटा-सीता संवाद                       | ४६६      | २०२-श्रारामचारत्रका | महिमा ४८३        |
| १६४-राम-रावण-युद्ध,                          |          | उत्तरका             | ण्ड              |
| रावरा-वध, सर्वत्र                            |          | २०३-मङ्गलाचरगा      | X=4              |
| जय-ध्वनि                                     | ४६६      | २०४-भरत-विरह तथ     | 1 <b>117</b> 7-  |
| १६५-मंदोदरी-विलाप,                           |          | हनुमान्-मिलन,       | 1 4(()           |
| रावणको ग्रन्त्येष्टि-                        |          | ग्रयोध्यामें ग्रानः | e yes            |
| क्रिया :                                     | ४७१      | २०५-श्रीरामजीका स   | वागत,            |
| १६६-विभीषणका राज्या-                         |          | भरतमिलाप,           |                  |
| भिवेक                                        | ४७२      | मिलनानन्द           |                  |

|                      | Vinay Avasthi Sahi | b Bhưvan Vani Tru | st Donations   |              |
|----------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|
| विषय                 | पृष्ठ-र            | गंख्या विषय       |                | पृष्ठ-संख्या |
| २०६-रामराज्या        | भिषेक, वेद-        | पूर्व             | जन्मकथा ग्रं   |              |
| स्तुति, शि           | वस्तुति ४          |                   | ल-महिमा कह     |              |
| २०७-बानरोंकी         | ग्रौर निषाद-       | २१६-गुरु          | जीका ग्रपमा    | ान एवं       |
| की बिदाई             | 8                  | ६७ शिव            | वजीके शापक     | ो बात        |
| २०८-रामराज्य         | का वर्णन ४         | ६६ सुनः           | ना             | ४४२          |
| ू २०६-पुत्रोत्पत्ति, | ग्रयोध्याकी        | २१७-रुद्रा        |                | ४४३          |
|                      | , सनकादिका         | २१८-गुरु          | नीका शिवर्ज    | ोसे          |
| ग्रागमन ग्र          | रि संवाद ५         |                   | राध-क्षमापन,   |              |
| २१०-हनुमान्जी        |                    |                   | ानुग्रह ग्रौर  |              |
|                      | प्रक्त ग्रीर       |                   | भुशुण्डिको स्र | <b>गिकी</b>  |
|                      | ना उपदेश ५०        |                   |                | 488          |
| ११-श्रोरामजीव        |                    |                   | भुशुण्डिजीका   |              |
|                      | राम-गीता)          | लाम               | शजीके पास      | जाना         |
|                      | को कृतज्ञता ५०     |                   | शाप तथा ग्र    | नुग्रह       |
| २१२-श्रीराम-वस्      |                    | पाना              |                | <b>४</b> ४६  |
| श्रीरामजीक           |                    |                   | भक्ति-निरूपण   |              |
|                      | ाईमें जाना ५१      |                   | शिपक स्रौर भ   |              |
| २१३-नारदजीका         |                    |                   | हान् महिमा     |              |
| स्तुति करके          |                    |                   | नीके सात       |              |
| को लौट जा            |                    | ३ तथा             | काकभुशुण्डि    | के           |
| २१४-शिव-पार्वती-     |                    |                   |                |              |
| गरुड़-मोह,           | गरुड़जोका          |                   | -महिमा         |              |
| काकभुशुण्डिः         | स राम-कथा          |                   | यण-माहात्म्य   | ,            |
| ग्रौर राम-म          |                    |                   | विनय ग्रौर     |              |
| सुनना                | 7 7 8              |                   |                | 37.8         |
| २१४-काकभुशुण्डि      | का ग्रपना          | २२४-रामार         | प्रणजीकी ग्रा  | रती ५६३      |
|                      |                    |                   |                |              |

## नवाह्वपारायणके विश्राम-स्थान

|              |     | वृष्ठ      |             |     | र्वेश्ट |
|--------------|-----|------------|-------------|-----|---------|
| पहला विश्राम | ••• | ६३         | छठा विश्राम | ••• | 388     |
| दूसरा ,,     | ••• | ११८        | सातवाँ ,,   | ••• | 880     |
| चौथा ,,      | ••• | १७४<br>२३० | आठवाँ "     |     | 838     |
| पाँचवाँ "    | *** | २८४        | नवाँ "      | ••• | प्रहर   |

## मासपारायणके विश्राम-स्थान

|            |       |     | पृष्ठ |                 |     | उठ्ट  |
|------------|-------|-----|-------|-----------------|-----|-------|
| पहला वि    | श्राम | ••• | १६    | सोलहवाँ विश्राम | ••• | . २३० |
| दूसरा      | "     | ••• | ३२    | सत्रहवाँ ,,     | ••• | २३६   |
| तीसरा      | "     |     | ४७    | अठारहवाँ ,,     | ••• | २४७   |
| बीया       | "     | ••• | ६३    | उन्नीसवाँ ,,    | ••• | २७४   |
| पाँचवाँ    | ,,    | ••• | ७७    | बीसवाँ ,,       | ••• | २८४   |
| छठा        | "     | ••• | 83    | इक्कीसवाँ ,,    | ••• | ३२३   |
| सातवाँ     | ,,    |     | १०५   | बाईसवाँ "       | ••• | ३५७   |
| ग्राठवाँ   | "     | ••• | ११६   | तेईसवाँ ,,      | ••• | ३७६   |
| नवाँ       | "     | ••• | १३२   | चौबीसवाँ ,,     | ••• | 308   |
| दसवाँ      | "     | ••• | १४६   | पच्चीसवाँ ,,    | ••• | थइ७   |
| ग्यारहवाँ  | "     | ••• | १६०   | छब्बीसवाँ ,,    | ••• | ४६६   |
| बारहवाँ    | "     | ••• | १७७   | सत्ताईसवाँ ,,   | ••• | ४८३   |
| तेरहवाँ    | "     | ••• | 939   | अट्टाईसवाँ ,,   | ••• | 38%   |
| चौदहवाँ    | "     | ••• | २०६   | उन्तीसवां ,,    | ••• | ANO   |
| पन्द्रहवाँ | in    | ••• | २२०   | तीसवाँ "        | ••• | ४६२   |

## श्रीरामचरितमानसके पारायणके विश्राम-स्थलोंके सम्बन्धमें नम्न निवेदन

(श्रीरामचिरतमानसका यह संस्करण गीताप्रेसके बृहदाकार मूल मोटा टाइप संस्करणसे घटाकर इस छोटे श्राकारमें तैयार किया गया है। इसमें (नवाह तथा मास) पारायणके विश्राम-स्थल प्रचलित संस्करणों के श्रानुसार (जैसे गीताप्रेसके बृहदाकार संस्करणमें लगे हुए हैं, वैसे ही) मुद्रित हुए हैं, किन्तु वे विश्राम-स्थल बहुत उपयुक्त नहीं लगते।)

### नवाह-पारायण

श्रीवेणीमाधवदास विरचित 'मूल गोसाईं-चिरत' के दोहे ७७-७८ के बीच यह विवरण मिलता है कि किसी ठाकुरकी जगिवमोहिनी कन्याका विवाह जिससे हुआ वह भी नारी थी, धोखेसे उसको पुरुष बताया गया। इससे दुःखी होकर जब उस जगिवमोहिनी कन्याके पिता गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीकी शरणमें गये, तब गोस्वामीजीने उसके लिये श्रीरामचिरतमानसका नवाह्न-पारायण किया था जिसके प्रभावसे वह नररूपधारिणी कन्या वास्तिविक नर बन गयी थी। उसका वर्णन इस प्रकार है —

तिन घेरे दया लिंग संत हिये। तिसु हेतु नवाह्मिक पाठ किये॥ विस्राम लगायो सो जानिय जू। तिसु सब्द प्रथम यह आनिय जू॥ (१) (२) (३) 'हिय', 'सत', अरु 'कीन्ह'-रु 'स्यामल'-गा। (x) औ 'राम सैल' पुनि 'हारि परा'।। (5) (७) 'कह मारुतसुत', 'जहँ-तहँ' 'पुन्यं'। इति पाठ नवाह्निक ठाम अयं।।

गीताप्रेस द्वारा नवाह्न-पारायणके विश्राम जिस दोहे, सोरठे या क्लोकपर होते हैं, क्रमसे उनके प्रथम शब्द मूल गोसाई-चरितके वर्णनके अनुसार हैं, साथ हो श्रीरामचरितमानसके वर्तमान प्रचलित पाठमें कुल जितने दोहोंके विश्राम हैं, उनको ६ से विभाजित करनेपर ११६ की संख्या भागफलमें मिलती है स्रौर शेष ३ बचता है। गीता-प्रेसके नवाह्न-पारायणके प्रत्येक विश्रामके दोहे तीन दिन तो १२०-१२० हैं श्रीर शेष ६ दिनों में ११६-११६ हैं। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित 'कल्याण' के ग्रगस्त १९३८ के विशेषांक 'मानसांक' में प्रकाशित श्रीरामचरितमानसके प्रकाण्ड पण्डित पूज्यपाद परमहस श्रीग्रवधिबहारीदासजी महाराज (श्रीनागाबाबाजी महाराज) के द्वारा मान्य विश्राम स्थल 'मूल गोसाईं-चरित' एवं गीताप्रेसके द्वारा मान्य विश्राम-स्थलोंसे नहीं मिलते । नवाह्न-बिश्राम-स्थलोंके बारेमें 'मूल गोसाईं-चरित' की प्रामाणिकता सर्वमान्य नहीं लगती।

विश्राम-स्थलोंके निर्घारणके लिये निम्न सिद्धान्त बताये जाते हैं-

(१) जहाँ तक बन सके, एक विश्वाममें प्रसंग पूरा हो जाय।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

- (२) ऐसे स्थानपर विश्राम न हो, जहाँ उत्कृष्ट पक्ष संकट या पराभवमें छूटता हो।
  - (३) जहाँ तक सम्भव हो, किसीकी बात अधूरी न रहे।

श्रीरामचरितमानस, गीताप्रेस-संस्करएके अनुसार सातों काण्डोंकी कुल पंक्तियाँ १२,४८७ और दोहोंके विश्राम १,०७४ हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है—

| काण्ड               |     | वोहोंके विश्वाम | कुल पंक्तियां |
|---------------------|-----|-----------------|---------------|
| वालकाण्ड            |     | 358             | 8,070         |
| श्रयोध्याकाण्ड      |     | ३२६             | ३,३१७         |
| अरण्यकाण्ड <b>ः</b> |     | ४६              | ६६०           |
| किष्किन्धाकाण्ड     |     | ₹•              | ३८६           |
| सुन्दरकाण्ड         |     | Ęo              | ६८८           |
| लंकाकाण्ड           |     | १२१             | १,६६४         |
| उत्तरकाण्ड          |     | <b>१</b> ३०     | १,७७४         |
|                     | योग | 8,008           | १२,४८७        |

श्रीरामचरितमानसके वर्तमान नवाह्न-पारायणमें गीताश्रेसके श्रनुसार एक दिनमें कमसे कम १२१८ पंक्तियाँ ग्रीर अधिकसे अधिक १६७७ पंक्तियाँ हैं। श्रीनागाबाबाके ग्रनुसार एक दिनमें कमसे कम १२६४ पंक्तियाँ ग्रीर ग्रिधिकसे ग्रिधिक १६६५ पंक्तियाँ हैं। इसके कारण पाठ करनेके समयमें लगभग आधा-पौन घण्टेका ग्रन्तर पड़ता है—कभी समय कम लगता है, कभी ज्यादा। इसलिए नियमित पाठ करने वालोंको, जिनका समयका हिसाब बँघा रहता है, पाठ करनेमें थोड़ी ग्रमुविधा होती है।

कई विश्राम-स्थल ऐसे स्थानपर ग्राते हैं, जहाँ प्रसंग पूरा नहीं होता तथा बाकी ग्रंश भ्रगले दिनके पाठपें ग्राता है। जैसे—

(१) पहले दिनके विश्रामपर प्रसंग भी पूरा होता है, तथा

पाठकी लस्बाई भी ठीक है।

(२) दूसरे दिनका विश्राम श्रीनागाबाबा तथा गीताप्रेस—दोनों-के अनुसार बालकाण्ड दोहा २३६ पर होता है। इसकी दूसरी पंक्ति—

चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ।। विश्वामित्र मुनिकी उक्ति श्रीराम-लक्ष्मग्णके प्रति है। इसके पश्चात्की चौपाई—

सीय स्वयंवर देखिय जाई। ईसु काहि धौं देइ बड़ाई।।

भी उसी उक्तिका ग्रंश है। ग्रतः विश्राम दोहा २३६ पर होनेसे उक्तिका ग्राघा ग्रंश दूसरे दिनके पाठमें ग्रायेगा ग्रीर बाकी ग्राघा ग्रंश तीसरे दिनके पाठमें ग्रायेगा। इसको बचानेके लिए यह विश्राम-स्थल दोहा २४४ पर प्रस्तावित किया गया है।

- (३) तीसरे दिनका विश्राम श्रीनागाबाबाके अनुसार बालकाण्ड दोहा ३५७ पर तथा गीताप्रेसके अनुसार बालकाण्ड दोहा ३५८ पर है, जहाँ प्रसंग पूरा नहीं होता । दोहा ३६१ पर बालकाण्ड पूरा होता है।
- (४) चौथे दिनका विश्राम गीताप्रेसके अनुसार अयोध्याकाण्ड दोहा ११६ पर है। यहाँ ग्राम्य स्त्रियोंका सीताजीके प्रति प्रश्न पूरा नहीं होता। पारायणके पांचवें दिन भी प्रश्न चलता है। यदि यह विश्राम दोहा ११५ पर हो जाता तो यह दोष नहीं रहता। लेकिन तीसरे दिनका विश्राम-स्थल बालकाण्डके ग्रन्तमें हो तो यह पाठ बहुत छोटा रह जायगा, इसलिये यह विश्राम-स्थल ग्रयोध्याकाण्ड दोहा १४१ पर प्रस्तावित है। यही विश्राम श्रीनागाबाबाने भी स्वीकार किया है।

- (५) पाँचवें दिनका विश्राम गीताप्रेसके अनुसार अयोध्याकाण्ड दोहा २३६ पर प्रसंगके अनुसार तो ठीक है. किन्तु पूर्विदनकापाठ दोहा १४१ पर पूरा हो तो बाकी पाठ बहुत छोटा रह जाता है, अतः विश्राम दोहा २८६ पर प्रस्तावित किया गया है। श्रीनागाबाबाके अनुसार यह विश्राम अयोध्याकाण्ड दोहा ३०८ पर है, जहाँ देवताओं द्वारा भरतकी प्रशंसाका प्रसंग भी पूरा नहीं होता और पाठ भी बहुत लम्बा हो जाता है।
- (६) छठे दिनका विश्राम गीताप्रेसके अनुसार अरण्यकाण्ड दोहा २६-क पर है। किन्तु प्रसंग इसके तुरन्त बाद वाले दोहे २६-ख पर पूरा होता है तथा दूसरा प्रसंग उसके बाद आरम्भ होता है। अतः यह विश्राम दोहा २६-ख पर होता तो यह दोष नहीं रहता। किन्तु पाठ बहुत छोटा बच जानेसे यह विश्राम किष्किधाकाण्डके अन्तमें प्रस्तावित किया गया है। श्रीनागाबाबाने भी किष्किधाकाण्डके अन्तमें यह विश्राम रखा है।
- (७) सातवें दिनका विश्राम गीताप्रेसके अनुसार लंकाकाण्ड दोहा १२-क पर है, जहाँ प्रसंग तो पूरा होता है, किन्तु पाठ छोटा बच जानेके कारण लंकाकाण्ड दोहा ७१ पर प्रस्तावित है, जहाँ कुम्भकरण-वध प्रसंग पूरा होता है। श्रीनागाबाबाके अनुसार लंकाकाण्ड दोहा ६४ पर भी प्रसंग पूरा नहीं होता है।
- (म) म्राठवें दिनका पाठ पूर्वपाठके समाप्त होनेके बाद उत्तर-काण्ड दोहा १०-ख तक छोटा रह जाता है। म्रतः यह विश्राम दोहा ४२ पर प्रस्तावित है। श्रीनागाबाबाके म्रनुसार उत्तरकाण्ड दोहा ३५ पर भी प्रसंग पूरा होता है, किन्तु पाठकी पंक्तियाँ लंकाकाण्ड दोहा ७१ के बाद उत्तरकाण्ड दोहा ३५ तक १२६० रह जायेंगी म्रौर नवें दिनकी १२१४ की जगह १२६४ हो जायेंगी।

(६) नवें दिनका पाठ जितना बचता है, वह रह जाता है।
चतुर्वेदी श्रीचन्द्रशेखर शास्त्री, ज्योतिषाचार्य—मानस निकेतन,
मारूगली, मथुरा—ने ग्रपनी पुस्तिका 'श्रीमानस-पाठ-विवेचन' में
वर्तमान उपलब्ध श्रीरामचरितमानसके पाठको ठीक नहीं बताया है।
उनके ग्रनुसार पाठमें बहुत-से ग्रंश छूट गये हैं तथा बहुत-से ग्रौर जोड़
दिये गये हैं। इसका निर्णय तो मानस-भर्मज्ञ सब मिलकर करें, तभी हो
सकता है। जब तक यह नहीं होता, तब तक जो पाठ उपलब्ध है
उसीको स्वीकार करना पढ़ेगा।

श्रीचन्द्रशेखरजी शास्त्रीके अनुसार श्रीगोस्वामीजीने प्रत्येक काण्डके अन्तमें हरिगीतिका छन्दका आश्रय लेकर ही विश्राम ग्रहगा किया है एवं काण्डोंके मध्यमें भी कथानककी समाप्तिके अवसरपर हरिगीतिका छन्दका भ्राश्रय लेकर ही कथाकी पूर्ति की है, अतः नवा ह्न-पारायणके विश्राम-स्थल भी इसी ग्राधारपर होने चाहिये। इस सिद्धान्तके अनुसार इनके मतसे जहाँ विश्राम-स्थल होने चाहिए उनका उल्लेख वर्तमान पाठके भ्रनुसार संलग्न तालिकामें किया गमा है। इसके अनुसार एक दिनके पारायणमें कमसे कम पंक्तियाँ १२०४ ग्रीर ग्रधिकसे ग्रधिक १७७५ हैं। चौथे दिनके विश्राम-स्थल ग्रयोध्या-काण्ड दोहा १२६ में बाल्मीकि मुनिकी उक्ति भगवान् श्रीरामके प्रति उनके निवास-स्थानके बारेमें पूर्ण नहीं होती, आगे भी चलती है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो स्पष्ट हो जायगा कि प्रत्येक प्रसंगकी समाप्ति-पर हरिगीतिका छन्द नहीं मिलता एवं जहाँ-जहाँ हरिगीतिका छन्द हैं उनके पश्चात्के दोहे या सोरठेके बाद कई जगह कथा-प्रसंग भी पूरा नहीं होता । श्रीचन्द्रशेखरजी द्वारा मान्य वालकाण्डके तीन विश्राम-स्थल तो पाठको लम्बाई तथा प्रसंग-पूर्तिके ग्रनुसार बहुत उपयुक्त लगते हैं। किन्तु इसके स्रागेके उनके द्वारा मान्य विश्राम-स्थल वर्तमान

पाठके अनुसार उपयुक्त नहीं लगते—चौथेसे सातवें दिनके पाठ छोटे रहते हैं ग्रीर ग्रन्तिम दो दिनके पाठ बहुत बड़े रह जाते हैं।

यदि सब दिनोंका पाठ बराबर रहे तो प्रतिदिन लगभग १४०० पंक्तियोंका पाठ होना चाहिये। प्रस्तावित विश्राम-स्थलोंमें भी सब दिनोंका पाठ प्रसंग-क्रमके ग्रनुसार लगभग एक-सा रखना संभव नहीं होनेसे जहाँ तक बन पड़ा, बहुत लम्बा ग्रीर बहुत छोटा पाठ न रहे, इसका ध्यान रखा गया है। प्रस्तावित विश्वाम-स्थलोंके अनुसार म्रन्तिम दिनका पाठ बहुत छोटा रहता है किन्तु उसमें विषय इस प्रकारका है कि उस पाठको धीमी गतिसे किया जाय तो बडा स्नानन्द श्राता है। ग्रतः छोटा पाठ होनेपर भी धीमी गतिसे करनेसे पाठमें समय लगभग उतना ही लग जायगा।

प्रथम दिनके विश्वाम-स्थलमें श्रीनागाबाबा ग्रौर गीताप्रेसकी मान्यतामें मन्तर नहीं है, तथा कथा-प्रसंग भी वहाँ पूर्ण होता है, स्रतः प्रस्तावित विश्राम-स्यलमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। धागेके विश्राम-स्थलोंमें जो कमी समभमें ग्रायी, उसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, अतः केवल उन्हों में परिवर्तनका प्रस्ताव किया गया है।

कई जगह कथा-प्रसंग दोहेके बाद ग्राई कुछ चौपाइयोंके पश्चात् या पूर्व समाप्त होता है, लेकिन विश्राम दोहेपर ही देना होता है। स्रतः ऐसी जगह विश्रामके ठीक उसी दोहेपर प्रसंगकी पूर्णता नहीं होती, कुछ भागे-पीछे होती है।

इसपर विद्वत् जन विचार करें। यदि इससे भी अच्छा प्रस्ताव विश्राम-स्थलोंके लिये बन सकता हो तो फिर उसपर भी विचार किया जाय। पारायणकर्ताम्रोको जिन विश्राम-स्थलों में म्रधिक स्विधा लगे वे वैसा ही स्वीकार करें। (तालिका पृष्ठ २४-२५ पर देखें)

## श्रीरामचरितमानसके नवाह्न-पारायणके वर्तमान

#### वर्तमान प्रचलित विश्राम-स्थल

| विवस   | र्ग                     | ोताप्रेस           | के ग्रनुस   | गर           | श्रीः           | रागाबाद    | श्रीचन्द्र  | श्रीचन्द्रशेखर |                 |                |
|--------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----------------|------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|
| वारायम | काण्ड                   | स्थल               | कुल<br>दोहे | पंक्तियाँ    | काण्ड           | स्थल       | कुल<br>दोहे | पंक्तियाँ      | काव्ड           | Fun            |
| 8      | बाल                     | १२०क               | १२०         | १४१३         | बाल             | १२०क       | १२०         | १४१३           | बाल             | १०३            |
| 2      | "                       | 388                | 399         | १२६४         | "               | 385        | 388         | १२६४           | "               | २३६            |
| \$     | ,,<br><b>ध्रयो</b> ष्या | ३५ <b>५</b><br>११६ | 388         | १३०७<br>१२१६ | ,,<br>ग्रयोध्या | १४१<br>३४७ |             | १२६७<br>१४=४   | ,,<br>ग्रयोघ्या | ३६१<br>१२६     |
| ×      | ,,                      | . २३६              | १२०         | १२१=         | ,,              | ३०५        | १६७         | १६६५           | ,,              | २५१            |
| ٤      | ग्ररण्य                 | २६क                | 388         | १४१७         | किष्कि०         |            |             | १३०६           | ग्ररण्य         | 34             |
| 9      | लंका                    | १२क                | 388         |              | लंका            |            | 858         | १४६८           | सुन्दर          | <b>&amp;</b> 0 |
| -      | उत्तर                   | १०ख                | 388         | १६७७         | उत्तर.          | 34         | 53          | १३७६           | लंका            | १२१ख           |
| 8      | उत्तर                   | ग्रन्त             | 220         | १६१२         | उत्तर           | ग्रन्त     | £Х          | १२८४           | उत्तर           | ग्रन्त         |

योग १०७४ १२५८७

१०७४ १२४८७

## तथा प्रस्तावित विश्राम-स्थलोंकी तालिका

|             |             |           | प्रस्तावित विश्राम-स्थल |      |                   |                                                                                     |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------|-------------------------|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| शास्त्री    | के ग्रनुसार |           |                         |      |                   |                                                                                     |  |  |  |  |
| कुल<br>दोहे | पक्तियाँ    | ą         | नाण्ड                   | स्थल | कुल<br>दोहे पक्ति | याँ टिप्पणी                                                                         |  |  |  |  |
| 203         | १२४३        | वाल       | 9205                    | 920  | 9×93              |                                                                                     |  |  |  |  |
|             | 8805        |           |                         |      | \$358<br>5054     | धनुष-यज्ञ मण्डपमें सबके<br>स्थान-ग्रह्णका प्रसंग पूर्ण ।                            |  |  |  |  |
| १२४         | १३७५        | 11        | ३६१                     | 220  | १२६३              | बालकाण्ड सम्पूर्ण।                                                                  |  |  |  |  |
| १२६         | १२८८        | ग्रयोध्या | 888                     | 888  | १४३७              | इसके तीन पंक्तियोंके बाद<br>सुमंत्रके ग्रयोध्या लौटनेका<br>प्रसंग ग्रारम्भ होता है। |  |  |  |  |
| १२५         | १२६७        | "         | २८६                     | १४८  | १५०२              | जनक-दम्पतिके बीच भरत-<br>गुगगान सम्पूर्ण ।                                          |  |  |  |  |
| 888         | १३६८        | कि दिक ०  | ३०ख                     | 883  | 2400              | किष्किधाकाण्ड सम्पूर्ण।                                                             |  |  |  |  |
| 800         | १२०४        | लंका      | ७१                      | 838  | १५३२              | कुम्भकरण-वध प्रसंग<br>संपूर्ण।                                                      |  |  |  |  |
| १२१         | १६६४        | उत्तर     | ४२                      | £ 7. | १३८२              | इसके बाद रघुनाथजीका<br>पुरवासियोंसे मिलन-प्रसंग<br>प्रारम्भ होता है।                |  |  |  |  |
| १३०         | १७७४        | उत्तर     | ग्रन्त                  | 55   | १२१४              | सम्पूर्ण                                                                            |  |  |  |  |

१०७४ १२४८७

१०७४ १२५८७

### मास-पाराचण

श्रीरामचिरतमानसका मास-पारायण सकाम अनुष्ठान रूपमें किसी महापुरुष द्वारा किया गया हो—ऐसा उल्लेख देखनेमें नहीं श्राया। गीताप्रेस द्वारा मान्य मास-पारायण-विश्वाम कब और किसके द्वारा निर्धारित हुए, इसका भी कोई उल्लेख देखनेमें नहीं आया। 'कल्याण' के 'मानसांक' में गीताप्रेस द्वारा मान्य तथा श्रीनागांबाबा द्वारा मान्य—दोनों-मास-पारायण-विश्वामों की तालिका दी हुई है।

गीताप्रेसके वर्तमान विश्वाम-स्थलोंके अनुसार एक दिनकी अधिकसे अधिक पंक्तियाँ ६१६ और कमसे कम पंक्तियाँ १७४ हैं। सबसे अधिक लम्बा पाठ सबसे छोटे पाठसे पांच गुनासे भी अधिक है। और औसत पाठ जितना होना चाहिये, उससे दुगुनासे भी अधिक है।

श्रीनागाबाबाके ग्रनुसार मास-पारायणमें कमसे कम पंक्तियाँ ३१३ ग्रीर अधिकसे ग्रधिक ५६५ हैं। प्रस्तावित विश्रामों में एक दिनकी कमसे कम पक्तियाँ ३२६ हैं ग्रीर अधिकसे ग्रधिक ४८६। पहले चार दिनोंके प्रस्तावित विश्राम श्रीनागाबाबाके विश्रामोंके ग्रनुसार ही हैं।

माम-पारायणके लिए श्रीरामचरितमानसकी कुल पक्तियोंको ३० से विभाजित किया जाय तो प्रतिदिनके पारायणके लिथे श्रीसत पंक्तियाँ लगभग ४२० होनी चाहिये। मास-पारायणमें भी जहाँ तक सम्भव हो सके, पाठको बहुत लम्बा या बहुत छोटा किये बिना

प्रसंग पूरा हो सके तो अच्छा है। लेकिन प्रतिदिनके विश्राममें ऐसा सम्भव नहीं लगता। तो भी जहाँ तक सम्भव हो सका, इसका ध्यान रक्खा गया है। गीताप्रेसके, श्रीनागाबाबाके एवं प्रस्तावित मास-पारायणके विश्राम-स्थलोंकी तालिका संलग्न है।

गीताप्रेसका पहले दिनका पारायण बालकाण्डके २५वें दोहेपर पूरा होता है जो ग्रौसतसे काफी छोटा है। वहाँ नाम-माहात्म्यका प्रसंग चल रहा है, वह पूरा भी नहीं होता। नाम-माहात्म्यका प्रसंग दोहा २६-क या २६-ख पर पूरा होता है। मास-पारायणके प्रस्तावित विश्राम-स्थल जहाँ तक हो सका, इसी हिष्टिसे रक्खे गये है। यदि श्रावश्यक समक्ता जाय तो इनको कहीं-कहीं थोडा श्रौर ग्रागे-पीछे किया जा सकता है। इसपर भी विद्वज्जन एवं नियमित पारायण-कर्त्ता विचार करें ग्रीर जैसा उनको ठीक लगे, उसीके ग्रनुसार बरतें।

(तालिका पृष्ठ २८ से पृष्ठ ३१ तक देखें।)

#### वर्तमान प्रचलित विश्राम-स्थल

| पारा-<br>यण-<br>दिवस | गीता      | प्रेसके क्र | ग्नुसार     |           | श्रीनागाबाबाके स्रनुसार |      |             |             |  |
|----------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|------|-------------|-------------|--|
|                      | काण्ड     | स्थल        | कुल<br>दोहे | पंक्तियाँ | काण्ड                   | स्थल | कुल<br>दोहे | पंक्तियाँ - |  |
|                      |           |             |             |           |                         |      | 4           |             |  |
| . 8                  | बाल       | २४          | २४          | ३५०       | वाल                     | २६ ख | 35          | 98७         |  |
| ₹.                   | 11        | ५५          | ₹0          | ३४२       | "                       | ६५   | ३६          | ४०७         |  |
| 3                    | ,,        | 58          | 38          | ३५७       | ,,                      | १०३  | ३८          | 358         |  |
| 8                    | "         | १२०क        | 38          | ३५४       | "                       | 1880 | ३७          | ३७७         |  |
| ×                    | 11        | १५२         | 32          | ३२७       | ,,                      | १७६  | ३६          | ३६४         |  |
| . 4                  | ,,,       | १६३         | 38          | ३२७       | ,,,                     | 388  | 33          | ३७४         |  |
| 9                    | 11        | 288         | २५          | 358       | "                       | 388  | 80          | ४१८         |  |
| 5                    | 11        | 389         | २५          | ३८६       | ,,                      | 326  | 80          | ४०३         |  |
| 3                    | ,,,       | 200         | 38          | 388       | 11                      | ३२४  | ३६          | ४ई४         |  |
| १०                   | . ,,      | ३०४         | .₹8         | 388       | "                       | ३५७  | 37          | ३६०         |  |
| 88                   | 11        | ३२६         | 22          | 380       | ग्रयोध्या               | 30   | 88          | ४२८         |  |
| १२                   | "         | ३६१         | ३५          | ३८०       | ,,                      | 58   | ४७          | ४७७         |  |
| १३                   | ग्रयोध्या | २८          | २६          | 939       | 11                      | १२३  | 38          | 835         |  |
| . 68                 | ,,        | 80          | 37          | ३२४       | 11                      | 100  | 80          | ४७५         |  |
| १४                   | ,,        | €₹          | 33          | 333       | "                       | २०४  | ३४          | ३५७         |  |
|                      | योग       | 1           | rks.        | ४६६६      |                         |      | ४६६         | ६१०८        |  |

#### प्रस्तावित विश्राम-स्थल

| काण्ड     | स्थल | कुल<br>दोहे | पंक्तियाँ | टिप्पणी                                           |
|-----------|------|-------------|-----------|---------------------------------------------------|
|           |      |             |           |                                                   |
| बाल       | २६ख  | 35          |           | नाम माहात्म्य पूरा होता है।                       |
| , 11      | ६४   | ३६          | ४०७       | दोहा ६४-६५ के बीच दक्ष-यज्ञ-विघ्वंस पूरा होता है। |
| "         | १०३  | ३८          | 358       | शिव-विवाह प्रसंग पूर्ण ।                          |
| 11        | 280  | 30          | ३७७       | ग्रवतार-हेतुका एक प्रसंग पूर्ण।                   |
| 11        | १८४  | 88          | ४६१       |                                                   |
| , ,,      | २२५  | ४१          | ४४०       |                                                   |
| ,,        | २६२  | 30          | 350       |                                                   |
| ,,        | 300  | ३८          | 305       |                                                   |
| ,,        | ३२६  | २६          | 340       |                                                   |
| ,.        | ३६१  | ३४          | ३८०       | बालकाण्ड सम्पूर्ण।                                |
| ग्रयोध्या | 80   | 80          | 885       |                                                   |
| ,         | 50   | 80          | 800       | पुरवासियोंको भगवानद्वारा समभानेका प्रसंग          |
| 11        | १२२  | 82          | ४२४       | मार्गके लोगोंका मिलन-प्रसंग पूर्ण।                |
| "         | १६३  | ४१          | ४१८       | भरत कौशल्याके पास पहुँचते हैं।                    |
| "         | २०३  | ४०          |           | भरत प्रयाग पहुँचते हैं।                           |

४६४ ६०८८

#### वर्तमान प्रचलित विश्राम-स्थल

| पारा-<br>यण-<br>दिवस | • र्ग     | ोताप्रेसके | ग्रनु       | सार            | श्रीनागांबाबाके श्रनुसार |        |             |          |
|----------------------|-----------|------------|-------------|----------------|--------------------------|--------|-------------|----------|
|                      | काण्ड     | स्थल       | कुल<br>दोहे | र<br>पंक्तियाँ | काण्ड                    | स्थल   | कुल<br>दोहे | पक्तियाँ |
|                      | पिछला     | योग        | 848         | 8,848          |                          |        | ४६६         | ६,१० =   |
| १६                   | ग्रयोघ्या | ११६        | २३          | २३४            | ग्रयोध्या                | २५१    | ४६          | ४६७      |
| १७                   | . ,,      | १३३        | १७          | १७४            | "                        | २८७    | ३६          | ३६४      |
| १5                   | "         | १७६        | 83          | ४३७            |                          | ३२६    | 35          | 385      |
| 38                   | "         | २१५        | 38          | 838            | ग्ररण्य                  | २०ख    | 20          | ३६३      |
| 20                   | "         | २३६        | 28          | २१३            | ,,,                      | ४६ख    | २६          | 300      |
| 28                   | 11        | . ३२६      | 03          | ६१६            | कि दिनं ०                | ३०ख    | 30          | 358      |
| 22                   | ग्ररण्य   | ४६ख        | ४६          | 933            | सुन्दर                   | २७     | २७          | 323      |
| २३                   | किष्किं०  | ३०ख        | 30          | 328            | 11.                      | Ę0     | 33          | ३६५      |
| 58                   | सुन्दर    | ६०         | €0          | ६८८            | लंका                     | ३८ख    | 3=          | ४८२      |
| २५                   | लंका      | ४८क        | ४८          | ×8×            | "                        | 54     | ४७          | xex      |
| २६                   | "         | 23         | X0          | ६८४            | 11                       | १२१ख   | ३६          | ४८८      |
| २७                   | ır.       | १२१ख       | २३          | ३५४            | उत्तर                    | 35     | 35          | ४२८      |
| २६                   | उत्तर     | ६२क        | ६२          | १७७            | "                        | 38     | 30          | \$ ? \$  |
| 35                   | "         | ११४क       | ५२          | ७११            | 11                       | १०४क   | 84          | ५४५      |
| 30                   | "         | ग्रन्त     | १६          | १३६            | 111                      | ग्रन्त | २६          | ४८६      |
|                      | योग       | १०         | ७४          | १२५८७          | l.                       | 8      | ०७४ :       | १२५८७    |

#### प्रस्तावित विश्राम-स्थल

| काण्ड     | स्थल   | कुल<br>दोहे | पंक्तियाँ | टिप्पणी                                                         |
|-----------|--------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|           |        | ५६४         | ६,०८८     |                                                                 |
| ग्रयोध्या | 288    | ४१          | ४१३       | चित्रकूटमें भरत-मिलाप।                                          |
| "         | २८४    | ४१          | ४१८       | सीताजीकी माता सीताजीको लेकर जाती हैं।                           |
| ,,        | ३२६    | ४१          | ४१८       | ग्रयोध्याकाण्ड सम्पूर्ण।                                        |
| ग्ररण्य   | २७     | २७          | ४५५       | मारीच-उद्धार प्रसंग पूर्ण ।                                     |
| किष्किं०  | 28     | 30          | 358       | सुग्रीव राजतिलक प्रसंग पूर्ण ।                                  |
| सुन्दर    | १५     | ३७          | ४५५       | ग्रशोकवाटिकामें राक्षस-वध प्रसंग पूर्ण।                         |
| ,,,       | Ęo     | 82          | ४६१       | सुन्दरकाण्ड सम्पूर्ण ।                                          |
| लंका      | ३५क    | 3,4         | 888       | ग्रंगद-रावण-संवाद पूर्ण ।                                       |
| ,,        | ७५     | 80          | ४८३       | मेघनाद-यज्ञ-विध्वंसके लिये लक्ष्मणका प्रस्थान।                  |
| ,,        | १०४    | ३०          | ४८६       | मंदोदरी द्वारा रावणको तिलांजिल प्रसंगपूर्ण।                     |
| उत्तर     | १२क    | २५          | ४४०       | राज-तिलक प्रसंग पूर्ण।                                          |
| ,,        | ४१     | 35          | ४४५       | नारद-मिलन प्रसंग पूर्ण।                                         |
| "         | ६०ख    | 35          | ४४४       | काकभुसुण्डिद्वारा गरुड़के प्रति भगवत्-महिमा-<br>गान पूर्ण।      |
| ,,        | ११२ख   | 22          | ३३८       | काकभुसुण्डिद्वारावर्णंनमें शिवजीकी पार्वतीजीके<br>प्रति उक्ति । |
| 3,,       | ग्रन्त | १८          | 378       | सम्पूर्ण ।                                                      |

१०७४ १२४८७



## गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी

#### श्रीहरिः

## गोस्वामी तुलसीदासजीकी संचिप्त जीवनी

प्रयागके पास बाँदा जिलेमें राजापुर नामक एक ग्राम है, वहाँ म्रात्माराम दूबे नामके एक प्रतिष्ठित सरयूपारीण ब्राह्मण रहते थे। उनको घर्मपत्नीका नाम हलसी था। संवत् १५५४ की श्रावण शुक्ला सप्तमीके दिन अभुक्तमूल नक्षत्रमें इन्हीं भाग्यवान् दम्पतिके यहाँ बारह महीनेतक गर्भमें रहनेके पश्चात् गोस्वामी तुलसीदासजीका जन्म हुम्रा । जन्मते समय बालक तुलसीदास रोये नहीं, किन्तु उनके मुखसे 'राम' का शब्द निकला। उनके मुखमें बत्तीसों दाँत मौजूद थे। उनका डीलडील पाँच वर्षके बालक-साथा। इस प्रकारके अद्भुत वालकको देखकर पिता ग्रमङ्गलकी शङ्कासे भयभीत हो गये ग्रौर उसके सम्बन्धमें कई प्रकारकी कल्पनाएँ करने लगे। माता हुलसीको यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने बालकके ग्रनिष्टकी ग्राशङ्कासे दशमीकी रातको नवजात शिशुको अपनी दासीके साथ उसके ससुराल भेज दिया ग्रीर दूसरे दिन स्वयं इस ग्रसार संसारसे चल बसीं । दासीने, जिसका नाम चुनियाँ था, बड़े प्रेमसे बालकका पालन-पोषण किया । जब तुलसीदास लगभग साढ़े पाँच वर्षके हुए, चुनियाँका भी देहान्त हो गया, ग्रब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार-द्वार भटकने लगा। इसपर जगज्जननी पार्वतीको उस होनहार बालकपर दया आयी। वे ब्राह्मणीका वेश धारणकर प्रतिदिन उसके पास जातीं ग्रौर उसे ग्रपने हाथों भोजन करा जातीं।

इधर भगवान् शङ्करजीकी प्रेरणासे रामशैलपर रहनेवाले श्रीग्रनन्तानन्दजीके प्रिय शिष्य श्रीनरहर्यानन्दजीने इस बालकको ढूँढ निकाला ग्रोर उसका नाम रामबोला रक्खा। उसे वे ग्रयोध्या ले गये ग्रीर वहाँ संवत् १४६१ माघ शुक्ला पद्धमी शुक्रवारको उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। विना सिखाये ही बालक रामबोलाने गायत्री-मन्त्रका उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गये । इसके बाद नरहरि स्वामीने वैष्णवोंके पाँच संस्कार करके रामबोलाको राममन्त्रकी दीक्षा दी ग्रौर ग्रयोध्याहीमें रहकर उन्हें विद्याध्यन कराने लगे। बालक रामबोलाकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुखसे जो सुन लेते थे, उन्हें वह कण्ठस्थ हो जाता था। वहाँसे कुछ दिन बाद गुरु-शिष्य दोनों सूकरक्षेत्र (सोरों) पहुँचे । वहाँ श्रीनरहरिजी-ने तुलसीदासको रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आये । काशीमें शेषसनातनजीके पास रहकर तुलसीदासने पंद्रह वर्षतक वेद-वेदाङ्गका भ्रष्ययन किया। इधर उनकी लोक-वासना जाग्रत् हो उठी ग्रीर ग्रपने विद्यागुरुसे ग्राज्ञा लेकर वे ग्रपनी जन्मभूमिको लौट ग्राये। वहां ग्राकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधिपूर्वक अपने पिता आदिका श्राद्ध किया श्रीर वहीं रहकर लोगोंको भगवान रामकी कथा सुनाने लगे।

संवत् १५८३ ज्येष्ठ शुक्ला १३ गुरुवारको भारद्वाजगोत्रकी एक सुन्दरी कन्याके साथ उनका विवाह हुम्पा भीर वे सुखपूर्वक अपनी नविवाहिता वधूके साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाईके साथ अपने मायके चली गयी। पीछे-पीछे तुलसीदासजी भी वहाँ जा पहुँचे। उनकी पत्नीने इसपर उन्हें बहुत धिक्कारा भीर कहा कि 'मेरे इस हाड़-मांसके शरीरमें जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवानमें होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता।'

तुलसीदासजीको ये शब्द लग गये। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरन्त वहाँसे चल दिये।

वहाँसे चलकर तुलसीदासजी प्रयाग आये। वहाँ उन्होंने गृहस्य-वेशका परित्याग कर साघुवेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। यानसरोवरके पास उन्हें काकभुशुण्डिजीके दर्शन हुए।

काशीमें तुलसीदासजी रामकथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमानजीका पता बतलाया। हनुमानजीसे मिलकर तुलसीदासजीने उनसे श्रीरघुनाथजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की। हनुमानजीने कहा, 'तुम्हें चित्रकटमें रघुनाथजीके दर्शन होंगे।' इसपर तुलसीदासजी चित्रकूटकी ग्रीर चल पड़े।

चित्रकूट पहुँचकर रामधाटपर उन्होंने अपना आसन जमाया।
एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्गमें उन्हें श्रीरामके दर्शन
हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुन्दर राजकुमार घोड़ोंपर सवार
होकर धनुष-बाण लिये जा रहे हैं। तुलसीदासजी उन्हें देखकर मुग्ध
हो गये, परन्तु उन्हें पहचान न सके। पीछेसे हनुमानजीने आकर उन्हें
सारा भेद बताया, तो वे बड़ा पश्चात्ताप करने लगे। हनुमानजीने
उन्हें सान्त्वना दी श्रीर कहा प्रात:काल फिर दर्शन होंगे।

संवत् १६०७ की मौनी ग्रमावस्या बुधवारके दिन उनके सामने भगवान् श्रीराम पुनः प्रकट हुए । उन्होंने बालकरूपमें तुलसीदासजीसे कहा—'बाबा ! हमें चन्दन दो'।' हनुमान्जीने सोचा, वे इस बार भी घोखा न खा जायँ, इससे उन्होंने तोतेका रूप धारण कर यह दोहा कहा—

चित्रकूट के घाट पर भइ सन्तन की भीर। तुलसिदास चन्दन घिसें तिलक देत रघुबीर।।

तुलसोदासजी उस अद्भुत छिबको निहारकर शरीरकी सुधि भूल गये। भगवान्ने अपने हाथसे चन्दन लेकर अपने तथा तुलसीदासजीके मस्तकपर लगाया और अन्तर्धान हो गये।

संवत् १६२८ में ये हनुमान्जीकी स्राज्ञासे स्रयोध्याकी स्रोर चल पड़े। उन दिनों प्रयागमें माघमेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गये। पर्वके छः दिन बाद एक वटवृक्षके नीचे उन्हें भारद्वाज ग्रीर याज्ञवत्कय मुनिके दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी, जो उन्होंने सूकरक्षेत्रमें ग्रपने गुरुसे सुनी थी। वहाँसे ये काशी चले ग्राये ग्रीर वहाँ प्रह्लादघाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया। वहाँ उनके अन्दर कावित्व-शक्तिका स्फुरण हुग्रा ग्रीर वे संस्कृतमें पद्य-रचना करने लगे। परन्तु दिनमें वे जितने पद्य रचते, रात्रिमें वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। ग्राठवें दिन तुलसीदासजीको स्वप्न हुग्रा। भगवान् शङ्करने उन्हें ग्रादेश दिया कि तुम ग्रपनी भाषामें काव्य-रचना करो। तुलसीदासजीकी नींद उचट गयी। वे उठकर बैठ गये। उसी समय भगवान् शिव ग्रीर पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदासजीने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया। शिवजीने कहा—'तुम अयोध्यामें जाकर रहो ग्रीर हिन्दीमें काव्य-रचना करो। मेरे ग्राशीविदसे तुम्हारो किवता सामवेदके समान फलवती होगी।' इतना कहकर श्रीगौरीशङ्कर ग्रन्तर्घान हो गये। तुलसीदासजी उनकी ग्राज्ञा शिरोधार्यकर काशीसे ग्रयोध्या चले ग्राये।

सवत् १६३१ का प्रारम्भ हुग्रा। उस साल रामनवमीके दिन प्रायः वंसा ही योग था जैसा त्रेतायुगमें रामजन्मके दिन था। उस दिन प्रातःकाल श्रीतुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की। दो वर्ष, सात महीने, छब्बीस दिनमें ग्रन्थकी समाप्ति हुई। संवत् १६३३ के मार्गशीर्ष शुक्लपक्षमें रामविवाहके दिन सातों काण्ड पूरे हो गये।

इसके बाद भगवान्की ग्राज्ञासे तुलसीदासजी काशी चले ग्राये। वहाँ उन्होंने भगवान् विश्वनाथ ग्रीर माता ग्रन्नपूर्णाको श्रीरामचरित-मानस सुनाया। रातको पुस्तक श्रीविश्वनाथजीके मन्दिरमें रख दी गयो। सबेरे जब पट खोला गया तो उसपर लिखा हुग्रा पाया गया—'सत्यं शिवं सुन्दरम्' ग्रीर नीचे भगवान् शङ्करकी सही थी। उस समय उपस्थित लोगोंने 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की ग्रावाज भी कानोंसे सुनी।

इधर पण्डितोंने जब यह बात सुनी तो उनके मनमें ईप्या उत्पन्न हुई। वे दल बाँधकर तुलसीदासजीकी निन्दा करने लगे भीर उस पुस्तकको भी नष्ट कर देनेका प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुरानेके लिये दो चोर भेजे। चोरोंने जाकर देखा कि तुलसीदासजीको कुटीके ग्रासपास दो वीर धनुष-बाएा लिये पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुन्दर श्याम और गौर वर्णके थे। उनके दर्शनसे चोरोंकी बुद्धि शुद्ध हो गयी। उन्होंने उसी समयसे चोरो करना छोड़ दिया भौर भजनमें लग गये। तुलसीदासजीने भ्रपने लिये भगवान्को कष्ट हुमा जान कुटीका सारा सामान लुटा दिया, पुस्तक भ्रपने मित्र टोडरमलके यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिखी। उसीके भाषारपर प्रतिलिपियाँ तैयार की जाने लगी। पुस्तकका प्रचार दिनों- दिन बढ़ने लगा।

इधर पण्डितोंने ग्रौर कोई उपाय न देख श्रीमधुसूदन सरस्वतीजी को उस पुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की। श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की ग्रौर उसपर यह सम्मति लिख दी—

# आनन्दकानने ह्यस्मिञ्जङ्गमस्तुलसीतरुः। कवितामञ्जरी भाति रामभ्रमरभूषिता।।

'इस काशोरूपी भ्रानन्दवनमें तुलसीदास चलता-िफरता तुलसीका पौधा है। उसको कवितारूपी मञ्जरी बड़ी ही सुन्दर है, जिसपर श्रीरामरूपी भवरा सदा मँडराया करता है।'

पण्डितोंको इसपर भी सन्तोष नहीं हुआ। तब पुस्तककी परीक्षा-का एक और उपाय सोचा गया। भगवान् विश्वनाथके सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रोंके नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मन्दिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मन्दिर खोला गया तो लोगोंने देखा कि श्रीरामचरित-मानस वेदोंके ऊपर रक्खा हुग्रा है। भ्रव तो पण्डित लोग बड़े लिजित हुए। उन्होंने तुलसीदासजीसे क्षमा माँगी ग्रीर भक्तिसे उनका चरणोदक लिया।

तुलसीदासजी ग्रब ग्रसीघाटपर रहने लगे। रातको एक दिन किलयुग मूर्तरूप धारणकर उनके पास ग्राया ग्रीर उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामीजीने हनुमान्जीका घ्यान किया। हनुमान्जीने उन्हें विनयके पद रचने को कहा; इसपर गोस्वामीजीने विनय-पत्रिका लिखी ग्रीर भगवान्के चरणोंमें उसे समिप्त कर दी। श्रीरामने उस-पर हस्ताक्षर कर दिये ग्रीर तुलसीदासजीको निर्भय कर दिया।

संवत् १६८० श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवारको ग्रसीघाटपर गोस्वामीजीने राम-राम करते हुए ग्रपना शरीर परित्याग किया।



# श्रीरामशलाका प्रभावली

मानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उसकी महत्ता एवं उपयोगितासे प्राय: सभी मानसप्रेमी परिचित होंगे। अतः नीचे उसका खरूपमात्र अङ्कित करके उससे प्रश्नोत्तर निकालनेकी विधि तथा उसके उत्तर-फर्जेका उल्लेख कर दिया जाता है। श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका खरूप इस प्रकार है—

| <b></b> |      |    |    |    |          |    |     |      |       |          |    |     |    |       |
|---------|------|----|----|----|----------|----|-----|------|-------|----------|----|-----|----|-------|
| स       | я    | 3  | वि | हो | 4        | ग  | व   | सु   | नु    | वि       | घ  | धि  | \$ | ₹     |
| ₹       | 4    | 95 | सि | सि | ₹        | बस | 30  | मं   | ਲ     | न        | ਲ  | य   | न  | अं    |
| सुज     | स्रो | ग  | सु | क  | <b>म</b> | स  | ग   | त    | न     | c)d      | ਲ  | धा  | वे | नो    |
| त्य     | ₹    | न  | कु | जो | म        | रि | ₹   | ₹    | अ     | की       | हो | सं  | रा | य     |
| g       | सु   | य  | सी | जे | इ        | ग  | # # | सं   | क     | <b>t</b> | हो | स   | स  | नि    |
| त       | ₹    | त  | ₹  | स  | इ        | £  | व   | व    | प     | चि       | स  | य   | В  | a     |
| Ħ       | का   | 1  | ₹  | र  | मा       | मि | मी  | म्हा | T     | जा       | £  | हीं | T  | 31.   |
| ता      | रा   | 7  | री | E  | का       | क  | खा  | जि   | char. | ₹        | रा | पू  | द  | *     |
| नि      | को   | मि | गो | न  | म        | ज  | य   | ने   | मनि   | क        | ज  | q   | स  | 8     |
| 展       | रा   | म  | स  | रि | ग,       | द  | न   | व    | #     | खि       | जि | मनि | त  | ांत्र |
| िं      | H    | न  | न  | कौ | मि       | ज  | ₹   | ग    | a     | ख        | मु | का  | स  | ₹     |
| ı       | 事    | म  | अ  | ध  | नि       | म  | ल   | ī    | न     | व        | ती | न   | रि | म     |
| ना      | E    | व  | अ  | ढा | ₹        | ल  | का  | ए    | उ     | ₹        | न  | न   | व  | 4     |
| चि      | E    | g  | 15 | रा | ₹        | स  | हि  | ₹    | त     | न        | ष  | T   | जा | 1     |
| ₹       | सा   | ī  | ला | धी | ī        | री | ज   | £    | हों   | षा       | जू | 1   | रा | 1     |

इस रामरालाका प्रश्नावलीके द्वारा जिस किसीको जब कभी अपने अभीष्ट प्रश्नका उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो सर्वप्रथम उस व्यक्तिको भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मनसे अभीष्ट प्रश्नका चिन्तन करते हुए प्रश्नावलीके मनचाहे कोष्ठकमें अँगुली या कोई शलाका रख देना चाहिये और उस कोष्ठकमें जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेटपर लिख लेना चाहिये। प्रश्नावलीके कोष्ठकपर भी ऐसा कोई निशान लगा देना चाहिये जिससे न तो प्रश्नावली गन्दी हो और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतक वह कोष्ठक भूल जाय । अब जिस कोष्ठकका अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना चाहिये तथा उसके नवें कोष्ठकमें जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिये। इस प्रकार प्रति नवें अक्षरके नवे अक्षरको क्रमसे लिखते जाना चाहिये और तबतक लिखते जाना चाहिये, जवतक उसी पहले कोष्ठकके अक्षरतक अँगुली अथवा शलाका न पहुँच जाय। पहले कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके अक्षरसे नवाँ पड़ेगा, वहाँतक पहुँचते-पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जायेगी, जो प्रश्नकर्ताके अभीष्ट प्रश्नका उत्तर होगी । यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसी-किसी कोष्ठकमें केवल 'आ' की मात्रा (।) और किसी-किसी कोष्ठकमें दो-दो अक्षर हैं। अतः गिनते समय न तो मात्रावाले कोष्ठकको छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरोंवाले कोष्ठकको दो वार गिनना चाहिये । जहाँ मात्राका कोष्ठक आवे वहाँ पूर्विलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना चाहिये और जहाँ दो अक्षरोंत्राला कोष्ठक आवे वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिये।

अव उदाहरणके तौरपर इस रामराठाका प्रश्नावठीसे किसी प्रश्नके उत्तरमें एक चौपाई निकाल दी जाती है। पाठक ध्यानसे देखें। किसीने भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि प्रश्नावळीके \* इस चिह्नसे संयुक्त 'म' वाले कोष्ठकमें अँगुली या रालाका रक्खा और वह ऊपर बताये कमके अनुसार अक्षरोंको गिन-गिनकर लिखता गया तो उत्तरखरूप यह चौपाई बन जायगी—

हो इहै सो ई जो राम \* र चिरा खा। को करितर कब दाव हिंसा था॥ यह चौपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके संवादमें है । प्रश्न-कर्ताको इस उत्तरख्ररूप चौपाईसे यह आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें संदेह है, अतः उसे भगवान्पर छोड़ देना श्रेयस्कर है ।

इस चौपाईके अतिरिक्त श्रीरामशलाका प्रश्नावलीसे और भी जितनी चौपाइयाँ बनती हैं, उन सबका स्थान और फलसहित उल्लेख नीचे किया जाता है।

१-सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मन कामना तुम्हारी ॥ स्थान-यह चौपाई बालकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरीपूजनके प्रसंगमें है । गौरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्षाद दिया है ।

फल-प्रश्नकर्ताका प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। २-प्रविसि नगर कीजे सब काजा। हृदय राखि कोसलपुर राजा॥ स्थान-यह चौपाई सुन्दरक्राण्डमें हनुमान्जीके लंकामें प्रवेश करनेके समयकी है।

फल-भगवान्का स्मरण करके कार्यारम्भ करो, सफलता मिलेगी । ३-उघर अंत न होइ निवाह । कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ स्थान-यह चौपाई बालकाण्डके आरम्भमें सत्संगवर्णनके प्रसंगमें है । फल-इस कार्यमें भलाई नहीं है । कार्यकी सफलतामें सन्देह है । ४-विधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फिन मिन सम निज गुन अनुसरहीं ॥ स्थान-यह चौपाई भी बालकाण्डके आरम्भमें ही सत्संगवर्णनके प्रसंगकी है । फल-खोटे मनुष्योंका संग छोड़ दो । कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है ।

५-मुद मंगलमय संत समान् । जिमि जग जंगम तीरधराज् ॥ स्थान—यह चौपाई बालकाण्डमें संत-समाजरूपी तीर्थके वर्णनमें है । फल-प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा । Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

६—गरल सुधा रिषु करय मिताई। गोषद सिंधु अनल सितलाई॥
स्थान—पह चौपाई श्रीहनुमान्जीके लंकामें प्रवेश करनेके समयकी है।
फल—प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। कार्य सफल होगा।

७—वरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सनमुख धरि काह न धीरा॥ स्थान—यह चौपाई लंकाकाण्डमें रावणकी मृत्युके पश्चात् मन्दोदरीके विळापके प्रसंगमें है।

फल-कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है।

८—सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। रामु लखनु सुनि भए सुखारे।। स्थान—यह चौपाई वालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प लानेपर विश्वामित्र-जीका आशीर्वाद है।

फल-प्रश्न बहुत उत्तम है। कार्य सिद्ध होगा।

इस प्रकार रामराठाका प्रश्नावलीसे कुल नौ चौपाइयाँ बनती हैं, जिनमें सभी प्रकारके प्रश्नोंके उत्तराशय सन्तिहित हैं।



श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महानुभावोंको पाठा-रम्भके पूर्व श्रीतुळसीदासजी, श्रीवालमीकिजी, श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमान्जीका आवाहन-पूजन करनेके पश्चात् तीनों भाइयोंसहित श्रीसीतारामजीका आवाहन, बोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिये । तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये । सबके आवाहन, पूजन और ध्यानके मन्त्र क्रमशः नीचे लिखे जाते हैं—

#### अथ आवाहनमन्त्रः

तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचिवत । नैर्ऋत्य उपविद्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम् ॥ १ ॥ ॐ तुलसीदासाय नमः

श्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद । उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृह्णीष्व मेऽर्चनम्॥ २॥

ॐ वाल्मीकाय नमः

गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर । पूर्वदक्षिणयोर्मच्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥ ३ ॥ ॐ गौरीपत्ये नमः

श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहिषयः। याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे॥ ४॥ ॐ श्रीसपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः

श्रीशत्रुष्म नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे॥ ५॥

ॐ श्रीसपत्नीकाय शत्रुघाय नमः

श्रीभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः। पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे॥ ६॥

## ॐ श्रीसपत्नीकाय भरताय नमः

श्रीहनुमन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ कृपानिधे। पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वीकुह प्रभो॥ ७॥

## ॐ हनुमते नमः

अथ प्रधानपूजा च कर्तथ्या विधिपूर्वकम्।
पुष्पाञ्जिले गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च॥८॥
रक्ताम्भोजदलभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं
स्यामाङ्गं द्विभुजं प्रसन्नबद्दनं श्रीसीतया शोभितम्।
कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैश्रीत्रादिभिभीवितं
वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्॥९॥
आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राधनः।
गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिभिर्युतः॥१०॥

#### इत्यावाहनम्

सुवर्णरचितं राम दिन्यास्तरणशोभितम्। आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्॥११॥

## इति षोडशोपचारैः पूजयेत्

ॐ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितस्य श्रीशिवकाकमुशुण्डिः याज्ञवल्क्यगोस्वामितुलसीदासा ऋषयः श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः शक्तिः मम नियन्त्रिताशेषविष्नतया श्रीसीताराम-प्रीतिपूर्वकसकलमनोरथसिद्धवर्थं पाठे विनियोगः॥

### अथाचमनम्

श्रीसीतारामाभ्यां नमः । श्रीरामचन्द्राय नमः । श्रीरामभद्राय नमः । इति मन्त्रत्रितयेन आचमनं कुर्यात् । श्रीयुगलबीजमन्त्रेण प्राणायामं कुर्यात् ॥ ( **じな**) Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

#### अथ करन्यासः

जग मंगल गुन याम राम के। दानि मुकुति घन धरम धाम के।। अङ्गुष्टाभ्यां नमः

राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हिह न पाप पुंज समुहाहीं ॥ तर्जनीभ्यां नमः

राम सकल नामन्ह ते अधिका। होउ नाथ अघ खग गन बिधका॥ मध्यमाभ्यां नमः

उमा दारु जोषित की नाईं। सबिह नचावत रामु गोसाईँ॥ अनामिकाभ्यां नमः

सन्मुख होइ जीव मोहि जवहीं । जन्म कोटि अघ नासिह तबहीं ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः

मामिंगरक्षय रघुकुलनायक । धृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥

करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः

इति करन्यासः

अथ हृद्यादिन्यासः

जग मंगल गुन याम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के॥ हृदयाय नमः ।

राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हिंह न पापपुंज समुहाहीं ॥ शिरसे खाद्य।

राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गन विषेका ॥

शिखायै वषट् । उमा दारु जोषित की नाईं। सबहि नचावत रामु गोसाईं॥ कवचाय हुम्।

## Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अध नासिह तबहीं॥ नेत्राभ्यां वौषट्। मामभिरक्षय रघुकुलनायक। धृत बर चाप रुचिर कर साबक॥ अस्ताय फट्।

#### इति हृदयादिन्यासः

#### अथ ध्यानम्

मामवलोकय पंकजलोचन । क्रपा विलोकिन सोच विमोचन ॥
नील तामरस स्याम काम अरि । हृदय कंज मकरंद मधुप हिरि ॥
जातुधान बरूथ बल भंजन । मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥
भूसुर सिस नव बृंद बलाहक । असरन सरन दीन जन गाहक ॥
भुजवल विपुल भार मिह खंडित । खर दूषन विराध वध पंडित ॥
रावनारि सुखरूप भूपवर । जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर ॥
सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन । सब विधि कुसल कोसला मंडन ॥
किल मल मथन नाम ममताहन । तुलिसदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥
इति ध्यानम्



Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

# श्रीरामचरितमानस

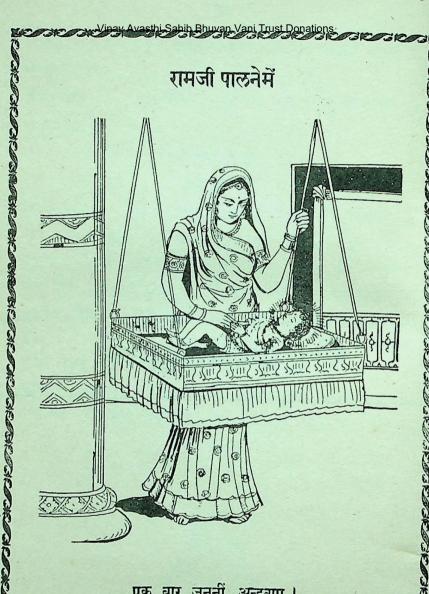

एक वार जननीं अन्हवाए। करि सिंगार पलनाँ पौढ़ाए।। श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवलभो विजयते

# श्रीरामचरितमानस

#### प्रथम सोपान

वालकाण्ड

श्लोक

वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि। मङ्गलानां च कर्तारी वन्दे वाणीविनायको ॥ १ ॥ भवानीराङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो । याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः खान्तः स्थमीश्वरम् ॥ २ ॥ वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते ॥ ३ ॥ सीतारामगुणयामपुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरौ ॥ ४ ॥ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्षेशहारिणीम् । सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवहःभाम्॥ ५॥ यन्मायावशवर्ति विश्वमिख्छं त्रह्मादिदेवासरा यत्सत्त्वादमृपेव भाति सकलं रज्जो यथाहेर्भ्रमः। यत्पादस्रवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्पावतां वन्देऽहं तमशेपकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्॥६॥

नानापुराणनिगमगगमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं कचिदन्यतोऽपि। स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-भाषानिबन्धमतिमञ्जलमातनोति॥ ७॥

सो॰-जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवर बदन।

करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन॥१॥

मूक होइ वाचाल पंगु चढ़इ गिरिवर गहन।

जासु कृपाँ सो दयाल द्रवउ सकल कलिमल दहन॥२॥

नील सरोरुह स्थाम तरुन अरुन वारिज नयन।

करउ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन॥३॥

कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुना अयन।

जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मर्दन मयन॥४॥

वंदउँ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नरुरूप हिर।

महामोह तम पुंज जासु वचन रिव कर निकर॥५॥

वंदउँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा॥
अमिअ मूरिमय चूरन चारू। समन सकल भव रुज परिवारू॥
सुकृतिसंभुतन विमल विभूती। मंजुल मंगल मोद प्रसूती॥
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी। किएँ तिलक गुन गन बस करनी॥
श्रीगुर पद नख मिन गन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि हियँ होती॥
दलन मोह तम सो सप्रकास्। वड़े भाग उर आवइ जास्॥
उघरहिं विमल विलोचन ही के। मिटहि दोष दुख भव रजनी के॥
सूझहिंराम चरित मिन मानिक। गुपुत्रवगट जहँ जो जेहिखानिक॥

दो॰-जथा सुअंजन अंजि हग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल वन भूतल भूरि निधान ॥ १ ॥ गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमिअ दगदोप विभंजन॥ तेहिं करि विमल विवेक विलोचन। वरनउँ राम चरित भव मोचन॥ बंदउँ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संसय सब हरना॥ सुजन समाज सकलगुन खानी। करउँ प्रनाम सप्रेम सुवानी॥ साधु चरित सुभ चरित कपास्। निरस विसद गुनमय फलजास्॥ जो सिंह दुख परछिद्र दुरावा। वंदनीय जेहिं जग जस पावा॥ मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू॥ राम भक्ति जहँ सुरसरि धारा।सरसइ त्रह्म विचार प्रचारा॥ विधिनिषेधमयकिलमलहरनी। करम कथा रविनंदनि वरनी॥ हरि हर कथा विराजित वेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी॥ वटु विस्वास अचलनिजधरमा। तीरथराज समाज सुकरमा॥ सविह सुलभ सब दिन स देसा। सेवत सादर समन कलेसा॥ अकथ अलौकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल पगट प्रभाऊ॥

दो॰-सुनि समुझहिं जन मुदित मन मजहिं अति अनुराग।

रहिं चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग॥२॥

मजन फल पेखिअततकाला। काक होहिं पिक बकउ मराला॥

सुनिआचरज करें जिन कोई। सतसंगति महिमा निहं गोई॥

बालमीक नारद घटजोनी। निज निजमुखिन कही निज होनी॥

जलचरथलचरनभचरनाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना॥

मित कीरतिगति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहाँ जेहिं पाई॥

सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहुँ बेद न आन उपाऊ॥

विनु सतसंग विवेक न होई। राम इपा विनु सुलभ न सोई॥ सतसंगत मुद मंगल मूला। सोइ फलसिधि सव साधन फूला॥ सठ सुधरहिं सतसंगति पाई। पारस परस कुधात सुहाई॥ विधि वस सुजन कुसंगत परहीं। फिनिमिनिसमिनिजगुन अनुसरहीं॥ विधि हिर कि को विद वानी। कहत साधु महिमा सकुचानी॥ सो मो सन कहि जात न कैसें। साक विनक मिन गुन गन जैसें॥

दो॰-बंदउँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ। अंजिल गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ॥३(क)॥ संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु। बालिबनय सुनि करि इपा राम चरन रित देहु॥३(ख)॥

वालिवनय सुनि करि छपा राम चरन रात देहु ॥ २(२०)॥
वहुरिवंदिखलगनसित भाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ॥
पर हित हानिलाभ जिन्ह केरें। उजरें हरण बिषाद बसेरें॥
हिर हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसवाहु से॥
जे पर दोष लखिंद सहसाखी। पर हित छत जिन्ह के मन माखी॥
तेज इसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा॥
उदय केत समहित सब ही के। कुंभकरन सम सोवत नीके॥
पर अकाजुलगितनुपरिहरहीं। जिमि हिम उपल छपी दिलगरहीं॥
वंदउँ खल जस सेष सरोषा। सहस बदन बरनइ पर दोषा॥
पुनि प्रनवउँ पृथुराज समाना। पर अघ सुनइ सहस दस काना॥
वहुरि सक सम विनवउँ तेही। संतत सुरानीक हित जेही॥
वचन बज्र जोहि सदा पिआरा। सहस नयन पर दोष निहारा॥

हो॰-उदासीन अरि मीत हित सुनत जरिहं खल रीति । जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ समीति ॥ ४ ॥ में अपनी दिसि कीन्ह निहोरा। तिन्ह निज ओर न ठाउन भोरा॥ बायसपिठअहिं अति अनुरागा। होहिं निरामिप कबहुँ कि कागा॥ बंदउँ संत असजन चरना। दुखमद उभय बीच कछु बरना॥ बिछुरत एक मान हरि ठेहीं। मिलत एक दुख दारुन देहीं॥ उपजिह एक संग जग माहीं। जलज जोंकजिमि गुन बिलगाहीं॥ सुधा सुरा सम साधु असाधू। जनक एक जग जलधि अगाधू॥ मलअनभलनिजनिज करत्ती। लहत सुजस अपलोक बिभूती॥ सुधा सुधाकर सुरसरि साधू। गरलअनलकलिमल सरि ब्याधू॥ गुन अवगुन जानत सब कोई। जो जेहि भाव नीक तेहि सोई॥

वो॰-भलो भलाइहि पै लहइ लहइ निचाइहि नीचु।
सुधा सराहिअ अमरताँ गरल सराहिअ मीचु॥५॥
खल अघअगुनसाधुगुनगाहा। उभय अपार उद्धि अवगाहा॥
तेहि तें कछु गुन दोप वखाने। संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने॥
भलेउ पोच सब विधि उपजाए। गनि गुन दोष वेद विलगाए॥
कहिं बेद इतिहास पुराना। बिधि प्रपंचु गुन अवगुन साना॥
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती। साधु असाधु सुजाति कुजाती॥
दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू॥
माया ब्रह्म जीव जगदीसा। लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा॥
कासी मग सुरसरि कमनासा। मरु मारव महिदेव गवासा॥
सरग नरक अनुराग विरागा। निगमागम गुन दोप विभागा॥

दो॰-जड़ चेतन गुन दोषमय विस्त कीन्ह करतार। संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि विकार॥६॥ अस विवेक जब देइ विधाता। तब तिज दोष गुनहिं मनु राता॥ काल सुभाउ करम बरिआई। भलेउ प्रकृति वस चुकइ भलाई॥ सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं। दलि दुख दोष विमल जसु देहीं॥ खलउ करहिं भल पाइ सुसंगू। मिटइ न मिलन सुभाउ अभंगू॥ लिख सुवेष जग बंचक जेऊ। वेप प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥ उघरहिं अंत न होइ निवाहू। कालनेमि जिमि रावन राहू॥ किएहुँ कुवेषु साधु सनमान्। जिमि जग जामवंत हनुमान्॥ हानि कुसंग सुसंगति लाहू। लोकहुँ वेद विदित सब काहू॥ गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा। कीचिहं मिलइ नीच जल संगा॥ साधु असाधु सदन सुक सारीं। सुमिरहिं राम देहिं गिन गारीं॥ धूम कुसंगित कारिख होई। लिखिअ पुरान मंजु मिस सोई॥ सोइ जलअनल अनिल संघाता। होइ जलद जग जीवन दाता॥

दो॰—ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग।
होहिं कुवस्तु सुबस्तु जग लखिं सुलच्छन लोग॥ ७ (क)॥
सम प्रकास तम पाख दुहुँ नाम भेद विधि कीन्ह।
सिस सोपक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह॥ ७ (ख)॥
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि।
बंदउँ सब के पद कमल सदा जोरि जुग पानि॥ ७ (ग)॥
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व।
बंदउँ किंनर रजनिचर ऋपा करहु अब सर्व॥ ७ (घ)॥
आकर चारि लाख चौरासी। जाति जीव जल थल नभ वासी॥
सीय राममय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोरि जुग पानी॥
जानि ऋपाकर किंकर मोहू। सब मिलिकरहु छाड़ि छल छोहू॥

निजबुधिबलभरोसमोहिनाहीं। तातें बिनय करउँ सब पाहीं ॥ करन चहउँ रघुपति गुन गाहा। लघु मित मोरि चिरत अवगाहा ॥ सूझ न एकउ अंग उपाऊ। मन मित रंक मनोरथ राऊ ॥ मितिअतिनीचऊँचि रुचिआली। चिहअअमिअजगजुरइन लाली॥ लीमहिं सज्जन मोरि दिलाई। सुनिहिं बालवचन मन लाई॥ जों बालक कह तोतिर बाता। सुनिहं मुदित मन पितु अरु माता॥ हँसिहिं कूर कृटिल कुविचारी। जे पर दूपन भूपनधारी॥ निज किवत्त केहिलाग न नीका। सरस होउ अथवा अति फीका॥ जे पर भनिति सुनत हरपाहीं। ते वर पुरुष वहुत जग नाहीं॥ जग वहु नर सर सिर सम भाई। जे निज बाढ़ि वढ़िं जल पाई॥ सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। देखि पूर विधु वाढ़इ जोई॥

दो॰—भाग छोट अभिलापु बड़ करउँ एक विस्वास। पैहिंह सुख सुनि सुजन सब खल करिहिंह उपहास॥८॥

खल परिहास होइ हितमोरा। काक कहिं कलकंठ कठोरा॥ हंसिह बक दादुर चातकही। हँसिहं मिलन खलिविमलवतकही॥ किवत रिसक न राम पद नेहू। तिन्ह कहँ सुखद हास रस एहू॥ भाषाभिनित भोरिमितमोरी। हँसिबं जोग हँसें नहिं खोरी॥ प्रभुपद प्रीतिन सामुझि नीकी। तिन्हि कथा सुनिलागिहि फीकी॥ हिरहर पदरित मितिन कुतरकी। तिन्ह कहँ मधुर कथा रघुबर की॥ राम भगित भूपित जियँ जानी। सुनिहिहं सुजन सराहि सुवानी॥ किव न होउँ नहिं बचन प्रवीन्। सकल कला सब विद्या हीन्॥ आखर अरथ अलंकित नाना। छद प्रवंध अनेक विधाना॥ भाव भेद रस भेद अपारा। किवत दोष गुन विविध प्रकारा॥

किवत विवेक एक निहं मोरें। सत्य कहउँ लिखि कागद कोरें॥

रो॰-भनिति मोरि सब गुन रहित विस्व विदित गुन एक।

सो विचारि सुनिहिहं सुमिति जिन्ह कें बिमल विवेक॥९॥

एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा॥

मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत पुरारी॥

भनितिविचित्रसुकि इत जोऊ। राम नाम विनु सोह न सोऊ॥

विधुवदनी सब भाँति सँवारी। सोह न वसन विना वर नारी॥

सब गुन रहित कुकि इत बानी। राम नाम जस अंकित जानी॥

सादर कहिं सुनिहं बुध ताही। मधुकर सिस संत गुनग्राही॥

जदिप किवत रस एकउ नाहीं। राम प्रताप प्रगट एहि माहीं॥

सोइ भरोस मोरें मन आवा। केहिं न सुसंग बड़प्पनु पावा॥

धूमउ तजइ सहज करुआई। अगरु प्रसंग सुगंध बसाई॥

भनिति भदेस बस्तु भिल बरनी। राम कथा जग मंगल करनी॥

छं॰-मंगल करिन किल मल हरिन तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर किवता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की॥ प्रभु सुजस संगतिभनिति भिले होइहिसुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहाविन पावनी॥

दो॰-प्रिय लागिहि अतिसबहि मम भनितिराम जससंग । दारु विचारु कि करइ कोउ बंदिअ मलय प्रसंग ॥१०(क)॥ स्याम सुरिभ पय बिसद अति गुनद करिहं सब पान । गिरा ग्राम्य सिय राम जस गाविहं सुनिहं सुजान ॥१०(ख)॥ मनि मानिक मुकुता छिब जैसी। अहि गिरिगजिसर सोह न तैसी॥ नृप किरीट तरुनी तनु पाई। लहिहं सकल सोभा अधिकाई॥ तैसेहिं सुकि कि कि विष कहहीं। उपजिहं अनतअनतछि वितहहीं।।
भगति हेतु विधि भवन बिहाई। सुमिरत सारद आवित धाई।।
राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ। सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ॥
कि को बिद अस हदयँ विचारी। गाविहं हरि जसकित मत हारी।।
किन्हें पाकृत जन गुन गाना। सिर धुनि गिरा लगत पछिताना॥
हदय सिंधु मित सीप समाना। स्वाति सारदा कहिं सुजाना॥
जों वरपइ वर बारि विचारू। होहिं किवत मुकुतामिन चारू॥

बो॰-जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं राम चरित बर ताग। पहिरहिं सज्जन विमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११ ॥ जे जनमे किठकाल कराला। करतव वायस वेष मराला॥ चलत कृपंथ वेद मग छाँड़े। कपट कलेवर कलि मल भाँड़े॥ बंचक भगत कहाइ राम के। किंकर कंचन कोह काम के॥ तिन्ह महँ प्रथम रेख जग मोरी। धींग धरमध्वज धंधक धोरी॥ जों अपने अवगुन सब कहऊँ। बाढ़इ कथा पार नहिं ठहऊँ॥ ताते मैं अति अलप बखाने। थोरे महुँ जानिहहिं सयाने॥ समुझि विविधिविधिविनती मोरी। कोउन कथा सुनि देइहि खोरी॥ एतेहु पर करिहहिं जे असंका। मोहितेअधिकतेजड़मतिरंका॥ किन न होउँ नहिं चतुर कहावउँ। मतिअनुरूप रामगुन गावउँ॥ कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मित मोरि निरत संसारा॥ जेहिं मास्त गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं॥ समुझत अमित राम प्रभुताई। करत कथा मनअति कदराई॥

दो॰—सारद सेस महेस विधि आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान ॥ १२ ॥ सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदिप कहें बिनु रहा न कोई॥
तहाँ बेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति वहु भाषा॥
एक अनीह अरूप अनामा। अज सिबदानंद पर धामा॥
ब्यापक बिखरूप भगवाना। तेहिं धिर देह चिरत कृत नाना॥
सो केवल भगतन हित लागी। परम कृपाल प्रनत अनुरागी॥
जेहिजन पर ममता अति छोहू। जेहिं करुना करिकीन्ह न कोहू॥
गई बहोर गरीब नेवाजू। सरल सबल साहिव रघुराजू॥
बुध बरनहिं हरिजसअस जानी। करहिं पुनीत सुफल निज बानी॥
तेहिं बल में रघुपति गुन गाथा। कहिहउँ नाइ राम पद माथा॥
मुनिन्ह प्रथम हरिकीरित गाई। तेहिं मग चलतसुगम मोहिभाई॥

दो॰—अति अपार जे सरित वर जों चृप सेतु कराहिं। चढ़ि पिपीलिकउ परम लघु बिनुश्रम पारहि जाहिं॥१३॥

एहि प्रकार बल मनिह देखाई। करिहउँ रघुपित कथा सहाई॥
ब्यास आदि किन पुंगव नाना। जिन्ह सादरहरिस जसबखाना॥
चरन कमल बंदउँ तिन्ह केरे। पुरवहुँ सकल मनोरथ मेरे॥
किल के किन्ह करउँ परनामा। जिन्ह बरने रघुपित गुनग्रामा॥
जे प्राकृत किन परम सयाने। भाषाँ जिन्ह हिर चिरत बखाने॥
भए जे अहिं जेहोइहिं आगें। प्रनवउँ सबिह कपट सब त्यागें॥
होहु प्रसन्न देहु बरदानू। साधु समाज भनिति सनमानू॥
जो प्रबंध बुध निं आदरहीं। सो श्रम बादि बाल किन करहीं॥
कीरित भनिति भृति भिल सोई। सुरसिर सम सब कहँ हित होई॥
राम सुकीरित भनिति भदेसा। असमंजस अस मोहि अँदेसा॥
तुम्हरी कृपाँ सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहाविन टाट पटोरे॥

दो॰—सरल किवत कीरित विमल सोइ आदरिहं सुजान।
सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करिहं वखान ॥१४(क)॥
सोन होइ विनु विमलमित मोहि मितवलअतिथोर।
करहु कृपा हिर जस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर ॥१४(ख)॥
किव कोविद रघुवर चिरत मानस मंजु मराल।
वालिवनय सुनि सुरुचि लिख मो पर होहु कृपाल ॥१४(ग)॥

सो॰—वंदउँ मुनिपद कंजु रामायन जेहिं निरमयउ।
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूपन सहित ॥१४(घ)॥
वंदउँ चारिउ वेद भव बारिधि बोहित सरिस।
जिन्हहि न सपनेहुँ खेद बरनत रघुवर विसद जसु ॥१४(ङ)॥
वंदउँ विधि पद रेनु भव सागर जेहिं कीन्ह जहँ।
संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल विष वारुनी ॥१४(च)॥

दोः—विबुध वित्र बुध ग्रह चरन वंदि कहउँ कर जोरि।
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि॥१४(छ)॥
पुनि वंदउँ सारद सुरसरिता। जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥
मजन पान पाप हर एका। कहत सुनत एक हर अविवेका॥
गुर पितु मातु महेस भवानी। प्रनवउँ दीनबंधु दिन दानी॥
सेवक खामि सखा सिय पी के। हितनिरुपिधसविधितुलसीके॥
कलिविलोकिजगहितहरगिरिजा। साबरमंत्रजालजिन्हसिरिजा॥
अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू॥
सो उमेस मोहि पर अनुकूला। करिहिं कथा मुद मंगल मूला॥
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। बरनउँ राम चरित चित चाऊ॥
भनिति मोरिसिव कृपाँबिभाती। ससिसमाजमिलिमनहुँ सुराती॥

जे एहि कथिह सनेह समेता। किहहिंसुनिहिंसमुझिसचेता॥ होइहिं राम चरन अनुरागी। किल मल रहित सुमंगल भागी॥ दो॰-सपनेहुँ साचेहुँ मोहि पर जों हर गौरि पसाउ।

तो फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रभाउ॥ १५॥ वंदउँ अवध पुरी अति पानि। सरजू सरिकिक कुप नसावि॥ प्रनवउँ पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रभृहिनथोरी॥ प्रनवउँ पुर नर नारि बहोरी। ममता जिन्ह पर प्रभृहिनथोरी॥ सिय निंदक अघ ओघ नसाए। लोक विसोक बनाइ बसाए॥ वंदउँ कोसल्या दिसि प्राची। कीरति जासु सकल जग माची॥ प्रगटेउ जहँ रघुपति सिस चारू। विस्व सुखद खल कमल तुसारू॥ दसरथ राउ सिहत सब रानी। सुकृत सुमंगल मूरति मानी॥ करउँ प्रनाम करम मन बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी॥ जिन्ह हि विरचि बड़ भयउ विधाता। महिमा अविध राम पितु माता॥

सो॰-बंदउँ अवध मुआल सत्य वेम जेहि राम पद।

विछुरत दीनद्याल प्रिय तनु तृन इव परिहरेउ॥१६॥
प्रनवउँ परिजन सहित विदेहू। जाहि राम पद गृढ़ सनेहू॥
जोग भोग महँ राखेउ गोई। राम विलोकत प्रगटेउ सोई॥
प्रनवउँ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम बत जाइ न वरना॥
राम चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजइ न पासू॥
बंदउँ लिछमन पद जलजाता। सीतल सुभग भगतसुख दाता॥
रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका॥
सेष सहस्रसीस जग कारन। जो अवतरेउ भूमि भय टारन॥
सदा सो सानुकूल रह मो पर। कृपासिंधु सोमित्रि गुनाकर॥
रिपुस्दन पद कमल नमामी। सूर सुसील भरत अनुगामी॥

महाबीर बिनवउँ हनुमाना। राम जासु जस आप वखाना॥ सो॰-प्रनवउँ पवनकुमार खल वन पावक ग्यानघन।

जासु हृदय आगार वसहिं राम सर चाप धर ॥ १७॥ किपिपति रीछ निसाचर राजा। अंगदादि जे कीस समाजा॥ वंदउँ सब के चरन सुहाए। अधम सरीर राम जिन्ह पाए॥ रघुपति चरन उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते॥ वंदउँ पद सरोज सब केरे। जे विनु काम राम के चेरे॥ सुक सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विग्यान विसारद॥ प्रनवउँ सबिह धरिन धिर सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा॥ जनकसुता जग जननि जानकी। अतिसयिय करुना निधानकी॥ ताके जुग पद कमल मनावउँ। जासु कृपाँ निरमल मित पावउँ॥ पुनि मन बचन कर्म रघुनायक। चरन कमल वंदउँ सव लायक॥ राजिबनयन घरें घनु सायक। भगतिवपति मंजन सुखदायक॥

दो॰-गिरा अरथ जल वीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । बंदउँ सीता राम पद जिन्हिह परम प्रिय खिन्न ॥ १८॥

बंदउँ नाम राम रघुवर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को।।
विधि हरि हरमय वेद प्रान सो। अगुन अनुपम गुन निधानसो॥
महामंत्र जोइ जपत महेसू। कासीं मुकृति हेतु उपदेसु॥
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम प्रजिअत नाम प्रभाऊ॥
जान आदिकवि नाम प्रताप्। भयउ सुद्ध करि उलटा जापू॥
सहस्र नाम सम सुनि सिववानी। जिप जेई पिय संग भवानी॥
हरषे हेतु हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को॥
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फरु-दीन्ह अभी को॥

दो - बरपा रितु रघुपति भगति तुलसी सालि सुदास।

राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास ॥ १९॥ आखर मधुर मनोहर दोऊ। वरन विलोचन जन जिय जोऊ॥ सुमिरतसुलभसुखदसब काहू। लोक लाहु परलोक निवाहू॥ कहतसुनतसुमिरतसुठि नीके। राम लखन सम प्रिय तुलसीके॥ बरनत वरन प्रीति विलगाती। त्रह्म जीव सम सहज सँघाती॥ नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक विसेषि जन त्राता॥ भगतिसुतियकरुकरन विभूषन। जगहितहेतु विमरु विधु पूपन॥ स्वाद तोप सम सुगति सुधा के। कमठ सेप सम धर बसुधा के॥ जन मन मंजु कंज मधुकर से। जीह जसोमित हरि हलधर से॥

दो - एकु छत्रु एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोउ।

तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दोउ॥२०॥ समुझत सरिस नाम अरु नामी। प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी॥ नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साधी॥ को वड़ छोट कहत अपराधृ। सुनि गुन भेदु समुझिहहिं साध्र॥ देखिअहिं रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम बिहीना॥ रूप विसेष नाम विनु जानें। करतल गत न परहिं पहिचानें॥ सुमिरिअ नाम रूप विनु देखें। आवत हृदयँ सनेह विसेषें॥ नाम रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परित बखानी॥ अगुन सगुन विच नाम सुसाखी। उभय प्रवोधक चतुर दुभाषी॥ दो॰-राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरीं द्वार।

तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहिस उजिआर ॥ २१ ॥ नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी। बिरित बिरंचि प्रपंच बियोगी॥ ब्रह्मसुखिह अनुभविहं अनुपा। अकथ अनामय नाम न रूपा॥ जाना चहिं गृढ़ गित जेऊ। नाम जीहँ जिप जानिहं तेऊ॥ साधक नाम जपिहं लय लाएँ। होिहं सिद्ध अनिमादिक पाएँ॥ जपिहं नाम जन आरत भारी। मिटिहं कुसंकट होिहं सुखारी॥ राम भगत जग चािर प्रकारा। सुकृती चािर अनघ उदारा॥ चहु चतुर कहुँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभृहि विसेषि पिआरा॥ चहुँ जुग चहुँ श्रुतिनाम प्रभाऊ। किल विसेषि निहं आन उपाऊ॥ दो॰-सकल कामना हीन जे राम भगित रस लीन।

नाम सुप्रेम पियूष हद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥ २२ ॥ अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सरूपा। अकथ अगाध अनादि अनूपा॥ मोरें मत बड़ नामु दुहू तें। किए जेहिं जुग निज बस निज बूतें॥ प्रोदि सुजन जिन जानहिं जनकी। कहउँ प्रतीति प्रीति रुचिमन की॥ एकु दारुगत देखिअ एकू। पावक सम जुग ब्रह्म बिबेकू॥ उभय अगम जुग सुगम नाम तें। कहेउँ नामु बड़ ब्रह्म राम तें॥ ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनँद रासी॥ अस प्रभु हृदयँ अछत अबिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी॥ नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउपगटत जिमिमोल रतन तें॥ दो०—निरगुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार।

कहउँ नामु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार ॥ २३ ॥ राम भगत हित नर तनु धारी। सिंह संकट किए साधु सुखारी॥ नामु सप्रेम जपत अनयासा। भगत होहिं मुद मंगल बासा॥ राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥ रिषि हित राम सुकेतुसुता की। सिंहत सेन सुतकीन्हि बिबाकी॥ सहित दोप दुख दास दुरासा। दलई नामु जिमि रिव निसिनासा॥ भंजेउ राम आपु भव चापू। भव भय भंजन नाम प्रतापू॥ दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन। जन मन अमित नाम किए पावन॥ निसचर निकर दले रघुनंदन। नामु सकल किल कलुप निकंदन॥

दो॰-सबरी गीय सुसैकिन सुगित दीन्हि रघुनाथ।
नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुन गाथ॥ २४॥
राम सुकंठ विभीपन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ॥
नाम गरीव अनेक नेवाजे। लोक वेद वर विरिद्द विराजे॥
राम भालु किप कटकु बटोरा। सेतु हेतु श्रमु कीन्ह न थोरा॥
नामु लेत भवसिंघु सुखाहीं। करहु बिचारु सुजन मन माहीं॥
राम सकुल रन रावनु मारा। सीय सहित निज पुर पगु धारा॥
राजा रामु अवध रजधानी। गावत गुन सुर मुनि वर वानी॥
सेवक सुमिरत नामु सप्रीती। बिनु श्रम प्रवल मोह दलु जीती॥
फिरत सनेहँ मगन सुख अपनें। नाम प्रसाद सोच नहिं सपनें॥
वो॰-ब्रह्म राम तें नामु वड़ वर दायक वर दानि।
रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जियँ जानि॥ २५॥

मासपारायण, पहला विश्राम

नाम प्रसाद संभु अबिनासी। साजु अमंगल मंगल रासी॥
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी॥
नारद जानेउ नाम प्रतापृ। जग प्रियहरिहरिहर प्रियआपू॥
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू॥
ध्रुवँ सगलानि जपेउ हरि नाऊँ। पायउ अचल अनूपम ठाऊँ॥
सुमिरि पवनसुत पावन नामू। अपने वस करि राखे रामू॥

अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भए मुकृत हरि नाम प्रभाऊ॥ कहीं कहाँ लगि नाम वड़ाई। रामु न सकिहं नाम गुन गाई॥ बो॰-नामु राम को कलपतक किल कल्यान निवासु।

जो सुमिरत भयो भाँग तें तुरुसी तुरुसीदासु॥ २६॥ चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका। भए नाम जिप जीव विसोका॥ बेद पुरान संत मत एहू। सकत सुक्कत फल राम सनेहू॥ ध्यानु प्रथम जुग मखिविधि दूजें। द्वापर परितोपत प्रभु पूजें॥ किल केवल मल मूल मलीना। पाप पयोनिधि जनमन मीना॥ नाम कामतक काल कराला। सुमिरतसमन सकलजग जाला॥ राम नाम किल अभिमत दाता। हित परलोक लोक पितु माता॥ नहिं किल करम न भगति विवेकू। राम नाम अवलंबन एकू॥ कालनेमि किल कपट निधान्। नाम सुमति समस्य हनुमान्॥ बो०-राम नाम नरकेसरी कनककितप् किलकाल।

जापक जन पहलाद जिमि पालिहि दिल सुरसाल ॥ २७॥
भायँ कुभायँ अनख आलसहँ।नाम जपत मंगल दिसि दसहँ॥
सुमिरिसो नाम राम गुन गाथा।करउँ नाइ रघुनाथिह माथा॥
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती।जासु कृपा निहं कृपाँ अघाती॥
राम सुखामि कुसेबकु मोसो।निजदिसिदेखिदयानिधिपोसो॥
लोकहँ वेद सुसाहिब रीती।विनय सुनत पहिचानत प्रीती॥
गनी गरीव ग्रामनर नागर।पंडित मृह मलीन उजागर॥
सुकविकुकविनिजमतिअनुहारी। दपहि सराहत सब नर नारी॥
साधु सुजान सुसील नृपाला।ईस अस भव परम कृपाला॥
सुनिसनमानहिं सबहि सुवानी।भनिति भगतिनतिगतिपहिचानी॥

रा० मू० ३-

यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जान सिरोमनि कोसलराऊ॥ रीझत राम सनेह निसोतें। को जग मंद मिलनमित मोतें॥ दो॰-सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिं राम ऋपालु। उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमित किप भालु ॥२८(क)॥ होंहु कहावत सबु कहत राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥२८(स)॥ अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी।सुनि अघ नरकहुँ नाक सकोरी॥ समुझि सहम मोहि अपडरअपनें। सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपनें॥ सुनि अवलोकि सुचित चख चाही। भगति मोरि मति स्वामि सराही॥ कहत नसाइ होइ हियँ नीकी। रीझत राम जानि जन जी की॥ रहति न प्रभु चित चूक किए की। करत सुरति सय बार हिए की॥ जेहिं अघवधेउ न्याधजिमि वाल्री।फिरिसुकंठ सोइकीन्हि कुचाली॥ सोइ करतृति विभीषन केरी। सपनेहुँ सो न राम हियँ हेरी॥ ते भरतिह भेंटत सनमाने। राजसभाँ रघुबीर बखाने॥ दो - प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥२९(क)॥ राम निकाई रावरी है सबही को नीक। जों यह साँची है सदा वो नीको तुलसीक ॥२९(ख)॥ एहि विधिनिज गुन दोष कहि सवहि बहुरि सिरुनाइ। बर्नउँ रघुवर विसद् जसु सुनि किंछ कलुप नसाइ ॥२९(ग)॥ जागबलिक जो कथा सुहाई। भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई॥ कहिहुउँ सोइ संबाद बखानी। सुनहुँ सकल सज्जन सुखु मानी॥

संभु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि ऋपा करि उमहि सुनावा॥

सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा॥ तेहि सन जागविकक पुनि पावा। तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा॥ ते श्रोता बकता समसीला। सवँदरसी जानहिं हरिलीला॥ जानहिं तीनि काल निज ग्याना। करतल गत आमलक समाना॥ औरउ जे हरिभगत सुजाना।कहिं सुनिहं समुझिं विधिनाना॥ दो - मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो स्करखेत। समुझी नहिं तसि वालपन तव अति रहेउँ अचेत ॥३०(क)॥ श्रोता वकता ग्याननिधि कथा राम के गृढ़। किमि समुझौं में जीव जड़ किल मल ग्रसित बिमूढ़ ॥३०(स)॥ तदिप कही गुर वारहिं वारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा॥ भाषाबद्ध करवि में सोई। मोरें मन प्रबोध जेहिं होई॥ जस कछु वृधि विवेक वल मेरें। तस कहिहउँ हियँ हरि के पेरें॥ निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करउँ कथा भव सरिता तरनी॥ वुध विश्राम सकल जन रंजनि। रामकथा कलि कलुप विभंजनि॥ रामकथा किं पंनग भरनी। पुनि क्विक पावक कहुँ अरनी॥ रामकथा किल कामद गाई। सुजन सजीवनि मूरि सुहाई॥ सोइ वसुधातल सुधा तरंगिनि । भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि ॥ असुर सेन सम नरक निकंदिनि । साधुविवुधकुल हितगिरिनंदिनि॥

संत समाज पयोधि रमा सी। विस्व भार भर अचल छमा सी॥

जमगन मुहँमिस जग जमुना सी। जीवन मुकृति हेतु जनु कासी॥ रामिह प्रिय पाविन तुलसी सी। तुलिसदास हित हियँ हुलसी सी॥ सिविपिय मेकल सैल सुता सी। सकल सिद्धि सुख संपति रासी॥

सदगुन सुरगन अंव अदिति सी। रघुवर भगति प्रेम परमिति सी॥

दो॰-रामकथा मंदािकनी चित्रकृट चित चारु। तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुवीर विहार ॥ ३१॥ रामचरित चिंतामनि चारू। संत सुमति तिय सुभग सिंगारू॥ जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के॥ सद्गुर ग्यान विराग जोग के। विवुध वैद भव भीम रोग के॥ जननि जनक सिय राम प्रेम के। बीज सकल वत धरम नेम के॥ समन पाप संताप सोक के। त्रिय पालक परलोक लोक के॥ सचिव सुभट भूपति बिचार के। कुंभज लोभ उद्धि अपार के॥ काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन वन के॥ अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारिके। कामद घन दारिद द्वारि के॥ मंत्र महामनि विषय न्याल के। मेटत कठिन कुअंक भाल के॥ हरन मोह तम दिनकर कर से। सेवक साठि पाठ जलधर से॥ अभिमत दानि देवतरु वर से। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से॥ सुकवि सरद नभ मन उडगनसे। रामभगत जन जीवन धन से॥ सकल सुकृत फल भूरि भोग से। जग हित निरुपिध साधु लोग से॥ सेवक मन मानस मराल से। पावन गंग तरंग माल से॥ दो॰-कुपथ कुतरक कुचािल किल कपट दंभ पापंड। दहन राम गुन ग्राम जिमि इंघन अनल प्रचंड ॥३२(क)॥ रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चित हित विसेपि वड़ ठाहु ॥३२(स)॥ कीन्हि प्रस्न जेहि भाँति भवानी। जेहि विधि संकर कहा वखानी॥ सो सब हेतु कहब में गाई। कथाप्रवंध विचित्र जेहिं यह कथा सुनी नहिं होई। जिन आचरजु करे सुनि सोई॥

कथा अलोकिक सुनिहं जे ग्यानी। निहं आचरजुकरहं असजानी॥ रामकथा के मिति जग नाहीं। असि प्रतीति तिन्ह के मन माहीं॥ नाना भाँति राम अवतारा। रामायन सत कोटि अपारा॥ कलप भेद हिर चिरत सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए॥ करिअन संसय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रित मानी॥ दो॰-राम अनंत अनंत गुन अमित कथा विस्तार।

सुनि आचरजुनमानिहिं जिन्ह कें विमल विचार ॥ ३३ ॥
एहि विधि सब संसय करि दूरी। सिर धरि गुर पद पंकज धूरी॥
पुनि सबही विनवउँ कर जोरी। करत कथा जेहिं लाग न खोरी॥
सादर सिबहि नाइ अब माथा। वरनउँ विसद राम गुन गाथा॥
संबत सोरह से एकतीसा। करउँ कथा हिर पद धिर सीसा॥
नोमी भोम बार मधु मासा। अवधपुरीं यह चिरत प्रकासा॥
जोहिदिन राम जनमश्रुतिगाविं। तीरथ सकलतहाँ चिल आविं॥
असुर नाग खग नर मुनि देवा। आइ करिं रघुनायक सेवा॥
जन्म महोत्सव रचिं सुजाना। करिं राम कल कीरित गाना॥
वो॰-मज्जिं सज्जन बृंद बहु पावन सरजू नीर।

जपिं राम धिर ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर ॥ ३४॥ दरस परस मजन अरु पाना। हरइ पाप कह वेद पुराना॥ नदीपुनीत अमितमहिमा अति। किह न सकइ सारदा विमलमित॥ राम धामदा पुरी सुहावनि। लोकसमस्त विदित अति पावनि॥ चारि खानि जग जीव अपारा। अवध तजें तनु नहिं संसारा॥ सव विधि पुरी मनोहर जानी। सकल सिद्धियद मंगल खानी॥ विमल कथा कर कीन्ह अरंभा। सुनत नसाहिं काम मद दंभा॥

रामचरितमानस एहि नामा। सुनत थवन पाइअ विश्रामा॥
मन करि विपय अनलवन जरई। होइ सुखी जों एहिं सर परई॥
रामचरितमानस मुनि भावन। विरचेउ संभु सुहावन पावन॥
त्रिविध दोष दुख दारिद दावन। कलिकुचालिकुलिकलुपनसावन॥
रचि महेस निज मानस राखा। पाइ सुसमउ सिवा सन भाषा॥
तातें रामचरितमानस वर। धरेउ नाम हियँ होरे हरिप हर॥
कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई। सादर सुनहु सुजन मन लाई॥
दो०-जस मानस जोहि विधि भयउ जग प्रचार जोहि हेतु।

अव सोइ कहउँ प्रसंग सब सुमिरि उमा वृपकेतु ॥ ३५॥
संभु प्रसाद सुमित हियँ हुल्सी। रामचरितमानस किव तुल्सी॥
करइ मनोहर मित अनुहारी। सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी॥
सुमित भूमि थल हृदय अगाधू। बेद पुरान उद्धि घन साधू॥
वरपिह राम सुजस वर वारी। मधुर मनोहर मंगलकारी॥
लीला सगुन जो कहिं बखानी। सोइ खच्छता करइ मल हानी॥
पेम भगति जो वरिन न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई॥
सो जल सुकृत सालि हित होई। राम भगत जन जीवन सोई॥
मेधा मिह गत सो जल पावन। सिकिलिश्रवन मग चलेउ सुहावन॥
भरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु विराना॥

दो॰-सुठि सुंदर संबाद वर विरचे बुद्धि विचारि। तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि॥ ३६॥ सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। ग्यान नयन निरखत मन माना॥ रघुपति महिमा अगुन अवाधा। वरनव सोइ वर वारि अगाधा॥ रामसीय जस सलिल सुधासम। उपमा वीचि विलास मनोरम॥ पुरइनि सघन चारु चौपाई। जुगुति मंजु मिन सीप सुहाई॥ छंद सोरठा सुंदर दोहा। सोइ बहुरंग कमल कुल सोहा॥ अरथ अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुबासा॥ सुकृत पुंज मंजुल अलि माला। ग्यान विराग विचार मराला॥ धुनि अवरेव कित गुन जाती। मीन मनोहर ते बहुभाँती॥ अरथ धरम कामादिक चारी। कहव ग्यान विग्यान विचारी॥ नव रस जप तप जोग विरागा। ते सब जलचर चारु तहागा॥ सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जलविहग समाना॥ संतसभा चहुँ दिसि अवँराई। श्रद्धा रितु वसंत सम गाई॥ भगति निरूपन विविध विधाना। छमा दया दम लता विताना॥ सम जम नियम फूल फल ग्याना। हरि पद रित रस वेद वखाना॥ औरउ कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक बहु वरन विहंगा॥

हो॰-पुलक बाटिका बाग वन सुख सुविहंग विहार । माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु॥३०॥

जे गाविह यह चिरत सँभारे। तेई एहि ताल चतुर रखवारे॥
सदा सुनिहं सादर नर नारी। तेई सुरवर मानस अधिकारी॥
अति खल जे विषई वग कागा। एहि सर निकटन जाहि अभागा॥
संवुक मेक सेवार समाना। इहाँ न विषय कथा रस नाना॥
तेहि कारन आवत हियँ हारे। कामी काक बलाक विचारे॥
आवत एहिं सर अति कितनाई। राम कृपा विनु आई न जाई॥
कितन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्हके वचन वाघ हिर न्याला॥
गृह कारज नाना जंजाला। ते अति दुर्गम सेल विसाला॥
बन बहु विषम मोह मद माना। नदीं कुतर्क भयंकर नाना॥

दो॰-जे श्रद्धा संबल रहित नहिं संतन्ह कर साथ। तिन्हकहुँ मानसअगमअति जिन्हिह न प्रियरघुनाथ॥३८॥

जों किर कष्ट जाइ पुनि कोई। जातिहं नीद जुड़ाई होई॥ जड़ता जाड़ विषम उर लागा। गएहुँ न मज्जन पाय अभागा॥ किर न जाइ सर मज्जन पाना। फिर आवइ समेत अभिमाना॥ जों वहोरि कोउ पूछन आवा। सर निंदा किर तािह बुझाया॥ सकल बिझ व्यापिहं निहं तेही। राम सुकृपाँ विलोकिहं जेही॥ सोइ सादर सर मज्जन करई। महा घोर त्रयताप न जरई॥ तेनर यह सर तजिहं न काऊ। जिन्ह कें राम चरन भल भाऊ॥ जो नहाइ चह एिहं सर भाई। सो सतसंग करउ मन लाई॥ अस मानस मानस चख चाही। भइ किन बुद्धि विमल अवगाही॥ भयउ हदयँ आनंद उछाहू। उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू॥ चली सुभग किनता सरिता सो। राम विमल जस जल भिरता सो॥ सरजू नाम सुमंगल मूला। लोक बेद मत मंजुल कूला॥ नदी पुनीत सुमानस नंदिनि। किलिमलतृन तरुम्लनिकंदिनि॥

दोः—श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूल। संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल॥३९॥

रामभगित सुरसरितिह जाई। मिली सुकीरित सरजु सुहाई॥ सानुज राम समर जसु पावन। मिलेउ महानदु सोन सुहावन॥ जुग विच भगित देवश्विन धारा। सोहित सहित सुविरित विचारा॥ त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी। राम सरूप सिंधु समुहानी॥ मानस मूल मिली सुरसरिही। सुनत सुजन मन पावन करिही॥ विचविचकथाविचित्रविभागा। जनु सरि तीर तीर वन वागा॥ उसा महेस विवाह वराती। ते जलचर अगनित बहुभाँती॥
रघुवर जनम अनंद वधाई। भवँर तरंग मनोहरताई॥
दो॰-बालचरित चहु वंधु के बनज विपुल बहुरंग।
चप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारि विहंग॥ ४०॥
सीय स्वयंवर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सो छित्र छाई॥
नदी नाव पटु पस्न अनेका। केवट कुसल उतर सिववेका॥
सुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सिर सोई॥
घोर धार ध्रुगनाथ रिसानी। घाट सुबद राम वर बानी॥
सानुज राम विवाह उछाहू। सो सुभ उमग सुखद सब काहू॥
कहत सुनत हरपिंह पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुदित नहाहीं॥
राम तिलक हित मंगल साजा। परव जोग जनु जुरे समाजा॥
काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल विपति घनेरी॥

दो॰-समन अमित उतपात सब भरतचरित जपजाग।
कि अघ खल अवगुन कथन ते जलमल वग काग॥ ४१॥
कीरित सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहाविन पाविन भूरी॥
हिमहिमसेलसुतासिवच्याहू। सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू॥
बरनब राम बिवाह समाजू। सो मुद मंगलमय रितुराजू॥
ग्रीपम दुसह राम वनगवन्। पंथकथा खर आतप पवन्॥
वरषा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमंगलकारी॥
राम राज सुख विनय बड़ाई। विसद सुखद सोइ सरद सुहाई॥
सती सिरोमनि सिय गुन गाथा। सोइ गुन अमल अनूपम पाथा॥
भरत सुभाउ सुसीतलताई। सदा एकरस वरनि न जाई॥

दो॰-अवलोकिन बोलिन मिलिन प्रीति परसपर हास। भायप भिं चहु बंधु की जल माधुरी सुवास ॥ ४२॥ आरति विनय दीनता मोरी। लघुता लिलत सुवारि न थोरी॥ अद्भुत सिळल सुनत गुनकारी। आस पिआस मनोमल हारी॥ राम सुप्रेमहि पोषत पानी। हरत सकलकलि कलुप गलानी॥ भव श्रम सोपक तोपक तोपा। समन दुरित दुख दारिद दोषा॥ काम कोह मद मोह नसावन। बिमल बिबेक बिराग बढ़ावन॥ सादर मजन पान किए तें। मिटहिं पाप परिताप हिए तें॥ जिन्ह एहिं वारिन मानसधोए। ते कायर किलकाल विगोए॥ तृपित निरखि रबि कर भव बारी । फिरिहहिं सृग जिमि जीव दुखारी॥ दो -- मित अनुहारि सुवारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ। सुमिरि भवानी संकरिह कह कवि कथा सुहाइ ॥४३(क)॥ अव रघुपति पद पंकरुह हियँ धरि पाइ प्रसाद। कहउँ जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभग संवाद ॥४३(स)॥ भरद्वाज मुनि वसहिं प्रयागा। तिन्हिह राम पद अति अनुरागा॥ तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना॥ माघ मकरगत रिव जब होई। तीरथपतिहिं आव सव कोई॥ देव दनुज किंनर नर श्रेनीं। सादर मजाहिं सकल त्रिबेनीं॥ पूजहिं माधव पद जलजाता। परिस अखय बटु हरपिहं गाता॥ भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन॥ तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा। जाहिं जे मजन तीरथराजा॥ मज्जिहिं प्रात समेत उछाहा। कहिं परसपर हिर गुन गाहा॥ दो॰-ब्रह्म निरूपन धरम विधि वरनहिं तत्त्व विभाग। कहिं भगति भगवंत के संजुत ग्यान विराग ॥ ४४ ॥ एहि प्रकार भिर माघ नहाहीं। पुनिसवनिजनिजआश्रम जाहीं॥
प्रति संवत अति होइ अनंदा। सकर मिं मवनिहं मुनिवृंदा॥
एक वार भिर मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए॥
जागविक मुनि परम बिवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी॥
सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे॥
किर पूजा मुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत मृदु वानी॥
नाथ एक संसउ बड़ मोरें। करगत बेदतत्त्व सबु तोरें॥
कहत सोमोहिलागत भयलाजा। जों न कहउँ बड़ होइ अकाजा॥
दो० – संत कहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव।

होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किएँ दुराव॥ ४५॥ अस बिचारि प्रगटउँ निजमोहू। हरहु नाथ करि जन पर छोहू॥ राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिपद गावा॥ संतत जपत संभु अविनासी। सिव भगवान ग्यान गुन रासी॥ आकर चारि जीव जग अहहीं। कासीं मरत परम पद लहहीं॥ सोपि राम महिमा मुनिराया। सिव उपदेसु करत करि दाया॥ रामु कवन प्रभु पूछउँ तोही। कहिअ बुझाइ छ्पानिधि मोही॥ एक राम अवधेस कुमारा। तिन्ह कर चरित विदित संसारा॥ नारि बिरहँ दुखु लहेउ अपारा। भयउ रोपु रन रावनु मारा॥ दो०—प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि।

सत्यधाम सर्वग्य तुम्ह कहहु विवेकु विचारि ॥ ४६ ॥ जैसें मिटे मोर भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी॥ जागविक वोठे मुसुकाई। तुम्हिह बिदित रघुपित प्रभुताई॥ राम भगत तुम्ह मनक्रम बानी। चतुराई तुम्हारि मैं जानी॥

चाहहु सुनै राम गुन गूढ़ा। कीन्हिहु प्रकासनहुँ अति मूढ़ा॥ तात सुनहु सादर मनु ठाई। कहउँ राम के कथा सुहाई॥ महामोहु महिपेसु विसाला। रामकथा कालिका कराला॥ रामकथा सिस किरन समाना। संत चकोर करहिं जेहि पाना॥ ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी। महादेव तव कहा बखानी॥ ते०-कहउँ सो मति अनुहारि अव उमा संभु संवाद।

भयउसमय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद ॥ ४७॥
एक वार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुंभज रिष पाहीं॥
संग सती जग जनि भवानी। पूजे रिषि अखिलेखर जानी॥
रामकथा मुनिवर्ज वखानी। सुनी महेस परम सुखु मानी॥
रिषि पूछी हरिभगति सुहाई। कही संभु अधिकारी पाई॥
कहत सुनत रघुपति गुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा॥
मुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन सँग दच्छकुमारी॥
तेहि अवसर भंजन महिभारा। हिर रघुवंस लीन्ह अवतारा॥
पिता वचन तिज राजु उदासी। दंडक वन विचरत अविनासी॥
दो०-हदयँ विचारत जात हर केहि विधि दरसनु होइ।

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सनु कोइ ॥४८(क)॥ सो॰-संकर उर अति छोभु सती न जानहिं भरमु सोइ।

तुलसी दरसन लोभु मन डर लोचन लॉलची ॥४८(स)॥ रावन मरन मनुज कर जाचा। प्रभु विधिवचनु कीन्ह चह साचा॥ जों नहिं जाउँ रहइ पिछतावा। करत विचारु न वनत बनावा॥ एहि विधि भए सोचवस ईसा। तेही समय जाइ दससीसा॥ लीन्ह नीच मारीचिह संगा। भयउ तुरत सोइ कपटकुरंगा॥ करि छलु मूढ़ हरी बैदेही। प्रभु प्रभाउ तस बिदित न तेही॥ मृग बिध बंधु सहित हरि आए। आश्रमु देखि नयन जल छाए॥ बिरह विकल नर इव रघुराई। खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई॥ कबहूँ जोग वियोग न जाकें। देखा प्रगट विरह दुखु ताकें॥ दो॰—अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान।

जे मितमंद विमोह वस हृदयँ धरिहं कछु आन ॥ ४९॥ संभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हियँ अति हरपु विसेषा॥ भिर लोचन छिविसिंधु निहारी। कुसमय जानिन कीन्हि चिन्हारी॥ जय सिचदानंद जग पावन। अस किह चलेउ मनोज नसावन॥ चले जात सिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता॥ सतीं सो दसा संभु के देखी। उर उपजा संदेहु विसेषी॥ संकर जगतवंद्य जगदीसा। सुर नर मुनि सव नावत सीसा॥ तिन्ह नृपसुतिह कीन्ह परनामा। किह सिचदानंद परधामा॥ भए मगन छिव तासु विलोकी। अजहुँ पीति उर रहित न रोकी॥ दो०—ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ ५०॥ विष्नु जो सुर हित नरतनु धारी। सोउ सर्वग्य जथा त्रिपुरारी॥ खोजइ सो कि अग्य इव नारी। ग्यानधाम श्रीपित असुरारी॥ संभुगिरा पुनि मृषा न होई। सिव सर्वग्य जान सनु कोई॥ अस संसय मन भयउ अपारा। होइ न हद्यँ प्रवोध प्रचारा॥ जद्यपि पगट न कहेउ भवानी। हर अंतरजामी सव जानी॥ सुनहि सती तव नारि सुभाऊ। संसय अस न धरिअ उर काऊ॥ जासु कथा कुंभज रिपि गाई। भगति जासु मैं मुनिहि सुनाई॥

सोइ मम इष्टदेव रघुनीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा॥ छ॰-मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं। किह नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं॥ सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पित माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी॥ सो॰-लाग न उर उपदेखु जदिप कहेउ सिवँ वार वहु।

बोले बिहिस महेसु हरिमाया बलु जानि जियँ ॥ ५१॥ जों तुम्हरें मन अति संदेहू।तो किन जाइ परीछा लेहू॥ तब लिग बेठ अहउँ बटछाहीं। जबलिग तुम्ह ऐहहु मोहिपाहीं॥ जैसें जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु विवेक विचारी॥ चलीं सती सिव आयसु पाई। करिह विचार करों का भाई॥ इहाँ संसु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहुँ निहं कल्याना॥ मोरेहु कहें न संसय जाहीं। विधि बिपरीत भलाई नाहीं॥ होइहि सोइ जो राम रिच राखा। को किर तर्क बढ़ार्वे साखा॥ अस किह लगे जपन हरिनामा। गई सती जहँ प्रभु सुखधामा॥

वो॰-पुनि पुनि हृदयँ बिचार करि धरि सीता कर रूप।
आगें होइ चिल पंथ तेहिं जेहिं आवत नरभूप॥५२॥
एछिमन दीख उमास्त्र वेषा। चिकित भए भ्रम हृदयँ विसेषा॥
किहिनसकतकछु अतिगंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा॥
सती कपदु जानेउ सुरखामी। सबद्रसी सब अंतरजामी॥
सती कपिद अग्याना। सोइ सरबग्य रामु भगवाना॥
सती कीन्ह चह तहँहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥
निज माया वसु हृदयँ बखानी। बोसे विहसि रामु मृदु बानी॥

जोरि पानि प्रभुकीन्ह प्रनाम्। पिता समेत लीन्ह निज नाम्॥ कहेउ बहोरि कहाँ वृपकेत्। बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत्॥ दो॰-राम बचन मृदु गृद सुनि उपजा अति संकोचु।

सती सभीत महेस पहिं चलीं हृदयँ बड़ सोचु॥ ५३॥
मैं संकर कर कहा न माना। निज अग्यानु राम पर आना॥
जाइ उतर अब देहउँ काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा॥
जाना राम सतीं दुखु पावा। निजमभाउ कछु मगटि जनावा॥
सतीं दीख कौतुकु मग जाता। आगें रामु सहित श्री भ्राता॥
फिरि चितवा पाछें मभु देखा। सहित बंधु सिय सुंदर बेषा॥
जहँ चितवहिं तहँ मभु आसीना। सेविह सिद्ध मुनीस प्रबीना॥
देखे सिव विधि विष्नु अनेका। अमित मभाउ एक तें एका॥
बंदत चरन करत मभु सेवा। विविध वेष देखे सब देवा॥
दो॰-सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप।

जेहिं जेहिं वेप अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४ ॥ देखे जहाँ तहाँ रंघुपति जेते। सिक्तिन्ह सिहत सकल सुर तेते॥ जीव चराचर जो संसारा। देखे सकल अनेक प्रकारा॥ पूजिह प्रभुहि देव बहु वेषा। राम रूप दूसर निहं देखा॥ अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सिहत न वेष घनेरे॥ सोइरघुवर सोइलिछमनु सीता। देखि सती अति भई सभीता॥ हदय कंप तन सुधिकलु नाहीं। नयन मूदि वेठीं मग माहीं॥ बहुरि विलोकेउ नयन उघारी। कलु न दीख तह दच्लकुमारी॥ पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा। चलीं तहाँ जह रहे गिरीसा॥

दो॰-गईं समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात। लीन्हि परीछा कवन विधि कहहु सत्य सब बात॥ ५५॥ मासपारायण, दूसरा विश्राम

सतीं समुझि रघुबीर प्रभाऊ। भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ॥ कछु न परीछा छीन्हि गोसाई। कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई॥ जो तुम्ह कहा सो मृपा न होई। मोरें मन प्रतीति अति सोई॥ तब संकर देखेउ धिर ध्याना। सतीं जो कीन्ह चिरत सबु जाना॥ बहुरि राममायिह सिरु नावा। प्रेरि सितिहि जेहिं झूँठ कहावा॥ हिर इच्छा भावी बळवाना। हृदयँ विचारत संभु सुजाना॥ सतीं कीन्ह सीता कर वेपा। सिव उर भयउ विपाद विसेपा॥ जों अब करउँ सती सन प्रीती। मिटइ भगति पथु होइ अनीती॥ हो०-परम पुनीत न जाइ तिज किएँ प्रेम वड़ पापु।

प्रगटि न कहत महेसु कछु हृदयँ अधिक संतापु ॥ ५६ ॥
तव संकर प्रमु पद सिरु नावा। सुमिरत रामु हृदयँ अस आवा ॥
एहिं तन सितिहि भेंट मोहि नाहीं। सिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥
अस विचारि संकर मितिधीरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा ॥
चलत गगन में गिरा सुहाई। जय महेस भिल भगति हृदाई॥
अस पन तुम्ह विनु करह को आना। राम भगत समस्थ भगवाना॥
सुनि नभ गिरा सती उर सोचा। पूछा सिविह समेत सकोचा॥
कीन्ह कवन पन कहहु हृपाला। सत्यधाम प्रभु दीनद्याला॥
जद्पि सतीं पूछा बहु भाँती। तद्पि न कहेउ त्रिपुर आराती॥
दो०-सतीं हृद्यँ अनुमान किय सबु जानेउ सर्वग्य।

कीन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥'९७(क)॥

सो॰-जलु पय सरिस विकाइ देखहु पीति कि रीति भलि।

बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५०(ख)॥
हृदयँ सोचु समुझत निज करनी। चिंता अमित जाइ नहिं बरनी॥
हृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा॥
संकर रुख अवलोकि भवानी। प्रभुमोहि तजेउ हृदयँ अकुलानी॥
निजअघसमुझिनकछुकहि जाई। तपइ अवाँ इव उर अधिकाई॥
सतिहि ससोच जानि वृपकेत्। कहीं कथा सुंदर सुख हेत्॥
बरनत पंथ बिविध इतिहासा। विस्वनाथ पहुँचे कैलासा॥
तहँ पुनि संभु समुझ पन आपन। बैठे वट तर करि कमलासन॥
संकर सहज सरूपु सम्हारा। लागि समाधि अखंड अपारा॥

दो॰-सती बसहिं कैलास तब अधिक सोचु मन माहिं।

मरमु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं॥ ५८॥ नित नव सोचु सती उर भारा। कव जैहउँ दुख सागर पारा॥ में जो कीन्ह रघुपति अपमाना। पुनि पतिबचनु मृषा करि जाना॥ सो फलु मोहि विधाताँ दीन्हा। जो कछु उचितरहा सोइ कीन्हा॥ अविधिअसवृझिअ निहं तोही। संकर विमुख जिआविस मोही॥ कहि न जाइ कछु हृदय गलानी। मन महुँ रामिह सुमिर सयानी॥ जों प्रभु दीनदयालु कहावा। आरित हरन वेद जसु गावा॥ तो में विनय करउँ कर जोरी। छूटउ वेगि देह यह मोरी॥ जों मोरें सिव चरन सनेहू। मन कम वचन सत्य बतु एहू॥ वो०-तो सवदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो वेगि उपाइ।

होइ मरनु जेहिं बिनहिं श्रम दुसह बिपत्ति विहाइ ॥ ५९ ॥ एहि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी॥

बीतें संवत सहस सतासी। तजी समाधि संभु अबिनासी॥
राम नाम सिव सुमिरन लागे। जानेउ सतीं जगतपति जागे॥
जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा। सनमुख संकर आसनु दीन्हा॥
लगे कहन हरिकथा रसाला। दच्छ प्रजेस भए तेहि काला॥
देखा विधि विचारि सब लायक। दच्छिह कीन्ह प्रजापति नायक॥
बड़ अधिकार दच्छ जब पावा। अति अभिमानु हृदयँ तब आवा॥
निह कोउ अस जनमा जगमाहीं। प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं॥
हो०-दच्छ लिए मुनि वोलि सब करन लगे बड़ जाग।

नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ ६०॥ किंनर नाग सिद्ध गंधर्वा। वधुन्ह समेत चले सुर सर्वा॥ विष्नु विरंचि महेसु बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई॥ सतीं बिलोके ब्योम विमाना। जात चले सुंदर विधि नाना॥ सुर सुंदरी करिंह कल गाना। सुनत श्रवन छूटिहं मुनि ध्याना॥ पूछेउ तव सिवँ कहेउ बखानी। पिता जग्य सुनि कछु हरषानी॥ जों महेसु मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहों मिस एहीं॥ पित पिरत्याग हृद्यँ दुखु भारी। कहइ न निज अपराध विचारी॥ बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी॥ दो०-पिता भवन उत्सव परम जों प्रभु आयसु होइ।

तौ मैं जाउँ कृपायतन सादर देखन सोइ॥६१॥ कहेहु नीक मोरेहुँ मन भावा।यह अनुचित नहिं नेवत पठावा॥ दच्छ सकल निज सुता बोलाई।हमरें बयर तुम्हउ विसराई॥ ब्रह्मसभाँ हम सन दुखु माना।तेहि तें अजहुँ करहिं अपमाना॥ जों बिनु बोलें जाहु भवानी। रहइ न सीलु सनेहु न कानी॥ जदिष िमत्र प्रभु पितु गुर गेहा। जाइअ बिनु बोलेहुँ न सँदेहा॥
तदिष बिरोध मान जहँ कोई। तहाँ गएँ कल्यानु न होई॥
भाँति अनेक संभु समुझावा। भानी वस न ग्यानु उर आवा॥
कह प्रभु जाहु जोविनहिं बोलाएँ। नहिं भिले बात हमारे भाएँ॥
दो०-कहि देखा हर जतन बहु रहइ न दच्छकुमारि।

दिए मुख्य गन संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारि ॥ ६२ ॥ पिता भवन जब गईं भवानी। दच्छ त्रास काहुँ न सनमानी॥ सादर भलेहिं मिली एक माता। भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता॥ दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सितिहि बिलोकि जरे सब गाता॥ सतीं जाइ देखेउ तब जागा। कतहुँ न दीख संभु कर भागा॥ तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ॥ पाछिल दुखुन हृदयँ अस न्यापा। जस यह भयउ महा परितापा॥ जद्यपि जग दारुन दुख नाना। सब तें कठिन जाति अवमाना॥ समुझिसो सितिहि भयउअतिक्रोधा। बहु बिधिजननीं कीन्ह प्रवोधा॥

<mark>दो॰-सिव अपमानु</mark> न जाइ सिह हृदयँ न होइ प्रबोध।

सकल सभिह हिंठ हटिक तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ ६३ ॥ सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन्ह संकर निंदा॥ सो फलु तुरत लहब सब काहूँ। भली भाँति पिछताब पिताहूँ॥ संत संभु श्रीपित अपबादा। सुनिंअ जहाँ तहूँ असि मरजादा॥ काटिअ तासु जीभ जो बसाई। श्रवन मूदि न त चलिअ पराई॥ जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी॥ पिता मंदमित निंदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही॥ तजिहुउँ तुरत देह तेहि हेतू। उर धरि चंद्रमौलि बृषकेतू॥

असकहि जोग अगिनि तनु जारा। भयउ सकल मख हाहाकारा॥ दो॰-सती मरनु सुनि संभु गन लगे करन मख खीस।

जग्य विधंस विलोकि भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥ ६४ ॥
समाचार सब संकर पाए। वीरभृ करि कोप पठाए॥
जग्य विधंस जाइ तिन्ह कीन्हा। सकल सुरन्ह विधिवत फलु दीन्हा॥
भे जगविदित दच्छ गति सोई। जिस कछु संभु विमुख के होई॥
यह इतिहास सकल जग जानी। तातें में संछेप बखानी॥
सतीं मरत हिर सन वरु मागा। जनम जनम सिवपद अनुरागा॥
तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमीं पारवती तनु पाई॥
जब तें उमा सेल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहँ छाई॥
जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हें। उचित बास हिम भूधर दीन्हें॥
दो०-सदा सुमन फल सहित सब दुम नव नाना जाति।

पगटीं सुंदर सेल पर मिन आकर बहु भाँति॥ ६५॥
सिरता सब पुनीत जलु बहहीं। खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं॥
सहजबयरु सबजीवन्ह त्यागा। गिरि पर सकल करिं अनुरागा॥
सोह सेल गिरिजा गृह आएँ। जिमि जनु रामभगति के पाएँ॥
नित नृतन मंगल गृह तास्। ब्रह्मादिक गाविं जसु जास्॥
नारद समाचार सब पाए। कोतुकहीं गिरि गेह सिधाए॥
सेलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा॥
नारि सिहत मुनि पद सिरुनावा। चरन सिलल सबु भवनु सिचावा॥
निज सोभाग्य बहुत गिरि बरना। सुता बोलि मेली मुनि चरना॥
दो०-त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गित सर्वत्र तुम्हारि।

कहहु सुता के दोप गुन मुनिवर हृदयँ विचारि॥ ६६॥

कह मुनि बिहिस गृद खु बानी। खुता तुम्हारि सकल गुन खानी।। खुंदर सहज खुसील सयानी। नाम उमा अंविका भवानी।। सब लच्छन संपन्न कुमारी। होइहि संतत पियहि पिआरी॥ सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तें जसु पेहिहें पितु माता॥ होइहि पूज्य सकल जग माहीं। एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं॥ एहि कर नामु सुमिरि संसारा। त्रिय चिद्दिहिं पितिव्रत असिधारा॥ सेल सुलच्छन सुता तुम्हारी। सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी॥ अगुन अमान मातु पितु हीना। उदासीन सब संसय छीना॥ वो०—जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेष।

अस खामी एंहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६०॥
सुनि मुनि गिरा सत्य जियँ जानी। दुख दंपतिहि उमा हरषानी॥
नारदहूँ यह भेदु न जाना। दसा एक समुझब बिलगाना॥
सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना। पुलक सरीर भरे जल नेना॥
होइ न मृषा देवरिषि भाषा। उमासो बचनु हृदयँ धिर राखा॥
उपजेउ सिव पद कमल सनेहू। मिलन किन मन भा संदेहू॥
जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखी उछँग बैठी पुनि जाई॥
झूठि न होइ देवरिषि बानी। सोचिहिं दंपित सखीं सयानी॥
उर धिर धीर कहइ गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ॥
दो॰-कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार।

देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेटनिहार ॥ ६८ ॥ तदिप एक में कहउँ उपाई। होइ करे जों देउ सहाई॥ जस बरु में बरनेउँ तुम्ह पाहीं। मिलिहि उमिह तस संसय नाहीं॥ जो जो बर के दोष बखाने। ते सब सिव पहिं मैं अनुमाने॥ जों बिबाहु संकर सन होई। दोषउ गुन सम कह सबु कोई॥ जों अहि सेज सयन हिर करहीं। बुध कछु तिन्ह कर दोषु न धरहीं॥ भानु क्सानु सर्व रस खाहीं। तिन्ह कहँ मंद कहत कोउनाहीं॥ सुभअरुअसुभसिळिलसब बहुई। सुरसिर कोउ अपुनीत न कहुई॥ समरथ कहुँ निहं दोषु गोसाई। रिब पावक सुरसिर की नाई॥ दो॰-जों अस हिसिषा करिहं नर जड़ बिबेक अभिमान।

परहिं कलप भिर नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥ ६९ ॥
सुरसिर जल कृत बारुनि जाना। कवहुँ न संत करिं तेहि पाना ॥
सुरसिर मिलें सो पावन जैसें। ईस अनीसिह अंतरु तैसें॥
संभु सहज समरथ भगवाना। एहि विवाहँ सब विधि कल्याना॥
दुराराध्य पे अहिं महेस्। आसुतोष पुनि किएँ कलेस्॥
जों तपु करें कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकिं त्रिपुरारी॥
जद्यपि वर अनेक जग माहीं। एहि कहँ सिव तिज दूसर नाहीं॥
वर दायक पनतारित भंजन। कुपासिंधु सेवक मन रंजन॥
इच्छितफल विनु सिव अवराधें। लहिअ न कोटि जोग जप साधें॥
दो०-अस किं नारद सुमिरि हिर गिरिजहि दीन्हि असीस।

होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस॥ ७०॥ किह असब्रह्मभवनमुनिगयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ॥ पितिहि एकान्त पाइ कह मैना। नाथ न में समुझे मुनि बैना॥ जों घरु बरु कुलु होइ अनूपा। करिअ बिबाहु सुता अनुरूपा॥ न त कन्या वरु रहउ कुआरी। कंत उमा मम प्रानिपआरी॥ जों न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू। गिरिजड़ सहजकहिहि सबु लोगू॥ सोइ बिचारि पित करेहु विबाहु। जेहिं न बहोरि होइ उर दाहू॥

अस किह परी चरन धिर सीसा। बोले सिहत सनेह गिरीसा॥ बरु पावक प्रगटे सिस माहीं। नारद बचनु अन्यथा नाहीं॥ दो॰-प्रिया सोचु परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान।

पारवितिह निरमयउ जेहि सोइ करिहि कल्यान ॥ ७१ ॥ अब जों तुम्हिह सुता पर नेहू। तो अस जाइ सिखावनु देहू ॥ करें सो तपु जेहिं मिछिहं महेसू। आन उपायँ न मिटिहि कलेसू ॥ नारद बचन सगर्भ सहेतू। सुंदर सब गुन निधि वृषकेतू ॥ अस विचारितुम्ह तजहु असंका। सबिह भाँति संकरू अकलंका ॥ सुनि पित बचन हरिष मनमाहीं। गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ उमिह विलोकि नयन भरे बारी। सहित सनेह गोद बैठारी ॥ वारिहं बार लेति उर लाई। गदगद कंठन कछु कि जाई॥ जगत मातु सर्वग्य भवानी। मातु सुखद बोलीं मृदु बानी॥ दो०-सुनहि मातु मैं दीख अस सपन सुनावउँ तोहि।

सुंदर गौर सुविपवर अस उपदेसेउ मोहि॥ ७२॥ करिह जाइ तपु सेलकुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी॥ मातु पितिह पुनियह मत भावा। तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा॥ तपबल रचइ प्रपंचु विधाता। तपबल विष्नु सकल जग त्राता॥ तपबल संभु करिहं संघारा। तपबल सेषु धरइ महिभारा॥ तप अधार सब सृष्टि भवानी। करिह जाइतपु अस जियँ जानी॥ सुनत वचन विसमित महतारी। सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी॥ मातु पितिह बहुविधि समुझाई। चलीं उमा तप हित हरपाई॥ पिय परिवार पिता अरु माता। भए विकल मुख आव न बाता॥

दो॰-बेदिसरा सुनि आइ तब सबिह कहा समुझाइ।
पारवती महिमा सुनत रहे प्रबोधिह पाइ॥ ७३॥
उर धिर उमा प्रानपित चरना। जाइ बिपिन लागीं तपु करना॥
अति सुकुमार न तनु तप जोगू। पित पद सुमिरि तजेउ सबुभोगू॥
नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरी देह तपिह मनु लागा॥
संवत सहस मृल फल खाए। सागु खाइ सत बरप गवाँए॥
कछ दिन भोजनु बारि बतासा। किए किन कछ दिन उपवासा॥
बेल पाती महि परइ सुखाई। तीनि सहस संवत सोइ खाई॥
पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमिह नामु तब भयउ अपरना॥
देखि उमिह तप खीन सरीरा। ब्रह्म गिरा भे गगन गभीरा॥
दो॰-भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि।

परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहा हिं त्रिपुरारि॥ 98॥ अस तपु काहुँ न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ग्यानी॥ अब उर धरहु ब्रह्म वर बानी। सत्य सदा संतत सुचि जानी॥ आवे पिता बोलावन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं॥ मिलिहें तुम्हिंह जब सप्त रिषीसा। जानेहु तब प्रमान बागीसा।। सुनत गिरा बिधि गगन बखानी। पुलक गात गिरिजा हरपानी॥ उमा चिरत सुंदर में गावा। सुनहु संभु कर चिरत सुहावा॥ जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा। तब तें सिव मन भयउ बिरागा॥ जपिहं सदा रघुनायक नामा। जहँ तहँ सुनिहं राम गुन ग्रामा॥ ते०-चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम।

विचरहिं महि धरि हृदयँ हरि सकलं लोक अभिराम ॥ ७५ ॥ कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना। कतहुँ राम गुन करहिं बखाना॥ जदिप अकाम तदिप भगवाना। भगतिबरह दुख दुखित सुजाना॥
एहि विधि गयउ कालु बहु बीती। नित नै होइ राम पद प्रीती॥
नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अबिचल हदयँ भगित के रेखा॥
प्रगटे रामु कृतग्य कृपाला। रूप सील निधि तेज बिसाला॥
बहु प्रकार संकरिह सराहा। तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरवाहा॥
बहुविधि राम सिविह समुझावा। पारवती कर जन्मु सुनावा॥
अति पुनीत गिरिजा के करनी। विस्तर सहित कृपानिधि बरनी॥
दो०-अव विनती मम सुनहु सिव जों मो पर निज नेहु।

जाइ विवाहहु सैलजिह यह मोहि मागें देहु॥ ७६॥ कह सिवजदिप उचित असनाहीं। नाथ बचन पुनि मेटिन जाहीं॥ सिर धिर आयसु करिअतुम्हारा। परम धरमु यह नाथ हमारा॥ मातु पिता गुर प्रभु के बानी। बिनहिं बिचार करिअसुभ जानी॥ तुम्ह सब भाँति परम हितकारी। अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी॥ प्रभु तोषेउ सुनि संकर बचना। भिक्त बिबेक धर्म जुत रचना॥ कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ॥ अंतरधान भए अस भाषी। संकर सोइ मूरित उर राखी॥ तबहिं सप्तरिषि सिव पहिं आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए॥ दो०-पारवती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु।

गिरिहि पेरि पठएहु भवन दूरि करेहु संदेहु॥ ७०॥ रिषिन्ह गौरि देखी तहँ कैसी। मूरितमंत तपस्या जैसी॥ बोले मृनि सुनु सैलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी॥ केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू। हम सन सत्य मरमु किन कहहू॥ कहतबचनमनु अति सकुचाई। हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई॥ मनु हठ परा न सुनइ सिखादा। चहत बारि पर भीति उठावा॥ नारद कहा सत्य सोइ जाना। बिनु पंखन्ह हम चहहिं उड़ाना॥ देखहु मुनि अबिबेकु हमारा। चाहिअ सदा सिवहि भरतारा॥ दो॰-सुनत बचन बिहसे रिषय गिरिसंभव तव देह।

नारदं कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह ॥ ७८ ॥ दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई। तिन्ह फिरि भवनु न देखा आई॥ चित्रकेतु कर घर उन घाला। कनककिसपुकर पुनिअस हाला॥ नारद सिख जे सुनिहं नर नारी। अविस होहिं तिज भवनु भिखारी॥ मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। आपु सिरस सबही चह कीन्हा॥ तेहि कें बचन मानि बिखासा। तुम्ह चाहहु पित सहज उदासा॥ निर्गुन निलज कुबेष कपाली। अकुल अगेह दिगंबर ब्याली॥ कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ। भल भूलिहु ठग के बौराएँ॥ पंच कहें सिवँ सती बिबाही। पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही॥ ते०-अव सुख सोवत सोचु निहं भीख मागि भव खाहि।

सहज एकाकिन्ह के भवन कबहुँ कि नारि खटाहिं॥ ७९॥ अजहूँ मानहु कहा हमारा। हम तुम्ह कहुँ बरु नीक बिचारा॥ अति सुंदर सुचि सुखद सुसीला। गाविहं बेद जासु जस लीला॥ दूपन रहित सकल गुन रासी। श्रीपित पुर बैकुंठ निवासी॥ असबरुतुम्हिहिमिलाउब आनी। सुनत बिहिस कह बचन भवानी॥ सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा। हठ न छूट छूटे बरु देहा॥ कनकउ पुनि पषान तें होई। जारेहुँ सहजु न परिहर सोई॥ नारद बचन न मैं परिहरऊँ। बसउ भवनु उजरउ निहं हरऊँ॥ गुर कें बचन प्रतीति न जेही। सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही॥

तो॰-महादेव अवगुन भवन विष्नु सकल गुन धाम।
जोह कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥
जों तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा। सुनतिउँ सिखतुम्हारिधरिसीसा॥
अब मैं जन्मु संभु हित हारा। को गुन दूपन करे विचारा॥
जों तुम्हरे हठ हृदयँ विसेपी। रहि न जाइ विनु किएँ वरेषी॥
तो कोतुकिअन्ह आलसु नाहीं। बर कन्या अनेक जग माहीं॥
जन्म कोटि लगि रगर हमारी। बरउँ संभु न त रहउँ कुआरी॥
तजउँ न नारद कर उपदेसु। आपु कहिह सत बार महेसु॥
मैं पा परउँ कहइ जगदंबा। तुम्ह गृह गवनहु भयउ विलंबा॥
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी। जय जय जगदंविके भवानी॥
तो॰-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु।

नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥ ८१ ॥ जाइ मुनिन्ह हिमवंतु पठाए। किर बिनती गिरजहिंग्रह ल्याए॥ बहुरि सप्तरिषि सिव पहिं जाई। कथा उमा के सकल सुनाई॥ भए मगन सिव सुनत सनेहा। हरिष सप्तरिषि गवने गेहा॥ मनु थिर किर तब संभु सुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना॥ तारकु असुर भयउ तेहि काला। भुज प्रताप बल तेज बिसाला॥ तेहिं सब लोक लोकपति जीते। भए देव सुख संपति रीते॥ अजर अमर सो जीति न जाई। हारे सुर किर बिविध लराई॥ तब बिरंचि सन जाइ पुकारे। देखे बिधि सब देव दुखारे॥ तो०-सब सन कहा बुझाइ विधि दनुज निधन तब होइ।

संभु सुक्र संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ॥ ८२॥ मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई॥ सतीं जो तजी दच्छ मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥
तेहिं तपु कीन्ह संभु पित लागी। सिव समाधि बेठे सबु त्यागी॥
जदिप अहइ असमंजस भारी। तदिप बात एक सुनहु हमारी॥
पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं। करे छोभु संकर मन माहीं॥
तब हम जाइ सिविह सिर नाई। करवाउव विवाहु बरिआई॥
एहि बिधि भलेहि देवहित होई। मत अतिनीक कहइसबु कोई॥
अस्तुति सुरन्ह कीन्हि अतिहेत्। प्रगटेउ विषमवान झषकेत्॥
दो०-सुरन्ह कही निज विपित सब सुनि मन कीन्ह विचार।

संभु विरोध न कुसल मोहि विहसि कहेउ अस मार ॥ ८३॥
तदिप करव मैं काजु तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा॥
पर हित लागि तजइ जो देही। संतत संत प्रसंसिंह तेही॥
असकिह चलेउ सविह सिरुनाई। सुमन धनुष कर सिहत सहाई॥
चलत मार अस हदयँ विचारा। सिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा॥
तव आपन प्रभाउ विस्तारा। निज वस कीन्ह सकल संसारा॥
कोपेउ जबिह बारिचरकेत्। छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेत्॥
ब्रह्मचर्ज व्रत संजम नाना। धीरज धरम ग्यान विग्याना॥
सदाचार जप जोग विरागा। सभय विवेक कटकु सबु भागा॥

छं॰-भागेउ विवेकु सहाय सिहत सो सुभट संजुग मिह मुरे। सद्ग्रंथ पर्वत कंदरिन्ह महुँ जाइ तेहि अवसर दुरे॥ होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा। दुइ माथकेहि रितनाथ जेहि कहुँ कोपि कर धनु सरु धरा॥ दो॰-जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम। ते निज निज मरजाद तिज भए सकल बस काम॥ ८४॥ सब के हृद्यँ मदन अभिलापा। लता निहारि नवहिंतरुसाखा॥
नदीं उमिंग अंबुधि कहुँ धाई। संगम करिं तलाव तलाई॥
जह असि दसा जड़न्ह के बरनी। को किह सकइ सचेतन करनी॥
पसु पच्छी नभ जल थलचारी। भए कामबस समय बिसारी॥
मदन अंध व्याकुल सब लोका। निसि दिनु नहिं अवलोकिहं कोका॥
देव दनुज नर किंनर व्याला। मेत पिसाच भूत बेताला॥
इन्ह के दसा न कहेउँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी॥
सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी। तेपि कामबस भए बियोगी॥

छं॰-भए कामवस जोगीस तापस पावँरिन्ह की को कहै। देखिह चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ अवला विलोकिह पुरुषमय जगु पुरुष सब अवलामयं। दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कोतुक अयं॥

सो॰-धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महुँ॥८५॥ उभय घरी अस कोतुक भयऊ। जो लगि कामु संभु पहिं गयऊ॥ सिवहि बिलोकि ससंकेउ मारू। भयउ यथाथिति सबु संसारू॥ भए तुरत सब जीव सुखारे। जिमि मद उतिर गएँ मतबारे॥ रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरष दुर्गम भगवाना॥ फिरत लाज कलु करि नहिं जाई। मरनु ठानि मन रचेसि उपाई॥ प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा। कुसुमित नव तरु राजि बिराजा॥ बन उपवन वापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा विभागा॥ जहँ तहँ जनु उमगत अनुरागा। देखि मुएहँ मन मनसिज जागा॥ छं - जागइ मनोभव मुएहुँ मन बन सुभगता न परै कही। सीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही॥ विकसे सरिन्ह बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचिहं अपछरा॥ दो - सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत।

चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत ॥ ८६ ॥ देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माखा॥ समन चाप निज सर संधाने। अति रिस तािक श्रवन लिगताने॥ छाड़े विषम बिसिख उर लागे। छूटि समाधि संभु तब जागे॥ भयउ ईस मन छोभु बिसेषी। नयन उघारि सकल दिसि देखी॥ सौरभ पछव मदनु बिलोका। भयउ कोपु कंपेउ त्रेलोका॥ तब सिवँ तीसर नयन उघारा। चितवत कामु भयउ जरि छारा॥ हाहाकार भयउ जग भारी। डरपे सुर भए असुर सुखारी॥ समुझिकामसुखुसोचहिंभोगी। भए अकंटक साधक जोगी॥

छं॰-जोगी अकंटक भए पित गित सुनत रित मुरुछित भई। रोदित बदित बहु भाँति करुना करित संकर पिहें गई॥ अति प्रेम किर बिनती बिबिध विधि जोरिकर सन्मुखरही। प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबला निरिष्व बोले सही॥

हो: अब तें रित तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु।
बिनु बपु ब्यापिहि सबिह पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु॥८७॥
जब जदुवंस कृष्न अवतारा। होइहि हरन महा महिभारा॥
कृष्न तनय होइहि पित तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा॥
रित गवनी सुनि संकर बानी। कथा अपर अब कहउँ बखानी॥

देवन्ह समाचार सब पाए। ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए॥ सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता। गए जहाँ सिव कृपानिकेता॥ पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा। भए प्रसन्न चंद्र अवतंसा॥ बोले कृपासिधु वृषकेतू। कहहु अमर आए केहि हेतू॥ कह विधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी। तदिप भगति बस बिनवउँ स्वामी॥ दो॰-सकल सुरन्ह के हृद्यँ अस संकर परम उछाहु।

निज नयनिह देखा चहिं नाथ तुम्हार विवाहु ॥ ८८ ॥ यह उत्सव देखिअ भिर लोचन । सोइकछुकरहु मदनमदमोचन ॥ कामु जारिरित कहुँ वरु दीन्हा । ऋपासिंधु यह अति भल कीन्हा ॥ सासित किर पुनि करिह पसाऊ । नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ पारवतीं तपु कीन्ह अपारा । करहु तासु अब अंगीकारा ॥ सुनिविधिवनय समुझि प्रभुवानी । ऐसेइ होउ कहा सुखु मानी ॥ तब देवन्ह दुंदुभीं वजाई । बरिष सुमन जय जय सुर साई ॥ अवसरु जानि सप्तरिष आए । तुरतिह विधि गिरिभवन पठाए ॥ प्रथम गए जहँ रहीं भवानी । वोले मधुर वचन छल सानी ॥

हो॰-कहा हमार न सुनेहु तब नारद कें उपदेस। अब भा झूठ तुम्हार पन जारेउ कामु महेस॥८९॥

मासपारायण, तीसरा विश्राम

सुनि बोळीं मुसुकाइ भवानी। उचित कहेहु मुनिवर विग्यानी॥
तुम्हरें जान कामु अब जारा। अब लगि संभु रहे सविकारा॥
हमरें जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥
जों मैं सिव सेये अस जानी। प्रीति समेत कर्म मन बानी॥
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा॥

तुम्ह जो कहा हर जारेउ मारा। सोइ अति बड़ अविवेकु तुम्हारा॥ तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ॥ गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई॥ दो॰-हियँ हरषे मुनि बचन सुनि देखि प्रीति विस्वास।

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ ९० ॥
सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुखु पावा॥
बहुरि कहेउ रित कर वरदाना। सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना॥
हृदयँ विचारि संभु प्रभुताई। सादर मुनिवर लिए वोलाई॥
सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई। वेगि वेदिविधि लगन धराई॥
पत्री सप्तरिपिन्ह सोइ दीन्ही। गहि पद विनयहिमाचलकीन्ही॥
जाइ विधिहितिन्ह दीन्हि सोपाती। बाचत प्रीति न हृदयँ समाती॥
लगन बाचि अज सबिह सुनाई। हरपे मुनि सब सुर समुदाई॥
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे। मंगल कलस दसहँ दिसि साजे॥
दो०-लगे सँवारन सकल सुर बाहन विविध विमान।

होहिं सगुन मंगल सुभद करहिं अपछरा गान ॥ ९१ ॥
सिविह संभु गन करिहं सिंगारा। जटा मुकुट अहि मौरु सँवारा॥
कुंडल कंकन पिहरे न्याला। तन बिभूति पट केहिर छाला॥
सिस ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबीत भुजंगा॥
गरल कंठ उर नर सिर माला। असिव वेष सिवधाम ऋपाला॥
कर त्रिस्ल अरु डमरु बिराजा। चले बसहँ चिंद बाजिहं बाजा॥
देखि सिविह सुरित्रिय मुसुकाहीं। वर लायक दुलहिनि जग नाहीं॥
बिष्नु विरंचि आदि सुरन्नाता। चिंद चिंद बाहन चले बराता॥
सुर समाज सब भाँति अनुपा। नहिं बरात दूलह अनुरूपा॥

दो॰-बिष्नु कहा अस विहसि तव बोिळ सकल दिसिराज।
बिलग विलगहोइ चलहु सब निज निज सहित समाज॥ ९२॥
बर अनुहारि बरात न भाई। हँसी करेंहहु पर पुर जाई॥
बिष्नु बचन सुनिसुर मुसुकाने। निज निज सेन सहित बिलगाने॥
मनहीं मन महेसु मुसुकाहीं। हरि के बिंग्य बचन निहं जाहीं॥
अतिषिय बचन सुनत प्रिय करें। शंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे॥
सिव अनुसासन सुनि सब आए। प्रभु पद जलज सीस तिन्ह नाए॥
नाना बाहन नाना बेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा॥
कोउ मुखहीन विपुल मुखकाहू। विनु पद कर कोउ बहु पद बाहू॥
विपुल नयन कोउ नयन विहीना। रिष्ट पुष्ट कोउ अति तनखीना॥

छं॰-तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें। भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें॥ खर स्वान सुअर सुकाल मुख गन बेप अगनित को गने। बहु जिनस पेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं वने॥

सो॰—नाचिहं गाविहं गीत परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत वोलिहं वचन विचित्र विधि॥ ९३॥

जस दूछहु तिस बनी बराता। कोतुक बिबिध होहिं मग जाता॥ इहाँ हिमाचछ रचेउ बिताना। अति विचित्र निहं जाइ बखाना॥ सैल सकल जहँ लगि जगमाहीं। लघु बिसाल निह बरिन सिराहीं॥ बन सागर सब निदीं तलावा। हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा॥ कामरूप सुंदर तन धारी। सहित समाज सहित वर नारी॥ गए सकल तुहिनाचल गेहा। गाविहं मंगल सहित सनेहा॥ प्रथमिहं गिरि बहु गृह सँवराए। जथाजोगु तहँ तहँ सब छाए॥ पुर सोभा अवलोकि सुहाई। लागइ लघु विरंचि निपुनाई॥ छ॰-लघु लाग विधि की निपुनता अवलोकि पुर सोभा सही। बन वाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही॥ मंगल विपुल तोरन पताका केतु गृह गृह सोहहीं। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहहीं॥

दो॰-जगदंवा जहँ अवतरी सो पुरु बरिन कि जाइ।

रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नृतन अधिकाइ॥९४॥

नगर निकट वरात सुनि आई।पुर खरभरु सोभा अधिकाई॥

करि बनाव सिज बाहन नाना।चले लेन सादर अगवाना॥

हियँ हरपे सुर सेन निहारी।हरिहि देखि अति भए सुखारी॥

सिव समाज जब देखन लागे।विडिर चले बाहन सब भागे॥

धिर धीरजु तहँ रहे सयाने।वालक सब ले जीव पराने॥

गएँ भवन पूछिहं पितु माता।कहिं बचन भय कंपित गाता॥

कहिअ काह कि जाइ न वाता। जम कर धार किथों वरिआता॥

बरु वौराह वसहँ असवारा। न्याल कपाल विभूषन छारा॥

छं॰-तन छार च्याल कपाल भूपन नगन जटिल भयंकरा। सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा॥ जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही। देखिहि सोउमाविबाहु घर घर बात असि लरिकन्ह कही॥

दो॰-समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं। बाल बुझाए विविध विधि निडर होहु डरु नाहिं॥ ९५॥ लै अगवान बरातिह आए। दिए सबिह जनवास सुहाए॥ मैनाँ सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गाविहं नारी॥ कंचन थार सोह बर पानी। परिछन चली हरहि हरषानी॥ विकट बेप रुद्रहि जब देखा। अबलन्ह उर भय भयउ विसेषा॥ भागि भवन पेठीं अति त्रासा। गए महेसु जहाँ जनवासा॥ मेना हदयँ भयउ दुखु भारी। लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी॥ अधिक सनेहँ गोद बैठारी। स्याम सरोज नयन भरे बारी॥ जेहिं विधितुम्हहिरूपु असदीन्हा। तेहिं जड़ वरु बाउर कसकीन्हा॥

छ॰-कस कीन्ह वरु बौराह बिधि जेहिं तुम्हिह सुंदरता दई। जो फलु चिहअ सुरतरुहिं सो बरबस बबूरिहं लागई॥ तुम्ह सहित गिरितें गिरों पावक जरों जलनिधि महुँ परों। घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत विवाहु न हों करों॥

दो॰-भई विकल अवला सकल दुखित देखि गिरिनारि।
करि विलापु रोदित वदित सुता सनेहु सँभारि॥ ९६॥
नारद कर मैं काह विगारा। भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा॥
अस उपदेखु उमिह जिन्ह दीन्हा। बाँरे बरिह लागि तपु कीन्हां॥
साचेहुँ उन्ह कें मोह न माया। उदासीन धनु धामु न जाया॥
पर घर घालक लाज न भीरा। बाँझ कि जान प्रसव के पीरा॥
जननिहि विकलविलोकि भवानी। बोली जुत विवेक मृदु बानी॥
अस विचारि सोचिह मितिमाता। सो न टरइ जो रचइ विधाता॥
करम लिखा जों वाउर नाहू। तो कत दोसु लगाइअ काहू॥
तुम्ह सनमिटहिं कि विधिके अंका। मातु व्यर्थ जिन लेहु कलंका॥

छं:-जिन लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाब जहँ पाउब तहीं॥ सुनि उमा वचनिवनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। बहु भाँति विधिहि लगाइ दूपन नयन बारि विमोचहीं॥ दो॰-तेहि अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत।

समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ ९७॥
तब नारद सवही समुझावा। पूरुव कथाप्रसंगु सुनावा॥
मयना सत्य सुनहु मम बानी। जगदंबा तव सुता भवानी॥
अजा अनादि सिक्त अविनासिनि। सदा संभु अरधंग निवासिनि॥
जग संभव पालन लय कारिनि। निज इच्छा लीला बपु धारिनि॥
जनमीं पथम दच्छ गृह जाई। नामु सती सुंदर तनु पाई॥
तहँहुँ सती संकरिह बिवाहीं। कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं॥
एक बार आवत सिव संगा। देखेउ रघुकुल कमल पतंगा॥
भयउ मोहु सिव कहान कीन्हा। भ्रम बस बेपु सीय कर लीन्हा॥

छं॰-सिय बेषु सतीं जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं। हर बिरहें जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं॥ अब जनमितुम्हरेभवननिजपतिलागिदारुन तपुकिया। अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया॥ दो॰-सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विपाद।

छन महुँ व्यापेउ सकल पुर घर घर यह संबाद ॥ ९८ ॥ तब मयना हिमवंतु अनंदे। पुनि पुनि पारवती पद बंदे ॥ नारि पुरुष सिसु जुवा सयाने। नगर लोग सब अति हरपाने ॥ लगे होन पुर मंगलगाना। सजे सबिहं हाटक घट नाना॥ भाँति अनेक भई जेवनारा। सूपसास्त्र जस कछु व्यवहारा॥ सो जेवनार कि जाइ बखानी। बसिह भवन जेहिं मातु भवानी॥ सादर बोले सकल वराती। विष्नु बिरंचि देव सव जाती॥ बिबिधि पाँति बैठी जेवनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा॥ नारिबृंद सुर जेवँत जानी। लगीं देन गारीं मृदु बानी॥

छं॰-गारीं मधुर स्वर देहिं सुंदरि बिग्य वचन सुनावहीं। भोजनु करहिं सुरअति विलंबु बिनोदु सुनि सचु पावहीं॥ जेवँत जो बढ़यो अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परे कह्यो। अचवाँइ दीन्हे पान गवने वास जहँ जाको रह्यो॥

दो॰-बहुरि मुनिन्ह हिमवंत कहुँ लगन सुनाई आइ।
समय विलोकि विवाह कर पठए देव वोलाइ॥९९॥
वोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबिह जथोचित आसन दीन्हे॥
वेदी वेद विधान सँवारी। सुभग सुमंगल गाविह नारी॥
सिंघासनु अति दिन्य सुहावा। जाइ न वरनि विरंचि बनावा॥
वैठे सिव विपन्ह सिरु नाई। हृद्यँ सुमिरि निज प्रभु रघुराई॥
बहुरि मुनीसन्ह उमा वोलाई। करि सिंगारु सखीं ले आई॥
देखत रूपु सकल सुर मोहे। वरने छिव अस जग किव को है॥
जगदंविका जानि भव भामा। सुरन्ह मनहिंमन कीन्ह प्रनामा॥
सुंदरता मरजाद भवानी। जाइ न कोटिहुँ वदन बखानी॥

छं॰-कोटिहुँ बदन निह बनै बरनत जग जनिन सोभा महा। सकुचिहं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा॥ छिबिखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ। अवलोकि सकहिंनसकुचपतिपदकमलमनु मधुकरुतहाँ॥

दो॰-मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि । कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियँ जानि ॥१००॥ जिस विवाह के विधि श्रुति गाई। महामुनिन्ह सो सब करवाई॥
गिह गिरीस कुस कन्या पानी। भविह समरपीं जानि भवानी॥
पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा। हियँ हरपे तब सकल सुरेसा॥
वेदमंत्र मुनिवर उचरहीं। जय जय जय संकर सुर करहीं॥
वाजिह वाजन विविध विधाना। सुमनवृष्टि नभ भे विधि नाना॥
हर गिरिजा कर भयउ विवाह। सकल भुवन भिर रहा उछाहू॥
दासीं दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मिन बस्तु विभागा॥
अन्न कनकभाजन भिर जाना। दाइज दीन्ह न जाइ वखाना॥

छं - दाइज दियो वहु भाँति पुनि कर जोरि हिम भूधर कहा। का देउँ पूरनकाम संकर चरन पंकज गहि रहा। ॥ सिवँ कृपासागर ससुर कर संतोषु सब भाँतिहिं कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ प्रेम परिपूरन हियो॥ दो - नाथ उमा मम प्रान सम गृहिककरी करेहु।

छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु॥१०१॥ बहु विधि संभु सासु समुझाई।गवनी भवन चरन सिरु नाई॥ जननीं उमा बोलि तब लीन्ही।ले उछंग सुंदर सिख दीन्ही॥ करेहु सदा संकर पद पूजा।नारिधरमु पति देउ न दूजा॥ बचन कहत भरे लोचन बारी।बहुरिलाइ उर लीन्हि कुमारी॥ कत बिधि सृजीं नारि जग माहीं।पराधीन सपनेहुँ सुखु नाहीं॥ भे अति प्रेम बिकल महतारी।धीरजु कीन्ह कुसमयबिचारी॥ पुनिपुनिमिलतिपरितगिहिचरना।परम प्रेमु कछु जाइ नवरना॥ सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी।जाइ जननि उर पुनि लपटानी॥ हं - जनिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दई।
फिरि फिरि बिलोकित मातु तन तब सखीं लैसिव पहि गई॥
जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले।
सब अमर हरषे सुमन बरिष निसान नभ बाजे भले॥
दो - चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु।

विविध भाँति परितोषु करि विदा कीन्ह वृषकेतु ॥१०२॥
तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सेल सर लिए बोलाई॥
आदर दान विनय बहुमाना। सब कर विदा कीन्ह हिमवाना॥
जबहिं संभु कैलासिं आए। सुर सब निज निज लोक सिधाए॥
जगत मातु पितु संभु भवानी। तेहि सिंगारु न कहउँ वखानी॥
करिं विविधविधिभोगविलासा। गनन्ह समेत बसिं कैलासा॥
हर गिरिजा विहार नित नयऊ। एहि विधिविपुलकाल चिलगयऊ॥
तब जनमेउ पटवदन कुमारा। तारकु असुरु समर जेहिं मारा॥
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। पन्मुख जन्मु सकल जग जाना॥

छं॰-जगु जान पन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा।
तेहि हेतु मैं वृषकेतु स्रुत कर चिरत संछेपिहं कहा॥
यह उमा संभु विवाहु जे नर नारि कहिंह जे गावहीं।
कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावहीं॥
दो॰-चिरत सिधु गिरिजा रमन वेद न पाविह पारु।
बरने तुलसीदासु किमि अति मितमंद गवाँरु॥१०३॥
संभु चिरत सुनि सरस सुहावा। भरद्वाज मुनि अति सुखु पावा॥
बहु लालसा कथा पर बाढ़ी। नयनिह नीरु रोमाविल ठाढ़ी॥
प्रेम विवस मुख आव न बानी। दसा देखि हरषे मुनि ग्यानी॥

अहो धन्य तव जन्म मुनीसा। तुम्हिह प्रान सम प्रिय गौरीसा॥ सिवपद्कमलजिन्हिहरितनाहीं। रामिह ते सपनेहुँ न सोहाहीं॥ विनु छल विखनाथ पद नेहू। राम भगत कर लच्छन एहू॥ सिव सम को रघुपित ब्रतधारी। विनु अघ तजी सती असिनारी॥ पनु किर रघुपित भगति देखाई। को सिव सम रामिह प्रिय भाई॥ दो०-प्रथमिह में किह सिव चिरत बूझा मरमु तुम्हार।

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥१०४॥
में जाना तुम्हार गुन सीला। कहउँ सुनहु अव रघुपति लीला॥
सुनु मुनि आजु समागम तोरें। कहिन जाइ जससुखु मन मोरें॥
राम चरित अति अमित मुनीसा। कहिन सकिहं सत कोटिअहीसा॥
तदिप जथाश्रुत कहउँ वखानी। सुमिरि गिरापित प्रभु धनुपानी॥
सारद दारुनारि सम खामी। रामु सूत्रधर अंतरजामी॥
जोहि पर कृपा करिहं जनु जानी। किब उर अजिर नचाविहं बानी॥
पनवउँ सोइ कृपाल रघुनाथा। बरनउँ विसद तासु गुन गाथा॥
परम रम्य गिरिवरु कैलासू। सदा जहाँ सिव उमा निवासू॥
दो॰-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किनर मुनिचृंद।

वसिंह तहाँ सुक्ती सकल सेविंह सिव सुखकंद ॥१०५॥ हिर हर विमुख धर्म रित नाहीं। ते नर तहँ सपनेहुँ निंह जाहीं॥ तेहि गिरि पर वट विटप विसाल। नित नृतन सुंदर सब काला॥ त्रिविध समीर सुसीतिल छाया। सिव विश्राम विटप श्रुति गाया॥ एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ। तरुविलोकि उरअतिसुखुभयऊ॥ निज कर डासि नागरिपु छाला। बैठे सहजहिं संभु कृपाला॥ कुंद इंदु दर गौर सरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा॥ तरुन अरुन अंबुज सम चरना। नख दुति भगत हृदयतम हरना॥ भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी। आननु सरद चंद छवि हारी॥ दो॰-जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन विसाल।

नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालिबधु भाल ॥१०६॥ बेठे सोह कामिरपु कैसें। धरें सरीरु सांतरसु जैसें॥ पारवती भल अवसरु जानी। गई संभु पिह मातु भवानी॥ जानि विया आदरु अति कीन्हा। बाम भाग आसनु हर दीन्हा॥ बेठीं सिव समीप हरषाई। पूरुव जन्म कथा चित आई॥ पित हियँ हेतु अधिक अनुमानी। बिहिस उमा बोठीं पिय बानी॥ कथा जो सकल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी॥ बिखनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी॥ चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहिं पद पंकज सेवा॥

हो॰-प्रभु समस्थ सर्वग्य सिव सकल कला गुन धाम । जोग ग्यान बैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥१०७॥

जों मो पर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी॥
तो प्रभु हरहु मोर अग्याना। किह रघुनाथ कथा बिधि नाना॥
जासु भवनु सुरतरु तर होई। सिह कि दरिद जिनत दुखु सोई॥
सिस्भूषन अस हृद्यँ बिचारी। हरहु नाथ मम मित भ्रम भारी॥
प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहिं राम कहुँ बहा अनादी॥
सेस सारदा वेद पुराना। सकल करिं रघुपित गुन गाना॥
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनँग आराती॥
रामु सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गित कोई॥

दो - जों नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरहँ मित भोरि।

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ जों अनीह ब्यापक विभु कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ॥ अग्य जानि रिस उर जनिधरहू। जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहू॥ में वन दीखि राम प्रभुताई। अतिभय विकलन तुम्हि सुनाई॥ तदिप मिलिन मन वोधुन आवा। सो फलु भली भाँति हम पावा॥ अजहूँ कछु संसउ मन मोरें। करहु कृपा विनवउँ कर जोरें॥ प्रभुतव मोहि बहु भाँति प्रबोधा। नाथ सोसमुझि करहु जनि क्रोधा॥ तब कर अस विमोह अब नाहीं। रामकथा पर रुचि मन माहीं॥ कहहु पुनीत राम गुन गाथा। भुजगराज भूषन सुरनाथा॥ दो॰-बंदउँ पद धरि धरिन सिरु विनय करउँ कर जोरि।

बरनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥१०९॥
जदिप जोपिता निहं अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥
गृढ्उ तत्त्व न साधु दुराविहं। आरत अधिकारी जहँ पाविहं॥
अति आरति पूछउँ सुरराया। रघुपित कथा कहहु करिदाया॥
प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी॥
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। बालचरित पुनि कहहु उदारा॥
कहहु जथा जानकी बिबाहीं। राज तजा सो दूषन काहीं॥
बन बिस कीन्हे चरित अपारा। कहहु नाथ जिमि रावन मारा॥
राज बैठि कीन्हीं बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला॥
दो०-बहुरि कहहु करुनायतन कीन्ह जो अचरज राम।

प्रजा सहित रघुवंसमिन किमि गवने निज धाम ॥११०॥ पुनिप्रभुकहहु सोतत्त्व बखानी।जेहिं बिग्यान मगन मुनि ग्यानी॥ भगति ग्यान बिग्यान बिरागा। पुनि सब बरनहु सहित विभागा॥ औरउ राम रहस्य अनेका। कहहु नाथ अति विमल विबेका॥ जो प्रभु में पूछा नहिं होई। सोउ दयाल राखहु जिन गोई॥ तुम्ह त्रिभुवन गुर बेद बखाना। आन जीव पाँवर का जाना॥ प्रक्ष उमा के सहज सुहाई। छल बिहीन सुनि सिव मन भाई॥ हर हियँ रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाए॥ श्रीरघुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥ दो०-मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह।

रघुपति चरित महंस तब हरिषत बरने ठीन्ह ॥१११॥

ह्युठेउ सत्य जाहि विनु जानें। जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें॥

जेहि जानें जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन भ्रम जाई॥

बंदउँ बालरूप सोइ रामू। सब सिधिसुलभ जपत जिसुनामू॥

मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवउ सो दसरथ अजिर विहारी॥

किर प्रनाम रामिह त्रिपुरारी। हरिष सुधा सम गिरा उचारी॥

धन्य धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान निहं कोउ उपकारी॥

पूँछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा॥

तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु प्रस्न जगत हित लागी॥

दो॰-राम कृपा तें पारबित सपनेहुँ तब मन माहिं।

सोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछ नाहि ॥११२॥
तदिष असंका कीन्हिह सोई। कहत सुनत सब कर हित होई॥
जिन्हहरिकथासुनीनहिं काना। श्रवन रंभ्र अहिभवन समाना॥
नयनिह संत दरस नहिं देखा। छोचन मोरपंख कर छेखा॥
ते सिर कटु तुंबरि समत्छा। जेन नमत हरि गुर पद मूछा॥

जिन्ह हरि भगित हृदयँ निहं आनी। जीवत सब समान तेइ पानी॥ जो निहं करइ राम गुन गाना। जीह सो दादुर जीह समाना॥ कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जो हरषाती॥ गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुरहित दनुजि मोहनसीला॥ दो॰-रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि।

सतसमाज सुरलोक सब को न सुनै अस जानि ॥११३॥
रामकथा सुंदर करतारी। संसय बिहग उड़ावनिहारी॥
रामकथा कि विटप कुठारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी॥
राम नाम गुन चिरत सुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए॥
जथा अनंत राम भगवाना। तथा कथा कीरित गुन नाना॥
तदिप जथा श्रुत जिस मिति मोरी। किहिह हुँ देखि प्रीति अति तोरी॥
उमा प्रक्ष तब सहज सुहाई। सुखद संतसंमत मोहि भाई॥
एक बात निहं मोहि सोहानी। जदिप मोह बस कहेह भवानी॥
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहिश्रुतिगावधरिह मुनिध्याना॥
दो०-कहिं सुनिहं अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच।

पापंडी हरि पद विमुख जानहिं झूठ न साच ॥११४॥
अग्य अकोविद अंध अभागी। काई विषय मुकुर मन लागी॥
लंपट कपटी कृटिल विसेषी। सपनेहुँ संतसभा नहिं देखी॥
कहिं ते वेद असंमत बानी। जिन्ह कें सूझ लाभु नहिं हानी॥
मुकुर मिलन अरुनयन विहीना। राम रूप देखिं किमि दीना॥
जिन्ह कें अगुन न सगुन विवेका। जल्पिहं किल्पत बचन अनेका॥
हरिमाया वस जगत भ्रमाहीं। तिन्हिह कहत कछु अघटित नाहीं॥
बातुल भूत विवस मतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन विचारे॥

जिन्ह कृतमहामोह मद पाना। तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना। मो॰-अस निज हृदयँ विचारि तजु संसय भजु राम पद।

सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रवि कर वचन मम ॥११५॥
सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान वुध वेदा॥
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसें। जलु हिम उपल विलग नहिं जैसें॥
जासुनाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसंगा॥
राम सचिदानंद दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा॥
सहज प्रकासरूप भगवाना। नहिं तहँ पुनि विग्यान विहाना॥
हरष विषाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहमिति अभिमाना॥
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना। परमानंद परेस पुराना॥
दो०-पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि प्रगट परावर नाथ।

रघुकुलमिन सम खामि सोइ किह सिवँ नायउ माथ ॥११६॥
निजभ्रम निहं समुझहिं अग्यानी। प्रभु पर मोह धरिहं जड़ प्रानी॥
जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपेउ भानु कहिं कुविचारी॥
चितव जो लोचन अंगुलि लाएँ। पगट जुगल सित तोह के भाएँ॥
उमा राम विषइक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा॥
विषय करन सुर जीव समेता। सकल एक तें एक सचेता॥
सब कर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपित सोई॥
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू। मायाधीस ग्यान गुन धामू॥
जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया॥
दो०-रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर बारि।
जदिप मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि॥११७॥

एहि विधिजगहरि आश्रित रहई। जदिप असत्य देत दुख अहई॥ जों सपनें सिर कांटे कोई। बिनु जागें न दूरि दुख होई॥ जासु रूपाँ अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ रूपाठ रघुराई॥ आदि अंत कोउ जासु न पावा। मित अनुमानि निगम असगावा॥ बिनु पद चल्रइ सुनइ बिनु काना। कर बिनु करम करइ बिधि नाना॥ आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बड़ जोगी॥ तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहइ घान बिनु बास असेषा॥ असिसव भाँतिअलोकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहिं बरनी॥ दो॰-जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं मुनि ध्यान।

सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपित भगवान ॥११८॥ कासीं मरत जंतु अवलोकी। जासु नाम बल करउँ विसोकी॥ सोइ प्रभु मोर चराचर खामी। रघुबर सब उर अंतरजामी॥ विबसहुँ जासु नाम नर कहहीं। जनम अनेक रचित अघ दहहीं॥ सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरहीं॥ राम सो परमातमा भवानी। तहँ भ्रम अति अबिहित तव बानी॥ अस संसय आनत उर माहीं। ग्यान विराग सकल गुन जाहीं॥ सुनिसिव के भ्रम भंजन बचना। मिटि गे सब कुतरक के रचना॥ भइ रघुपित पद प्रीति प्रतीती। दारुन असंभावना बीती॥ दो०-पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि।

बोर्ली गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेम रस सानि ॥११९॥ सिस कर सम सुनि गिरा तुम्हारी। मिटा मोह सरदातप भारी॥ तुम्ह रूपाल सबु संसउ हरेऊ। राम खरूप जानि मोहि परेऊ॥ नाथ रूपाँ अब गयउ बिषादा। सुखी भयउँ प्रभु चरन प्रसादा॥ अव मोहि आपनि किंकरि जानी। जदिप सहज जड़ नारि अयानी॥ प्रथम जो मैं पूछा सोइ कहहू। जों मो पर प्रसन्न प्रभु अहहू॥ राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्व रहित सब उर पुर बासी॥ नाथ धरेउ नरतनु केहि हेत्। मोहि समुझाइ कहहु बृषकेत्॥ उमा बचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता॥ दो०-हियँ हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान। बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान॥१२०(क)॥

नवाह्मपारायण, पहला विश्राम मासपारायण, चौथा विश्राम

सो॰-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल ।
कहा भुसुंडि बखानि सुना विहग नायक गरुड़ ॥१२०(स)॥
सो संबाद उदार जेहि विधि भा आगें कहब ।
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१२०(ग)॥
हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित ।
मैं निज मित अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु ॥१२०(घ)॥

सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए। बिपुल बिसद निगमागम गाए॥
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्यं किह जाइ न सोई॥
राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। मत हमार अस सुनिह सयानी॥
तदिप संत मुनि बेद पुराना। जसकछु कहिं स्वमित अनुमाना॥
तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही। समुझि परइ जस कारन मोही॥
जब जब होइ धरम के हानी। बाढ़िहं असुर अधम अभिमानी॥
करिहं अनीति जाइनिहं बरनी। सीदिहं बिप्र धेनु सुर धरनी॥
तब तब प्रभुधिरिविविध सरीरा। हरिहं कृपानिधि सज्जन पीरा॥

दो -असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखिहं निज श्रुति सेतु।

जग बिस्तारहिं विसद जस राम जन्म कर हेतु ॥१२१॥
सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं। इपासिंधु जन हित तनु धरहीं॥
राम जनम के हेतु अनेका। परम बिचित्र एक तें एका॥
जनम एक दुइ कहउँ बखानी। सावधान खुनु सुमित भवानी॥
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ॥
वित्र श्राप तें दूनउ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई॥
कनककसिपु अरु हाटकलोचन। जगत बिदित सुरपित मद मोचन॥
विजई समर बीर बिख्याता। धरि बराह वपु एक निपाता॥
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा॥

दो॰-भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान।

कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान॥१२२॥
मुकृत न भए हते भगवाना। तीनि जनम द्विज बचन प्रवाना॥
एक वार तिन्ह के हित लागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी॥
कस्यप अदिति तहाँ पितु माता। दसरथ कौसल्या बिल्याता॥
एक कलप एहि बिधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा॥
एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे॥
संभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा॥
परम सती असुराधिप नारी। तेहिं बल ताहि न जितहिं पुरारी॥

दो॰-छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह । जब तेहिं जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥१२३॥ तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना।कौतुकनिधि कृपाल भगवाना॥ तहाँ जलंधर रावन भयऊ।रन हति राम परम पद दयऊ॥ एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नर देहा॥ प्रति अवतार कथा प्रभु केरी। सुनु मुनि वरनी कविन्ह घनेरी॥ नारद श्राप दीन्ह एक वारा। कलप एक तेहि लगि अवतारा॥ गिरिजा चिकत भईं सुनिवानी। नारद विष्नुभगत पुनि ग्यानी॥ कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापित कीन्हा॥ यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी॥

दो॰-बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ॥१२४(क)॥

सो॰-कहउँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु।
भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तिज मान मद ॥१२४(ख)॥
हिमगिरि गुहा एक अति पाविन। वह समीप सुरसरी सुहाविन॥
आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिषि मन अति भावा॥
निरिष सेलसिर विपिन विभागा। भयउ रमापित पद अनुरागा॥
सुमिरत हरिहि श्राप गित वाधी। सहज विमल मनलागिसमाधी॥
मुनि गित देखि सुरेस डेराना। कामिह वोलि कीन्ह सनमाना॥
सिहत सहाय जाहु मम हेतू। चलेउ हरिष हियँ जलचर केतू॥
सुनासीर मन महुँ असि त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर बासा॥
जे कामी लोलुप जग माहीं। कुटिल काक इव सबहि डेराहीं॥
दो॰-सूख हाड़ लै भाग सठ स्वान निरिष मूगराज।

छीनि लेइ जिन जान जड़ तिमि सुरपितिहि न लाज ॥१२५॥ तेहि आश्रमिहिं मदन जब गयऊ। निज मायाँ बसंत निरमयऊ॥ कुसुमित बिविध बिटप बहुरंगा। कूजिह कोकिल गुंजिहिं भृंगा॥ चली सुहावनि त्रिबिध बयारी। काम कसानु बढ़ावनिहारी॥ रंभादिक सुरनारि नबीना। सकल असमसर कला प्रवीना॥ करिं गान बहु तान तरंगा। बहुविधि कीइहिं पानि पतंगा॥ देखि सहाय मदन हरषाना। कीन्हेसिपुनि प्रपंच विधि नाना॥ काम कला कलु मुनिहि न न्यापी। निज भयँ डरेउ मनोभव पापी॥ सीम कि चाँपि सकइ कोउ तास्र। बड़ रखवार रमापित जास्र॥ दो॰-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मैन।

गहेसि जाइ मुनि चरन तब किह सुिठ आरत बैन ॥१२६॥
भयउ न नारद मन कछ रोषा। किह प्रिय बचन काम परितोषा॥
नाइ चरन सिरु आयसु पाई। गयउ मदन तब सिहत सहाई॥
मुनि सुसीलता आपनि करनी। सुरपित सभाँ जाइ सब बरनी॥
सुनि सब कें मन अचरजु आवा। मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा॥
तब नारद गवने सिव पाहीं। जिता काम अहमिति मन माहीं॥
मार चरित संकरिह सुनाए। अति प्रिय जानि महेस सिखाए॥
बार बार बिनवउँ मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायह मोही॥
तिमि जिन हरिहि सुनावह कवहूँ। चलेहँ प्रसंग दुराएह तबहूँ॥
दो॰-संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदिह सोहान।

भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बळवान ॥१२७॥ राम कीन्ह चाहिह सोइ होई। करें अन्यथा अस निहं कोई॥ संभुबचनमुनिमन निहं भाए। तब बिरंचि के छोक सिधाए॥ एक बार करतळ बर बीना। गावत हिर गुन गान प्रवीना॥ छीरसिधु गवने मुनिनाथा। जहाँ बस श्रीनिवास श्रुतिमाथा॥ हरिप मिळे उठि रमानिकेता। बैठे आसन रिषिहि समेता॥ बोळे बिहिस चराचर राया। बहुते दिनन कीन्हि मुनि दाया॥ काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम वरिज सिवँ राखे॥ अति प्रचंड रघुपति के माया। जेहि न मोह अस को जग जाया॥ दो॰-रूख वदन करि वचन मृदु बोले श्रीभगवान।

तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मद मान ॥१२८॥
सनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ग्यान विराग हृदय निहं जाकें॥
ब्रह्मचरज व्रत रत मितिधीरा। तुम्हिह कि करइ मनोभव पीरा॥
नारद कहेउ सिहत अभिमाना। ऋपा तुम्हारि सकल भगवाना॥
करुनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंकुरेउ गरब तरु भारी॥
बेगि सो मैं डारिहउँ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी॥
मुनिकर हितमम कोतुक होई। अवसि उपाय करिब मैं सोई॥
तव नारद हिर पद सिर नाई। चले हृदयँ अहमिति अधिकाई॥
श्रीपति निज माया तव पेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी॥
दो॰-बिरचेउ मग महुँ नगर तेहिं सत जोजन बिस्तार।

श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना विविध प्रकार ॥१२९॥ वसिं नगर सुंदर नर नारी।जनु बहु मनिसज रित तनुधारी॥ तेहि पुर वसह सीलिनिधिराजा। अगनित हय गय सेन समाजा॥ सत सुरस सम विभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा॥ विस्वमोहनी तासु कुमारी।श्री विमोह जिसु रूपु निहारी॥ सोइ हरिमायासब गुनखानी। सोभा तासु कि जाइ बखानी॥ करइ स्वयंवर सो नृपवाला। आए तहँ अगनित महिपाला॥ मुनि कोतुकी नगर तेहिं गयऊ। पुरवासिन्ह सब पूलत भयऊ॥ सुनि सब चिरत भूपगृहँ आए। करि पूजा नृप मुनि वेठाए॥ ते०-आनि देखाई नारदिह भूपति राजकुमारि। कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हदयँ विचारि॥१३०॥

देखि रूप मुनि बिरित बिसारी। बड़ी बार लगि रहे निहारी॥
लच्छन तासु बिलोकि भुलाने। हृद्यँ हरष निहारी मगट बखाने॥
जो एहि वरइ अमर सोइ होई। समरभूमि तेहि जीत न कोई॥
सेविह सकल चराचर ताही। बरइ सीलिनिधि कन्या जाही॥
लच्छन सब विचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूप सन भाषे॥
सुता सुलच्छन किह नृप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं॥
करों जाइ सोइ जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि बरै कुमारी॥
जप तप कछुन होइतेहि काला। हे बिधिमिलइ कवन विधि बाला॥
दो॰-एहि अवसर चाहिअ परम सोभा रूप बिसाल।

जो विलोकि रीझे कुआँर तब मेले जयमाल ॥१३१॥ हरि सन मागों सुंदरताई। होइहि जात गहरु अति भाई॥ मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ। एहि अवसर सहाय सोइ होऊ॥ बहु विधिवनयकीन्हि तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी छपाला॥ प्रभु विलोकि मुनिनयन जुड़ाने। होइहि काजु हिएँ हरषाने॥ अति आरित किह कथा सुनाई। करहु छपा करि होहु सहाई॥ आपन रूप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहिं पावों ओही॥ जेहि विधिनाथ होइ हित मोरा। करहु सो बेगि दास मैं तोरा॥ निज माया बल देखि विसाला। हियँ हँसि बोले दीनदयाला॥ दो॰-जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार।

सोइ हम करव न आन कछु बचन न मुषा हमार ॥१३२॥ कुपथ माग रुज ब्याकुल रोगी। बैद न देइ सुनहु मुनि जोगी॥ एहि बिधि हिततुम्हारमें ठयऊ। कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ॥ माया बिबस भए मुनि मूढ़ा। समुझी नहिं हरि गिरा निगूढ़ा॥ गवने तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई॥ निज निज आसन वैठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा॥ मुनि मन हरप रूप अति मोरें। मोहितिजआनहिबरिहिन भोरें॥ मुनि हित कारन ऋपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना॥ सो चरित्र लखि काहुँ न पावा। नारद जानि सबहिं सिर नावा॥ दो॰-रहे तहाँ दुइ रुद्ध गन ते जानहिं सब भेउ।

विषवेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ ॥१३३॥ जेहिं समाज बेठे मुनि जाई। हृदयँ रूप अहमिति अधिकाई॥ तहँ बेठे महेस गन दोऊ। बिप्रवेष गति ठखइ न कोऊ॥ करिहं कृटि नारदिह सुनाई। नीिक दीिन्ह हिर सुंदरताई॥ रीिझिहि राजकुअँरि छिव देखी। इन्हिह बरिहि हिर जािन बिसेषी॥ मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ। हँसिह संभु गन अति सचु पाएँ॥ जदिप सुनहिं मुनि अटपटि बानी। समुझि न परइ बुद्धि भ्रम सानी॥ काहुँ न ठखा सो चरित बिसेषा। सो सरूपं नृपकन्याँ देखा॥ मर्कट बदन भयंकर देही। देखत हृदयँ कोध भा तेही॥ दो०-सखीं संग छै कुअँरि तब चिठ जनु राजमराछ।

देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥१३४॥ जेहि दिसि बैठे नारद फूली। सो दिसि तेहिं न बिलोकी भूली॥ पुनिपुनिमुनि उकसि अकुलाहीं। देखि दसा हर गन मुसुकाहीं॥ धरि रूपतनु तहँ गयउ रूपाला। कुअँरि हरिष मेलेउ जयमाला॥ दुलहिनि लैं गे लिच्छिनिवासा। रूपसमाज सब भयउ निरासा॥ मुनिअति विकलमोहँ मितिनाठी। मिन गिरि गई छूटि जनु गाँठी॥ तब हर गन बोले मुसुकाई। निजमुखमुकुर बिलोकहु जाई॥

अस किह दोउ भागे भयँ भारी। बदन दीख मुनि बारि निहारी॥ बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हिह सराप दीन्ह अति गाढ़ा॥ दो॰-होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ।

हँसेंहु हमहि सो छेहु फल बहुरि हँसेंहु मुनि कोउ ॥१३५॥
पुनिजल दीख रूप निजपावा। तदिप हदयँ संतोष न आवा॥
फरकत अधर कोप मन माहीं। सपिद चले कमलापित पाहीं॥
देहउँ श्राप कि मिरहउँ जाई। जगत मोरि उपहास कराई॥
बीचिहीं पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी॥
बोले मधुर बचन सुरसाई। मुनि कहँ चले बिकल की नाई॥
सुनतबचन उपजाअतिक्रोधा। माया बस न रहा मन बोधा॥
पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरें इरिषा कपट विसेषी॥
मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु। सुरन्ह प्रेरि विष पान करायहु॥
दो॰-असुर सुरा बिष संकरिह आपु रमा मिन चारु।

स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥१३६॥
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भावइ मनिह करहु तुम्ह सोई॥
भलेहि मंद मंदेहि भल करहू। बिसमय हरषन हियँ कछु धरहू॥
इहिक डहिक परिचेहु सब काहू। अति असंक मन सदा उछाहू॥
करम सुभासुभ तुम्हिह न बाधा। अब लिग तुम्हिह न काहूँ साधा॥
भले भवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा॥
बंचेहु मोहि जविन धिर देहा। सोइ तनु धरहु आप मम एहा॥
किपआकृतितुम्ह कीन्हि हमारी। करिहिह कीस सहाय तुम्हारी॥
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि बिरहँ तुम्ह होब दुखारी॥
दो०-आप सीस धिर हरिष हियँ प्रभु बहु बिनती कीन्ह।

निज माया के प्रवलता कराषे कृपानिधि लीन्हि ॥१३७॥

जब हरि माया दूरि निवारी। नहिं तहँ रमा न राजकुमारी॥
तब मुनिअतिसभीतहरिचरना। गहे पाहि प्रनतारित हरना॥
मृषा होउ मम श्राप ऋपाला। मम इच्छा कह दीनदयाला॥
में दुर्वचन कहे बहुतेरे। कह मुनि पापिमिटिहिं किमि मेरे॥
जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदयँ तुरत विश्रामा॥
कोउनहिं सिवसमानिपयमोरें। असि परतीति तजहु जिन भोरें॥
जिहि पर ऋपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी॥
अस उर धरिमहि विचरहु जाई। अब न तुम्हिह माया निअराई॥

दो॰-बहुविधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भए अंतरधान।
सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान॥१३८॥
हर गन मुनिहि जात पथ देखी। बिगतमोह मन हरष बिसेषी॥
अति सभीत नारद पहिं आए। गहि पद आरत बचन सुनाए॥
हर गन हम न बिप्र मुनिराया। बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीनदयाला॥
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। बैभव बिपुल तेज बल होऊ॥
भुजबलबिख जितबतुम्ह जहिआ।धिरहिहिं बिष्नु मनुजतनुतिहआ॥
समर मरन हिर हाथ तुम्हारा। होइहहु मुकुत न पुनि संसारा॥
चले जुगल मुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई॥

दो॰-एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार।
सुर रंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार॥१३९॥
एहि विधि जनमकरमहरिकेरे।सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे॥
कलपकलपप्रतिप्रभुअवतरहीं।चारु चरित नाना बिधि करहीं॥
तब तब कथा मुनीसन्ह गाई।परम पुनीत प्रबंध बनाई॥

बिबिध प्रसंग अनूप बखाने। करहिं न सुनि आचरजु सयाने॥ हरि अनंत हरिकथा अनंता। कहिं सुनिहं बहुबिधि सब संता॥ रामचंद्र के चरित सुहाए। कलप कोटि लिग जाहिं न गाए॥ यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हरिमायाँ मोहिं मुनि ग्यानी॥ प्रभु कोतुकी प्रनत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुख हारी॥

सो॰—सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रवल । अस विचारि मन माहिं भजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥

अपर हेतु सुनु सैलकुमारी। कहउँ बिचित्र कथा बिस्तारी॥ जोह कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ कोसलपुर भूपा॥ जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धरें मुनि बेषा॥ जासु चिरत अवलोकि भवानी। सती सरीर रहिहु बौरानी॥ अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी। तासु चिरत सुनु भ्रम रुजहारी॥ लीला कीन्हि जो तेहिं अवतारा। सो सब कहिहउँ मित अनुसारा॥ भरद्वाज सुनि संकर बानी। सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी॥ लगे बहुरि बरने वृषकेतु। सो अवतार भयउ जेहि हेतू॥ दो०-सो मैं तुम्ह सन कहउँ सबु सुनु मुनीस मन लाइ।

राम कथा कित्मल हरिन मंगल करिन सुहाइ ॥१४१॥ स्वायंभू मनु अरु सतरूपा। जिन्ह तें भे नरसृष्टि अनूपा॥ दंपति धरम आचरन नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका॥ चप उत्तानपाद सुत तास्। श्रुव हरिभगत भयउ सुत जास्॥ लघु सुत नाम पियवत ताही। बेद पुरान प्रसंसिह जाही॥ देवहूति पुनि तासु कुमारी। जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी॥ आदिदेव प्रभु दीनदयाला। जठर धरेउ जेहिं कपिल कृपाला॥ सांख्य सास्त्रजिन्ह पगटबखाना। तत्त्व विचार निपुन भगवाना॥ तेहिं मनु राज कीन्ह बहु काला। प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला॥ सो॰-होइ न विषय विराग भवन वसत भा चौथपन।

हृदयँ बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिभगति विनु ॥१४२॥ वरवस राज सुतिह तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा॥ तीरथ बर नैमिष बिख्याता। अति पुनीत साधक सिधि दाता॥ वसिह तहाँ मुनि सिद्ध समाजा। तह हियँ हरिष चलेउ मनु राजा॥ पंथ जात सोहिह मितिधीरा। ग्यान भगति जनु धरें सरीरा॥ पहुँचे जाइ धेनुमित तीरा। हरिष नहाने निरमल नीरा॥ आए मिलन सिद्ध मुनिग्यानी। धरम धुरंधर नृपरिष जानी॥ जह जह तीरथ रहे सुहाए। मुनिन्ह सकल सादर करवाए॥ कृस सरीर मुनिपट परिधाना। सत समाज नित सुनिहं पुराना॥ वो०-द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपिहं सिहत अनुराग।

वासुदेव पद पंकरुह दंपित मन अति लाग ॥१४३॥ करिहं अहार साक फल कंदा। सुमिरिहं ब्रह्म सिचदानंदा॥ पुनि हिर हेतु करन तप लागे। बारि अधार मूल फल त्यागे॥ उर अभिलाप निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई॥ अगुन अखंड अनंत अनादी। जेहि चिंतिहं परमारथबादी॥ नेति नेति जेहि बेद निरूपा। निजानंद निरुपाधि अनुपा॥ संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजिहं जासु अंस तें नाना॥ ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीलातनु गहई॥ जों यह बचनसत्य श्रुतिभाषा। तो हमार पूजिहि अभिलाषा॥ दो०-एहि बिधि बीते बर्ष षट सहस बारि आहार। संबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अधार॥१४४॥

रा० मू० १०-

बरष सहस दस त्यागेउ सोऊ।ठाढ़े रहे एक पद दोऊ॥
विधि हरिहर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा॥
मागहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर निहं चलि चलि चलिए॥
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदिप मनाग मनिहं निहं पीरा॥
प्रभु सर्वग्य दास निज जानी। गित अनन्य तापस नृप रानी॥
मागु मागु वरु भे नभ बानी। परम गभीर कृपामृत सानी॥
मृतक जिआविनिगिरा सुहाई। श्रवन रंध्र होइ उर जब आई॥
हृष्टपुष्ट तन भए सुहाए। मानहुँ अबिहं भवन ते आए॥
दो॰-श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुद्धित गात।

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदयँ समात ॥१४५॥
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू। बिधि हरि हर बंदित पद रेनू॥
सेवत सुलभ सकल सुखदायक। प्रनतपाल सचराचर नायक॥
जों अनाथ हित हम पर नेहू। तो प्रसन्न होइ यह बर देहू॥
जो सरूप बस सिव मन माहीं। जेहि कारन मृनि जतन कराहीं॥
जो भुसुंडि मन मानस हंसा। सगुन अगुन जेहिनिगम प्रसंसा॥
देखिहं हम सो रूपभिर लोचन। ऋपा करहु प्रनतारित मोचन॥
दंपित बचन परम प्रिय लागे। मृदुल बिनीत प्रेम रस पागे॥
भगत बछल प्रभु ऋपानिधाना। बिस्वबास प्रगटे भगवाना॥
दो०-नील सरोरह नीलमनि नील नीरधर स्थाम।

लाजिहं तन सोभा निरिष्व कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ सरद मयंक बदन छिब सींवा।चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा॥ अधर अरुन रद सुंदर नासा।बिधु कर निकर बिनिंदक हासा॥ नव अंबुज अंबक छिब नीकी।चितविन लिलित भावती जी की॥ भृकुटि मनोज चाप छिव हारी। तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा। कुटिल केस जनु मधुप समाजा॥ उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला। पिदक हार भूषन मिनजाला॥ केहिर कंथर चारु जनेऊ। बाहु विभूषन सुंदर तेऊ॥ किर कर सिरस सुभग भुजदंडा। किट निषंग कर सर कोदंडा॥ दो॰-तिड़त बिनिदक पीत पट उदर रेख बर तीनि।

नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भवँर छिन शिष्ठ ॥ एद राजीव बरिन निहं जाहीं। मुनिमन मधुपबसि जेन्ह माहीं॥ बाम भाग सोभित अनुकूला। आदिसिक छिनिधि जगमूला॥ जासु अंस उपजिहं गुनखानी। अगनित लिच्छ उमा ब्रह्मानी॥ भृकृटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई॥ छिबसमुद्र हिर रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी॥ चितवहिं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा॥ हरष विबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गिह पद पानी॥ सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुनापुंजा॥ दो०-बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि।

मागहु वर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि॥१४८॥
सुनि प्रभुवचनजोरिजुगपानी। धरि धीरजु बोळी मृदु बानी॥
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे॥
एक लालसा बिंह उर माहीं। सुगम अगम किह जाति सोनाहीं॥
तुम्हहिदेतअति सुगम गोसाई। अगम लाग मोहि निज कृपनाई॥
जथा दरिद्र विबुधतरु पाई। बहु संपति मागत सकुचाई॥
तासु प्रभाउ जान निहं सोई। तथा हृद्यँ मम संसय होई॥

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी।पुरवहु मोर मनोरथ खामी॥ सकुच बिहाइ मागु चप मोही।मोरें नहिं अदेय कछु तोही॥ दो॰-दानि सिरोमनि ऋपानिधि नाथ कहउँ सतिभाउ।

चाहउँ तुम्हिह समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४९॥
देखि प्रीति सुनि बचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले॥
आपु सिरस खोजों कहँ जाई। रूप तव तनय होब में आई॥
सतरूपिह बिलोकि कर जोरें। देबि मागु बरु जो रुचि तोरें॥
जो बरु नाथ चतुर रूप मागा।सोइ रूपाल मोहिं अतिप्रिय लागा॥
प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई। जद्पिभगत हित तुम्हिह सोहाई॥
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उर अंतरजामी॥
अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई॥
जे निज भगत नाथ तव अहहीं। जो सुख पावहिं जो गित लहहीं॥
दो॰-सोइ सुखसोइ गितसोइ भगित सोइ निज चरन सनेहु।

सोइ बिबेक सोइ रहिन प्रभु हमिह छपा करि देहु ॥१५०॥
सुनि मृदु गृढ़ रुचिर बर रचना। छपासिंधु बोले मृदु बचना॥
जो कछु रुचि तुम्हरे मन माहीं। में सो दीन्ह सब संसय नाहीं॥
मातु बिबेक अलौकिक तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें॥
बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी। अवर एक बिनती प्रभु मोरी॥
सुत बिषइक तब पद रित होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहें किन कोऊ॥
मिन बिनु पिन जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हिह अधीना॥
अस बरु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ॥
अब तुम्ह मम अनुसासन मानी। बसहु जाइ सुरपित रजधानी॥

सो॰-तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कछु काल पुनि । होइहहु अवध भुआल तब मैं होव तुम्हार सुत ॥१५१॥ इच्छामय नरवेष सँवारें। होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारें॥ अंसन्ह सहित देह धरि ताता। करिहउँ चरित भगत सुखदाता॥ जे सुनि सादर नर बड़भागी। भव तरिहहिं ममता मद त्यागी॥ आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया।सोउ अवतरिहिं मोरियह माया॥ परउव मैं अभिलाष तुम्हारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥

दो॰-यह इतिहास पुनीत अति उमिह कही वृषकेतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु॥१५२॥

पुनि पुनि अस कहि ऋपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥ दंपति उर धरि भगत ऋपाला । तेहिं आश्रम निवसे कछु काला ॥ समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति बासा ॥

मासपारायण, पाँचवाँ विश्राम

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी। जो गिरिजा प्रति संभु बखानी॥ विस्व विदित एक कैकय देस् । सत्यकेत तहँ बसइ नरेस्॥ धरम धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥ तेहि कें भए जुगल सुत बीरा। सब गुन धाम महा रनधीरा॥ राज धनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापभानु अस ताही॥ अपर सुतिह अरिमर्दन नामा। भुज बल अतुल अचल संग्रामा॥ भाइहि भाइहि परम समीती। सकल दोष छल बरजित प्रीती॥ जेठे सुतिह राज नृप दीन्हा। हिर हित आपु गवन बन कीन्हा॥ वो०-जब प्रतापरिव भयउ नृप फिरी दोहाई देस। प्रजापाल अति बेदिबिध कतहुँ नहीं अच लेस॥१५३॥

न्प हितकारक सचिव सयाना। नाम धरमरुचि सुक्र समाना॥
सचिव सयान बंधु बलवीरा। आपु प्रतापपुंज रनधीरा॥
सेन संग चतुरंग अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा॥
सेन बिलोकि राउ हरषाना। अरु बाजे गहगहे निसाना॥
बिजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई॥
जह तह परी अनेक लराई। जीते सकल भूप वरिआई॥
सप्त दीप भुजबल बस कीन्हे। लै ले दंड छाड़ि नृप दीन्हे॥
सकल अवनि मंडल तेहि काला। एक प्रतापभानु महिपाला॥
दो०-स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु।

अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समयँ नरेसु ॥१५४॥
भूप प्रतापभानु बल पाई। कामधेनु भे भूमि सुहाई॥
सब दुख वरजित प्रजा सुखारी। धरमसील सुंदर नर नारी॥
सचिव धरमरुचि हरि पद प्रीती। रूप हित हेतु सिखव नित नीती॥
गुर सुर संतः पितर महिदेवा। करइ सदा रूप सब के सेवा॥
भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करइ सादर सुख माने॥
दिन प्रति देइ बिबिध विधि दाना। सुनइ सास्त्र वर वेद पुराना॥
नाना वापीं कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा॥
विप्रभवन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए॥
दो०-जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग।

बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥१५५॥ हृदयँ न कछ फल अनुसंधाना। भूप विबेकी परम सुजाना॥ करइ जे धरम करम मन बानी। बासुदेव अर्पित नृप ग्यानी॥ चढ़ि वर बाजि बार एक राजा। मृगया कर सब साजि समाजा॥ विंध्याचल गभीर बन गयऊ। मृग पुनीत बहु मारत भयऊ॥
फिरत बिपिन नृप दीख बराहू। जनु बन दुरेउ सिसिह ग्रिस राहू॥
बड़ बिधुनहिंसमात मुखमाहीं। मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं॥
कोल कराल दसन छिब गाई। तनु विसाल पीवर अधिकाई॥
घुरुघुरात हय आरों पाएँ। चिकत बिलोकत कान उठाएँ॥
दो०-नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु।

चपिर चलेउ हय सुटुकि चप हाँकि न होइ निवाह ॥१५६॥
आवत देखि अधिक रव वाजी। चलेउ वराह मरुत गित भाजी॥
तुरत कीन्ह चप सर संधाना। मिहिमिलिगयउ विलोकत वाना॥
तिक तिक तीर महीस चलावा। किर छल सुअर सरीर बचावा॥
प्रगटत दुरत जाइ मृग भागा। रिस बस भूप चलेउ सँग लागा॥
गयउ दूरि घन गहन बराहू। जहँ नाहिन गज बाजि निवाहू॥
अति अकल वन विपुल कलेसू। तदिष न मृग मग तजइ नरेसू॥
कोल विलोकि भूप वड़ धीरा। भागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा॥
अगम देखि चप अति पछिताई। फिरेउ महाबन परेउ मुलाई॥

दो॰-खंद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत।
खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत ॥१५०॥
फिरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहँ बस नृपति कपट मुनिबेषा॥
जासु देस नृप लीन्ह छड़ाई। समर सेन तिज गयउ पराई॥
समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी॥
गयउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजिह नृप अभिमानी॥
रिस उर मारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसइ तापस कें साजा॥
तासु समीप गवन नृप कीन्हा। यह प्रतापरिब तेहिं तब चीन्हा॥

राउ तृषित नहिं सो पहिचाना। देखि सुबेष महामुनि जाना॥ उतिर तुरग तें कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा॥ दो॰-भूपित तृषित बिलोकि तेहिं सरबरु दीन्ह देखाइ।

मजन पान समेत हय कीन्ह न्यति हरपाइ॥१५८॥
गै श्रम सकल सुखी नृप भयऊ। निज आश्रम तापस लै गयऊ॥
आसन दीन्ह अस्त रिव जानी। पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी॥
को तुम्ह कस बन फिरहु अकेलें। सुंदर जुवा जीव परहेलें॥
चक्रवर्ति के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरें॥
नाम प्रतापभानु अवनीसा। तासु सचिव में सुनहु मुनीसा॥
फिरत अहेरें परेउँ भुलाई। बहें भाग देखेउँ पद आई॥
हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा। जानत हों कछु भल होनिहारा॥
कह मुनितात भयउ अधिआरा। जोजन सत्तरि नगह तुम्हारा॥

दो॰-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥१५९(क)॥ तुलसी जिस भवतन्यता तैसी मिलड् सहाइ।

आपुनु आवइ ताहि पहिं ताहि तहाँ छै जाइ ॥१५९(ख)॥
भलेहिं नाथ आयस धिर सीसा। बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा॥
नृप बहु भाँति प्रसंसेउ ताही। चरन बंदि निज भाग्य सराही॥
पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करउँ ढिठाई॥
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी॥
तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना। भूप सुहृद सो कपट सयाना॥
वैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छलवलकीन्ह चहइनिजकाजा॥
समृद्धि राजसुख दुखित अराती। अवाँ अनल इव सुलगइ छाती॥

सरल बचन चप के सुनि काना। बयर सँभारि हृदयँ हरषाना॥ हो--कपट बोरि बानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत।

नाम हमार भिखारि अब निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥
कह नृप जे विग्यान निधाना। तुम्हें सारिखे गिरित अभिमाना॥
सदा रहिं अपनपों दुराएँ। सब विधि कुसल कुबेष बनाएँ॥
तोहि तें कहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन प्रिय हिर केरें॥
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा। होत बिरंचि सिविह संदेहा॥
जोसि सोसि तव चरन नमामी। मोपर ऋपा करिअ अब खामी॥
सहज प्रीति भूपित के देखी। आपु विषय विस्वास बिसेषी॥
सब प्रकार राजिह अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई॥
सुनु सितभाउ कहउँ महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला॥
हो०-अब लिंग मोहिन मिलेउ कोउ मैंन जनावउँ काहु।

लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु॥१६१(क)॥ सो॰-तुलसी देखि सुबेषु भूलिहं मूढ़ न चतुर नर।

सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥१६१(स)॥
तातं गुपुत रहउँ जग माहीं। हरितजिकिमपि प्रयोजननाहीं॥
प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएँ। कहहु कविन सिधि छोक रिझाएँ॥
तुम्ह सुचि सुमित परम प्रियमोरें। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरें॥
अब जों तात दुरावउँ तोही। दारुन दोष घटइ अति मोही॥
जिमि जिमि तापसुकथइ उदासा। तिमि तिमि नपिह उपजिस्सासा॥
देखा स्ववस कर्म मन बानी। तब बोछा तापस बगध्यानी॥
नाम हमार एकतनु भाई। सुनि नृप बोछेउ पुनि सिरु नाई॥
कहहु नाम कर अरथ बखानी। मोहि सेवक अति आपन जानी॥

दोः - आदिसृष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भे मोरि।

नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि॥१६२॥

जिन आचरज करहु मन माहीं। सुत तप तें दुर्लभ कछु नाहीं॥

तपवल तें जग सृजइ विधाता। तपबल बिष्नु भए परित्राता॥

तपवल संभु करहिं संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा॥

भयउ नपहिसुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहें सो लागा॥

करम धरम इतिहास अनेका। करइ निरूपन बिरित बिवेका॥

उदभव पालन प्रलय कहानी। कहेसि अमित आचरजबखानी॥

सुनि महीप तापस बस भयऊ। आपन नाम कहन तब लयऊ॥

कह तापस नृप जानउँ तोही। कीन्हेहु कपट लाग भल मोही॥

मो॰-सुनु महीस असि नीति जहँ तहँ नाम न कहिं नृप।
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥
नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्यकेतु तव पिता नरेसा॥
गुर प्रसाद सव जानिअ राजा। किह्अ न आपन जानि अकाजा॥
देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥
उपजि परी ममता मन मोरें। कहउँ कथा निज पूछे तोरें॥
अब प्रसन्न में संसय नाहीं। मागु जो भूप भाव मन माहीं॥
सुनि सुवचन भूपित हरपाना।गिह पद विनय कीन्हि विधिनाना॥
कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें॥
प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी। मागि अगम वर होउँ असोकी॥

हो॰-जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जिन कोउ। एकछत्र रिपुद्दीन मिह राज कलप सत होउ॥१६४॥ कह तापस चप ऐसेइ होऊ।कारन एक कठिन सुनु सोऊ॥ कालउ तुअ पद नाइहि सीसा। एक बिप्न कुल छाड़ि महीसा। तपबल बिप्न सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोउ रखवारा॥ जों बिप्नन्ह बस करहु नरेसा। तो तुअ बस बिधि बिष्नु महेसा॥ चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई। सत्य कहउँ दोउ भुजा उठाई॥ बिप्न श्राप बिन्नु सुनु महिपाला। तोर नास नहिं कवनेहुँ काला॥ हरषेउ राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू॥ तब प्रसाद प्रभु कृपानिधाना। मो कहुँ सर्व काल कल्याना॥ दो०-एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कृटिल बहोरि।

मिलव हमार भुलाव निज कहहु त हमिह न खोरि ॥१६५॥ तातें में तोहि बरजउँ राजा। कहें कथा तव परम अकाजा॥ छठें श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी॥ यह प्रगटें अथवा द्विजश्रापा। नास तोर सुनु भानुप्रतापा॥ आन उपायँ निधन तव नाहीं। जों हरि हर कोपिह मन माहीं॥ सत्य नाथ पद गिह नृप भाषा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा॥ राखइ गुर जों कोप विधाता। गुर विरोधनिह कोउ जगत्राता॥ जों न चलव हम कहे तुम्हारें। होउ नास निह सोच हमारें॥ एकिह डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा॥ हो०-होह विप्र वस कवन विधि कहहु कृपा किर सोउ।

तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखउँ कोउ ॥१६६॥
सुनु नृप विविध जतन जग माहीं। कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं॥
अहइ एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कितनाई॥
मम आधीन जुगृति नृप सोई। मोर जाव तव नगर न होई॥
आजु लगें अरु जब तें भयऊँ। काहू के गृह ग्राम न गयऊँ॥

जों न जाउँ तव होइ अकाजू। वना आइ असमंजस आजू॥
सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी॥
बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरिन सदा तृन धरहीं॥
जलिध अगाध मौलि बह फेन्। संतत धरिन धरत सिर रेनू॥
बो०-अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल।

मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥१६०॥ जानि न्पिह आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रवीना॥ सत्य कहउँ भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कल्लु मोही॥ अविस काज में करिहउँ तोरा। मन तन बचन भगत तें मोरा॥ जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबिं जब करिअ दुराऊ॥ जों नरेस में करों रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई॥ अन्नसो जोइ जोइ भोजन करई। सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई॥ पुनितिन्ह के गृह जेवँइ जोऊ। तब बस होइ भूप सुनु सोऊ॥ जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संवत भिर संकलप करेहू॥ दो०-नित नृतन द्विज सहस सत वरेहु सहित परिवार।

में तुम्हरे संकलप लिंग दिनहिं करिब जेवनार ॥१६८॥ एहि बिधि भूप कष्ट अति थोरें। होइहिं सकल बिप्न बस तोरें॥ किरहिं बिप्न होम मख सेवा। तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा॥ और एक तोहि कहउँ लखाऊ। में एहि बेष न आउब काऊ॥ तुम्हरे उपरोहित कहुँ राया। हिर आनब मैं किर निज माया॥ तपवल तेहि किर आपु समाना। रिवहउँ इहाँ वरष परवाना॥ में धिर तासु बेषु सुनु राजा। सब विधि तोर सँवारब काजा॥ गैं निसि बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे॥

में तपबल तोहि तुरग समेता।पहुँचैहउँ सोवतहि निकेता॥ दो॰-में आउव सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि।

जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि॥१६९॥
सयन कीन्ह नृप आयसु मानी।आसन जाइ बैठ छलग्यानी॥
श्रमित भूप निद्रा अति आई।सो किमि सोव सोच अधिकाई॥
कालकेतु निसिचर तहँ आवा।जेहिं सुकर होइ नृपहि भुलावा॥
परम मित्र तापस नृप केरा।जानइ सो अति कपट घनेरा॥
तेहि के सत सुत अरु दस भाई। खल अति अजय देव दुखदाई॥
प्रथमहिं भूप समर सब मारे।बिप्न संत सुर देखि दुखारे॥
तेहिं खल पाछिल वयरु सँभारा।तापस नृप मिलिमंत्र विचारा॥
जेहिं रिपु छय सोइरचेन्हि उपाऊ।भावी बस न जान कछु राऊ॥

दो॰-रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु।

अजहुँ देत दुख रिव सिसिह सिर अवसेषित राहु ॥१ ७०॥
तापस नृपनिज सखिह निहारी। हरिष मिलेउ उठि भयउ सुखारी॥
मित्रहि किह सब कथा सुनाई। जातुधान बोला सुख पाई॥
अब साधेउँ रिपु सुनहु नरेसा। जौं तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा॥
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। बिनु औषध विआधि बिधि खोई॥
कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथें दिवस मिलब में आई॥
तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अति रोषी॥
भानुप्रतापिह बाजि समेता। पहुँचाएसि छन माझ निकेता॥
नृपहि नारि पहिं सयन कराई। हयगृहँ बाँधेसि बाजि बनाई॥
हो०-राजा के उपरोहितहि हरि हो गयउ बहोरि।

है राखेसि गिरि खोह महुँ मायाँ करि मित भोरि ॥१७१॥

आपु विरचि उपरोहित रूपा। परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा॥ जागेउ रूप अनभएँ विहाना। देखि भवन अति अचरजु माना॥ मुनि महिमा मनमहुँ अनुमानी। उठेउ गवँहिं जेहि जान न रानी॥ कानन गयउ वाजि चिह तेहीं। पुर नर नारि न जानेउ केहीं॥ गएँ जाम जुग भूपित आवा। घर घर उत्सव वाज वधावा॥ उपरोहितहि देख जब राजा। चिकत विलोक सुमिरिसोइकाजा॥ जुग सम रूपिह गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रह मित लीनी॥ समय जानि उपरोहित आवा। रूपिह मते सब कहि समुझावा॥ दो०-रूप हरषेउ पहिचानि गुरु भ्रम वस रहा न चेत।

वरे तुरत सत सहस वर विप्र कुटुंव समेत ॥१७२॥
उपरोहित जेवनार वनाई। छरस चारिविधि जिस श्रुतिगाई॥
मायामय तेहिं कीन्हि रसोई। विंजन वहु गिन सकइ न कोई॥
विविध मृगन्ह कर आमिषराँधा। तेहि महुँ विप्र माँसु खल साँधा॥
भोजन कहुँ सब विप्र बोलाए। पद पखारि सादर बैठाए॥
परुसन जबहिं लाग महिपाला। भे अकासवानी तेहि काला॥
विप्रबृंद उठि उठि गृह जाहू। है बिड़ हानि अन्न जिन खाहू॥
भयउ रसोई भूसुर माँसू। सब द्विज उठे मानि विस्वासू॥
भूप विकल मति मोहँ भुलानी। भावी वस न आव मुख बानी॥
हो०-बोले विप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह विचार।

जाइ निसाचर होहु नृप मृद् सहित परिवार ॥१७३॥ छत्रबंधु तें बिप्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदाई॥ ईखर राखा धरम हमारा। जैहिस तें समेत परिवारा॥ संबत मध्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ॥ नृप सिनश्रापिवकल अतित्रासा। भे वहोरि वर गिरा अकासा॥ विष्रहु श्राप विचारि न दीन्हा। निहं अपराध भूप कछु कीन्हा॥ चिकत विष्र सब सिन से बानी। भूप गयउ जहँ भोजन खानी॥ तहँ न असन निहं विष्र सुआरा। फिरेउ राउ मन सोच अपारा॥ सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई। त्रसित परेउ अवनीं अकुलाई॥ दो०-भूपित भावी मिटइ निहं जदिप न दूषन तोर।

किएँ अन्यथा होइ नहिं विप्रशाप अति घोर ॥१७४॥ अस कि सब महिदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए॥ सोचिह दूषन देविह देहीं। विरचत हंस काग किय जेहीं॥ उपरोहितिह भवन पहुँचाई। असुर तापसिह खबिर जनाई॥ तेहिं खल जहँ तहँ पत्र पठाए। सिज सिज सेन भूप सब धाए॥ घेरेन्हि नगर निसान बजाई। विविध भाँति नित होइ लराई॥ जूझे सकल सुभट किर करनी। बंधु समेत परेउ नृप धरनी॥ सत्यकेतु कुलकोउ निहं बाँचा। विप्रशाप किमि होइ असाँचा॥ रिपु जिति सब नृप नगर बसाई। निज पुर गवने जय जसु पाई॥ वो०-भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विधाता वाम।

धूरि मेरुसम जनक जम ताहि न्यालसम दाम ॥१७५॥ काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा। भयउ निसाचर सहित समाजा॥ दस सिर ताहि बीस भुजदंडा। रावन नाम बीर वरिबंडा॥ भूप अनुज अरिमर्दन नामा। भयउ सो कुंभकरन बलधामा॥ सचिव जो रहा धरम रुचि जास्। भयउ विमात्र बंधु लघु तास्॥ नाम बिभीषन जेहि जग जाना। विष्नुभगत विग्यान निधाना॥ रहे जे सुत सेवक नृप केरे। भए निसाचर घोर घनेरे॥ कामरूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयंकर बिगत विबेका॥ कृपा रहित हिंसक सब पापी। बरनि न जाहिं विस्व परितापी॥ दो॰-उपजे जदिप पुलस्त्यकुल पावन अमल अनूप।

तदिष महीसुर श्राप बस भए सकल अघरूप ॥१७६॥ कीन्ह विविध तप तीनिहुँ भाई। परम उग्र निहं बरिन सो जाई॥ गयउ निकट तप देखि बिधाता। मागहु बर प्रसन्न में ताता॥ किर बिनती पद गिह दससीसा। बोलेउ बचन सुनहु जगदीसा॥ हम काहू के मरिहं न मारें। बानर मनुज जाति दुइ बारें॥ एवमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा। में ब्रह्माँ मिलि तेहि बर दीन्हा॥ पुनि प्रभु कुंभकरन पिहं गयऊ। तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ॥ जों एहिं खलनित करब अहारू। होइहि सब उजारि संसारू॥ सारद प्रेरि तासु मित फेरी। मागिस नीद मास षट केरी॥ वो०-गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु।

तेहिं मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥१७०॥
तिन्हिह देइ वर ब्रह्म सिधाए। हरिषत ते अपने गृह आए॥
मय तनुजा मंदोदिर नामा। परम सुंदरी नारि ललामा॥
सोइ मयँ दीन्हि रावनिह आनी। होइहि जातुधानपित जानी॥
हरिषत भयउ नारि भिल पाई। पुनि दोउ बंधु विआहेसि जाई॥
गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी। विधि निर्मित दुर्गम अति भारी॥
सोइ मय दानवँ बहुरि सँवारा। कनक रिचतमनि भवन अपारा॥
भोगावित जिस अहिकुल बासा। अमरावित जिस सक्रनिवासा॥
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बंका। जग विख्यात नाम तेहि लंका॥

दो॰-खाई सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आव। कनक कोट मिन खचित दृढ़ बरिन न जाइ बनाव ॥१७८(क)॥ हरि प्रेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपति होइ।

सूर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोइ ॥१ 9८(ख)॥
रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर संघारे॥
अब तहँ रहिं सक के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपित केरे॥
दसमुख कतहुँ खबिर असि पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥
देखि बिकट भट बिंड कटकाई। जच्छ जीव ले गए पराई॥
फिरि सब नगर दसानन देखा। गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा॥
सुंदर सहज अगम अनुमानी। कीन्हि तहाँ रावन रजधानी॥
जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे। सुखी सकल रजनीचर कीन्हे॥
एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति ले आवा॥
दो॰-कौतुकहीं कैलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ।

मनहुँ तौिल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥
सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई॥
नित नृतन सब बाढ़त जाई। जिमिप्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥
अतिबल कुंभकरन अस भ्राता। जेहि कहुँ नहिंप्रतिभट जगजाता॥
करइ पान सोवइ षट मासा। जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा॥
जों दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्व बेगि सब चौपट होई॥
समर धीर नहिं जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना॥
बारिदनाद जेठ सुत तासू। भटमहुँ प्रथम लीक जग जासू॥
जेहि न होइ रन सनमुख कोई। सुरपुर नितहिं परावन होई॥
दो॰-कुमुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय।

एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥१८०॥

कामरूप जानहिं सब माया। सपनेहुँ जिन्ह कें धरम न दाया॥ दसमुख बेठ सभाँ एक बारा। देखि अमित आपन परिवारा॥ स्रुत समूह जन परिजन नाती। गने को पार निसाचर जाती॥ सेन बिलोकि सहज अभिमानी। बोला बचन कोध मद सानी॥ सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे बेरी विबुध बरूथा॥ ते सनमुख नहिं करहिं लराई। देखि सबल रिपु जाहिं पराई॥ तेन्ह कर मरन एक बिधि होई। कहउँ बुझाइ सुनहु अब सोई॥ दिजभोजन मख होम सराधा। सब के जाइ करहु तुम्ह बाधा॥ दो॰-छुधा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ।

तव मारिहउँ कि छाड़िहउँ भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ मेघनाद कहुँ पुनि हँकरावा।दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा॥ जे सुर समर धीर वलवाना। जिन्ह कें लिखे कर अभिमाना॥ तिन्हिह जीति रनआनेसुवाँधी। उठि सुत पितु अनुसासन काँधी॥ एहि विधि सबही अग्यादीन्ही। आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही॥ चलत दसानन डोलित अवनी।गर्जत गर्भ स्रवहिं सुर खनी॥ रावन आवत सुनेउ सकोहा।देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा॥ दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए॥ पुनि पुनि सिघनाद करि भारी। देइ देवतन्ह गारि पचारी॥ रन मद मत्त फिरइ जग धावा। प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा॥ रिब सिस पवन बरुन धनधारी। अगिनिकाल जम सब अधिकारी॥ किन्र सिद्ध मनुज सुर नागा। हिंठ सबही के पंथहिं लागा॥ ब्रह्मसृष्टि जहँ लगि तनुधारी। दममुख बसवर्ती नर नागी॥ आयसु करहिं सकल भयभीता। नवहिँ आइ नित चरन बिनीता॥ दो॰-भुजबल बिस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र ।

मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥१८२(क)॥

देव जच्छ गंधर्व नर किंनर नाग कुमारि।
जीति वरीं निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारि॥१८२(स)॥
इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ। सो सब जनु पहिलेहिं करिरहेऊ॥
प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आयसुदीन्हा।तिन्ह कर चिरतसुनहु जो कीन्हा॥
देखत भीमरूप सब पापी। निसिचर निकर देव परितापी॥
करिं उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धरिं किर माया॥
जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला। सो सब करिं बेद प्रतिकृला॥
जेहिं जेहिं देस धेनु द्विज पाविहें। नगर गाउँ पुर आगि लगाविहें॥
सुभ आचरन कतहुँ निहं होई। देव बिप्र गुरु मान न कोई॥
निहं हिरभगति जग्य तप ग्याना। सपनेहुँ सुनिअ न बेद पुराना॥

छं॰-जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुनइ दससीसा । आपुनु उठि धावइ रहे न पावइ धरि सब घालइ खीसा ॥ अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना । तेहि बहुविधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥

सो॰-वरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं। हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥१८३॥

मासपारायण, छठा बिश्राम

बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट परधन परदारा॥ मानहि मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवावहिं सेवा॥ जिन्ह केयह आचरन भवानी। ते जानेहु निसिचर सब पानी॥ अतिसय देखि धर्म के ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी॥ गिरि सरि सिंधुभारनहिंमोही। जस मोहि गरुअ एक परदोही॥ सकल धर्म देखह बिपरीता। कहि न सकइ रावन भय भीता॥ धेनु रूप धरि हृद्यँ विचारी।गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी॥ निज संताप सुनाएसि रोई।काहू तें कछु काज न होई॥

छं॰-सुर मुनि गंधर्बा मिलि किर सर्वा गे विरंचि के लोका। सँग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका॥ ब्रह्माँ सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। जा किर तें दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई॥

सो॰-धरिन धरिह मन धीर कह बिरंचि हिरपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु भिजिहि दारुन बिपित ॥१८४॥

बैठे सुर सब करहिं बिचारा। कहँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा॥
पुर बैकुंठ जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई॥
जाके हृद्यँ भगति जिस प्रीती। प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहिं रीती॥
तेहिं समाज गिरिजा में रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ॥
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना॥
देसकालदिसि बिदिसि हु माहीं। कह हु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥
अग जगमय सबरहित बिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी॥
मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना॥

दो॰-सुनि विरंचि मन हरप तन पुलकि नयन वह नीर । अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥१८५॥

छं॰-जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता । गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । जो सहज कृपाला दीन दयाला करउ अनुग्रह सोई ॥ १॥ जय जय अविनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदा।
अविगत गोतीत चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा॥
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह मुनिशृंदा।
निसि बासर ध्याविहं गुन गन गाविहं जयित सिचदानंदा॥२॥
जेहिं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा।
सो करउ अघारी चित हमारी जानिअ भगित न पूजा॥
जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन बिपति बरूथा।
मन बच कम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरज्था॥३॥
सारद श्रुति सेपा रिपय असेषा जा कहुँ कोउ निहं जाना।
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवउ सो श्रीभगवाना॥
भव बारिधि मंदर सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा।
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा॥ ४॥

दोः-जानि समय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह।
गगनिगरा गभीर भइ हरिन सोक संदेह ॥१८६॥
जिन हरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हिह लागि धरिहउँ नर बेसा॥
अंसन्ह सिहत मनुज अवतारा। लेहउँ दिनकर बंस उदारा॥
कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ में पूरब बर दीन्हा॥
ते दसरथ कोसल्या रूपा। कोसलपुरीं प्रगट नरभूपा॥
तिन्ह कें गृह अवतरिहउँ जाई। रघुकुलतिलक सोचारिउ भाई॥
नारद बचन सत्य सब करिहउँ। परम सिक्त समेत अवतरिहउँ॥
हरिहउँ सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई॥
गगन ब्रह्मबानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना॥
तब ब्रह्माँ धरिनिहि समुझावा। अभय भई भरोस जियँ आवा॥

धेनु रूप धरि हृद्यँ विचारी।गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी॥ निज संताप सुनाएसि रोई।काहू तें कछु काज न होई॥

छं॰-सुर मुनि गंधर्बा मिलि किर सर्वा गे विरंचि के लोका। सँग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका॥ ब्रह्माँ सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। जा किर तें दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई॥

सो॰-धरनि धरहि मन धीर कह विरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु भाजिहि दारुन विपति ॥१८४॥

वैठे सुर सब करिहं बिचारा। कहँ पाइअ प्रभु करिअ पुकारा॥
पुर बैकुंठ जान कह कोई। कोउ कह पयनिधि बस प्रभुसोई॥
जाके हृदयँ भगित जिस प्रीती। प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहिं रीती॥
तेहिं समाज गिरिजा में रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ॥
हिर व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना॥
देसकालदिसिबिदिसिहु माहीं। कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं॥
अग जगमय सबरिहतबिरागी। प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी॥
मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना॥

दो॰-सुनि बिरंचि मन हरप तन पुलकि नयन वह नीर । अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥१८५॥

छं॰-जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवंता । गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । जो सहज ऋपाला दीन दयाला करउ अनुग्रह सोई ॥ १॥ जय जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदा।
अविगत गोतीत चरित पुनीतं मायारहित मुकुंदा॥
जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह मुनिवृंदा।
निसि बासर ध्याविं गुन गन गाविं जयित सिचदानंदा॥ २॥
जेहिं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा।
सो करउ अघारी चित हमारी जानिअ भगित न पूजा॥
जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन बिपति बरूथा।
मन बच कम बानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरज्था॥ ३॥
सारद श्रुति सेपा रिपय असेपा जा कहुँ कोउ निं जाना।
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्वउ सो श्रीभगवाना॥
भव बारिध मंदर सब बिध सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा।
मृनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा॥ ४॥

दोः - जानि समय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह।
गगनिगरा गभीर भइ हरिन सोक संदेह ॥१८६॥
जिन हरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हिह लागि धरिहउँ नर बेसा॥
अंसन्ह सिहत मनुज अवतारा। लेहउँ दिनकर बंस उदारा॥
कस्यप अदिति महातप कीन्हा। तिन्ह कहुँ में पूरब बर दीन्हा॥
ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरीं प्रगट नरभूपा॥
तिन्ह कें गृह अवतरिहउँ जाई। रघुकुलतिलक सोचारिउ भाई॥
नारद बचन सत्य सब करिहउँ। परम सिक समेत अवतरिहउँ॥
हरिहउँ सकल भूमि गरुआई। निर्भय होहु देव समुदाई॥
गगन ब्रह्मबानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना॥
तब ब्रह्माँ धरिनिह समुझावा। अभय भई भरोस जियँ आवा॥

दो॰-निज लोकहि विरंचि गे देवन्ह इहइ सिखाइ। बानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ॥१८७॥

गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहुँ विश्रामा॥ जो कछु आयसु ब्रह्माँ दीन्हा। हरषे देव बिलंब न कीन्हा॥ बनचर देह धरी छिति माहीं। अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं॥ गिरि तरुनख आयुध सब बीरा। हिर मारग चितवहिं मितधीरा॥ गिरि कानन जहँ तहँ भिर पूरी। रहे निज निज अनीक रचि रूरी॥ यह सब रुचिर चरित में भाषा। अब सो सुनहु जो बीचिहं राखा॥ अवधपुरीं रघुकुलमिन राऊ। बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊँ॥ धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी। हृदयँ भगित मित सारँगपानी॥

दो॰-कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत ॥१८८॥

एक बार भूपित मन माहीं। भै गलानि मोरें सुत नाहीं॥
गुर गृह गयउ तुरत महिपाला। चरन लागिकरिबिनय विसाला॥
निज दुख सुख सब गुरहि सुनाय उ। कि ह बिस छ बहु बिधि समुझाय उ॥
धरहु धीर हो इहिं सुत चारी। त्रिभुवन बिदित भगत भयहारी॥
संगी रिपिहि बिस छ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जग्य करावा॥
भगति सहित मुनि आ हुति दीन्हें। प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें॥
जो बिस छ कलु हदयँ बिचारा। सकल का जुभा सिद्ध तुम्हारा॥
यह हिंब बाँटि देहु नृप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई॥

दो॰-तब अदस्य भए पावक सकल सभिह समुझाइ। परमानंद मगन चृप हरष न हृदयँ समाइ॥१८९॥ तबहिं रायँ पिय नारि बोलाई। कौसल्यादि तहाँ चिल आई॥ अर्घ भाग कोसल्यहि दीन्हा। उभय भाग आधे कर कीन्हा॥ कैकेई कहाँ नृप सो दयऊ। रह्योसो उभय भागपुनिभयऊ॥ कोसल्या कैकेई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्नकिश॥ एहि बिधि गर्भसहित सब नारी। भई हृदयँ हरिषत सुख भारी॥ जा दिन तें हरि गर्भहिं आए। सकल लोक सुख संपति छाए॥ मंदिर महँ सब राजहिं रानीं। सोभा सील तेज की खानीं॥ सुखजुत कलुक काल चिलगयऊ। जेहिं प्रभु प्रगट सो अवसरभयऊ॥ हो०-जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल।

चर अरु अचर हर्पजुत राम जनम सुखमूल ॥१९०॥
नोमी तिथि मधु मास पुनीता।सुकलपच्छअभिजितहरिपीता॥
मध्य दिवस अति सीत न घामा।पावन काल लोक विश्रामा॥
सीतल मंद सुरभि वह वाऊ।हरिषत सुर संतन मन चाऊ॥
बन कुसुमितगिरिगनमिनआरा।स्रविहं सकल सरिताऽमृतधारा॥
सो अवसर विरंचि जब जाना।चले सकल सुरसाजि विमाना॥
गगन विमल संकुल सुर जूथा।गाविहं गुन गंधर्व बरूथा॥
बरषिहं सुमन सुअंजुलि साजी।गहगिह गगन दुंदुभी बाजी॥
अस्तुति करिहं नाग मुनि देवा।बहुबिधिलाविहं निजनिजसेवा॥
दो॰-सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम।

जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥१९१॥ छं॰-भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी। हरिपत महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी॥ लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिधु खरारी॥१॥ कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता।

माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता॥

करुना सुख सागरसबगुन आगर जेहि गाविह श्रुति संता।

सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता॥ २॥

ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै।

मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मित थिर न रहे॥

उपजा जब ग्याना प्रभुमुसुकाना चिरतबहुत बिधिकी न्ह चहै।

कहि कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे॥३॥

माता पुनि बोली सो मित डोली तजहु तात यह रूपा।

कीजे सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनुपा॥

सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा।

यह चिरत जे गाविह हिरपद पाविह ते नपरिह भव कूपा॥ ४॥

दो॰-विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार।

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार ॥१९२॥
सुनि सिसु रुदन परम प्रियबानी। संभ्रम चिल आई सब रानी॥
हरिषत जह तह धाई दासी। आनँद मगन सकल पुरवासी॥
दसरथ पुत्रजन्म सुनि काना। मानहुँ ब्रह्मानंद समाना॥
परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मित धीरा॥
जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरें गृह आवा प्रभु सोई॥
परमानंद पूरि मन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा॥
गुर बिसेष्ठ कहँ गयउ हँकारा। आए द्विजन सिहत नुपद्वारा॥
अनुपम बालक देखेन्हि जाई। रूप रासि गुन किह न सिराई॥
हो०-नंदीमुख सराध किर जातकरम सब कीन्ह।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

हाटक धेनु बसन मनि नृप बिपन्ह कहँ दीन्ह ॥१९३॥

ध्वज पताक तोरन पुर छावा। किह न जाइ जेहि भाँति बनावा॥
सुमनवृष्टि अकास तें होई। ब्रह्मानंद मगन मव लोई॥
बृंद बृंद मिलि चलीं लोगाई। सहज सिंगार किएँ उठि धाई॥
कनक कलस मंगल भिर थारा। गावत पैठिहिं भूप दुआरा॥
किर आरित नेवछाविर करहीं। वार बार सिसु चरनिह परहीं॥
मागध सृत बंदिगन गायक। पावन गुन गाविहं रघुनायक॥
सर्वस दान दीन्ह सब काहू। जेहिं पावा राखा निहं ताहू॥
मृगमद चंदन कुंकुम कीचा। मची सकल वीथिन्ह विच बीचा॥
दो०-गृह गृह बाज बधाव सुभ प्रगटे सुषमा कंद।

हरपवंत सब जहँ तहँ नगर नारि नर वृंद ॥१९४॥ कैकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत में ओऊ॥ वह सुख संपति समय समाजा। किह न सकइ सारद अहिराजा॥ अवधपुरी सोहइ एहि भाँती। प्रभुहि मिलन आई जनु राती॥ देखि भानु जनु मन सकुचानी। तदिप बनी संध्या अनुमानी॥ अगर धृप बहु जनु अधिआरी। उड़इ अबीर मनहुँ अरुनारी॥ मंदिर मिन समूह जनु तारा। नृप गृह कलस सो इंदु उदारा॥ भवन बेदधुनि अति मृदु बानी। जनुखग मुखर समयँ जनु सानी॥ कौतुक देखि पतंग भुलाना। एक मास तेइँ जात न जाना॥ दो०-मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ।

रथ समेत रिव थाकेउ निसा कवन विधि होइ ॥१९५॥ यह रहस्य काहूँ निहं जाना। दिनमिन चले करत गुनगाना॥ देखिमहोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा॥ औरउ एक कहउँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ़ मित तोरी॥ हृद्यँ अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा॥ कबहुँ उछंग कबहुँ वर पलना। मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना॥ दो॰-व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद्।

सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या कें गोद ॥१९८॥ काम कोटि छिब स्याम सरीरा। नील कंज बारिद गंभीरा॥ अरुन चरन पंकज नख जोती। कमल दलनिह बैठे जनु मोती॥ रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे। नृपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे॥ किट किंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जेहिं देखा॥ भुज बिसाल भूषन जुत भूरी। हियँ हरि नख अति सोभा रूरी॥ उर मनिहार पदिक की सोभा। बिप चरन देखत मन लोभा॥ कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छिब छाई॥ दुइ दुइ दुसन अधर अरुनारे। नासा तिलक को बरने पारे॥ सुंदर श्रवन सुचारु कपोला।अति त्रिय मधुर तोतरे बोला॥ चिक्कन कच कुंचित गभुआरे। बहु प्रकार रचि मातु सँवारे॥ पीत झगुलिआ तनु पहिराई। जानु पानि बिचरनि मोहि भाई॥ रूपसकहिं नहिं कहिश्रुतिसेषा। सो जानइ सपनेहुँ जेहिं देखा॥ दो - सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत।

दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥१९९॥
एहि बिधिराम जगत पितुमाता। कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता॥
जिन्ह रघुनाथ चरन रित मानी। तिन्ह की यह गित प्रगट भवानी॥
रघुपति बिमुख जतन कर कोरी। कवन सकई भव बंधन छोरी॥
जीव चराचर बस कै राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे॥
भृकुटि बिलास नचावइ ताही। असप्रभुछाड़ि भजिअकहुकाही॥

काकभुसुंडि संग हम दोऊ। मनुजरूप जानइ नहिं कोऊ॥
परमानंद प्रेम सुख फूले। वीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले॥
यह सुभ चरित जान पे सोई। इपा राम के जापर होई॥
तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा॥
गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हें चप नानाविधि चीरा॥
दो॰—मन संतोषे सवन्हि के जहँ तहँ देहिं असीस।

सकल तनय चिर जीवहुँ तुलिसदास के ईस ॥१९६॥ कछुक दिवस बीते एहि भाँती। जात न जानिअ दिन अरु राती॥ नामकरन कर अवसरु जानी। भूप बोलि पठए मुनि ग्यानी॥ किर पूजा भूपित अस भाषा। धिरअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥ इन्ह के नाम अनेक अनुपा। मैं न्य कहब स्वमित अनुरूपा॥ जो आनंद सिंधु सुख रासी। सीकर तें त्रैलोक सुपासी॥ सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक बिश्रामा॥ विस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई॥ जाके सुमिरन तें रिपु नासा। नाम सन्नुहन बेद प्रकासा॥ दो०-लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार।

गुरु बिसप्ट तेहि राखा लिखिमन नाम उदार ॥१९७॥ धरे नाम गुर हृद्यँ विचारी। बेद तत्व नृप तव सुत चारी॥ मुनिधन जन सरबस सिव पाना। बाल केलि रस तेहिं सुख माना॥ बारेहि ते निज हित पित जानी। लिखिमन राम चरन रित मानी॥ भरत सत्रहन दूनउ भाई। प्रभु सेवक जिस प्रीति बड़ाई॥ स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी। निरखिहं छिब जननीं तृन तोरी॥ चारिउ सील रूप गुन धामा। तदिप अधिक सुख सागर रामा॥ बंधु सखा सँग छेहिं बोलाई। बन मृगया नित खेलहें जाई॥ पावन मृग मारहिं जियँ जानी। दिन प्रति नृपिह देखाविह आनी॥ जे मृग राम वान के मारे। ते तनु तिज सुरलोक सिधारे॥ अनुजसखा सँग भोजन करहीं। मातु पिता अग्या अनुसरहीं॥ जेहि बिधि सुखी होहिं पुर लोगा। करिं कृपानिधि सोइ संजोगा॥ बेद पुरान सुनिहं मन लाई। आपु कहिं अनुजन्ह समुझाई॥ प्रातकाल उठि के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नाविहं माथा॥ आयसु मागि करिहं पुर काजा। देखि चिरत हरषइ मन राजा॥ वो०-व्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रूप।

भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप॥२०५॥
यह सब चरित कहा मैं गाई। आगिित कथा सुनहु मन लाई॥
विस्वामित्र महामुनि ग्यानी। बसिहं विपिन सुभ आश्रम जानी॥
जहँ जप जग्य जोग मुनिकरहीं। अति मारीच सुवाहुहि डरहीं॥
देखत जग्य निसाचर धाविहं। करिहं उपद्रव मुनि दुख पाविहं॥
गाधितनय मन चिंता व्यापी। हिर बिनु मरिहं निसिचर पापी॥
तब मुनिबरमन कीन्ह बिचारा। प्रभु अवतरेउ हरन मिह भारा॥
एहूँ मिस देखों पद जाई। किर बिनती आनों दोउ भाई॥
ग्यान बिराग सकल गुन अयना। सो प्रभु मैं देखब भिर नयना॥
दो०-बहुविधि करत मनोरथ जात लागि निहं बार।

करि मजन सरऊ जल गए भूप दरबार ॥२०६॥ मुनि आगमन सुना जब राजा। मिलन गयउ है बिप समाजा॥ करि दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन बैठारेन्हि आनी॥ चरन पखारि कीन्हि अति पूजा। मो सम आजु धन्य नहिं दूजा॥ बिबिध भाँति भोजन करवावा। मुनिबर हृदयँ हरष अति पावा॥
पुनि चरनि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह बिसारी॥
भए मगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन सिस लोभा॥
तव मन हरिष बचन कह राऊ। मुनि अस कृपान कीन्हिह काऊ॥
केहि कारन आगमन तुम्हारा। कहहु सो करत न लावउँ बारा॥
असुर समूह सताविह मोही। मैं जाचन आयउँ नृप तोही॥
अनुज समेत देहु रघुनाथा। निसिचर बध मैं होब सनाथा॥
दो॰-देहु भूप मन हरिषत तजहु मोह अग्यान।

धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कों इन्ह कहँ अति कल्यान ॥२००॥
सुनि राजा अति अप्रिय बानी। हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी॥
चौथेंपन पायउँ सुत चारी। बिप्न बचन निहं कहेहु विचारी॥
मागहु भूमि धेनु धन कोसा। सर्वस देउँ आजु सहरोसा॥
देह प्रान तें प्रिय कछु नाहीं। सोउमुनि देउँ निमिष एक माहीं॥
सब सुतिप्रियमोहि प्रानिक नाईं। राम देत निहं बनइ गोसाईं॥
कहँ निसिचर अति घोर कठोरा। कहँ सुंदर सुत परम किसोरा॥
सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी। हृद्यँ हरष माना मुनि ग्यानी॥
तब बिसष्ट बहुविधि समुझावा। नृप संदेह नास कहँ पावा॥
अति आदर दोउ तनय बोलाए। हृदयँ लाइ बहु भाँति सिखाए॥
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनिपिता आन निहं कोऊ॥
दो॰—सोंपे भूप रिषिहि सुत बहुविधि देइ असीस।

जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद मीस ॥२०८(क)॥ सो॰-पुरुषसिंह दोउ बीर हरिष चले मुनि भय हरन । कृपासिंधु मतिधीर अखिल बिख कारन करन ॥२०८(ख)॥ अरुन नयन उर बाहु विसाला। नील जलज तनु स्थाम तमाला॥ किट पट पीत कसें वर भाथा। रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा॥ स्थाम गौर सुंदर दोउ भाई। विस्वामित्र महानिधि पाई॥ प्रभु ब्रह्मन्यदेव में जाना। मोहि नितिपिता तजेउभगवाना॥ चले जात मुनि दीन्हि देखाई। सुनि ताड़का क्रोध किर धाई॥ एकिहं बान प्रान हिर लीन्हा। दीन जानि तेहिनिज पद दीन्हा॥ तबरिषि निजनाथहि जियँचीन्ही। विद्यानिधि कहुँ विद्या दीन्ही॥

जाते लाग न छुधा पिपासा। अतुलितबल तनु तेज प्रकासा॥

दो - आयुध सर्व समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि। कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥ पात कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुम्ह जाई॥ होम करन लागे मुनि झारी। आपु रहे मख कीं रखवारी॥ सुनि मारीच निसाचर कोही। छै सहाय धावा मुनिद्रोही॥ विनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा॥ पावक सर सुवाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु सँघारा॥ मारि असुर द्विज निर्भयकारी। अस्तुति करहिं देव मुनि झारी॥ तहँ पुनि कछुक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि बिप्रन्ह पर दाया॥ भगति हेतु बहु कथा पुराना। कहे बिप्र जद्यपि प्रभु जाना॥ तव मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिअ जाई॥ धनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा। हरिष चले मुनिबर के साथा॥ आश्रम एक दीख मग माहीं। खग मृग जीव जंतु तहँ नाहीं॥ पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेषी॥

हो - गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर। रज चाहति ऋपा करहु रघुवीर ॥२१०॥ चरन कमल छं॰-परसत पद पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही। देखतरघुनायक जन सुखदायक सनमुखहोइ कर जोरिरही ॥ अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवइ बचन कही । अतिसयबङ्भागीचरनन्हि लागीजुगलनयन जलधार बही ॥ १॥ धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपाँ भगति पाई। अति निर्मल बानीं अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई॥ में नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई ॥२॥ मुनि श्राप जो दीन्हा अति भरु कीन्हा परम अनुग्रह में माना। देखेउँ भरि लोचन हरि भव मोचन इहइ लाभ संकर जाना॥ बिनती प्रभु मोरी मैं मित भोरी नाथ न मागउँ बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥३॥ जेहिं पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ ऋपाल हरी॥ एहि भाँति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरन परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनंद भरी॥४॥ दो॰-अस प्रभु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल। तुलिसिदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल ॥२११॥

सिदास सठ तीह भजु छाड़ि केपट जजाल ॥२११ मासपारायण, सातवाँ विश्राम

चले राम लिखमन मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनि गंगा॥ गाधिसृनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई॥ तव प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए। विविध दान महिदेवन्हि पाए॥
हरिष चले मुनि बृंद सहाया। बेगि विदेह नगर निअराया॥
पुर रम्यता राम जब देखी। हरेषे अनुज समेत विसेषी॥
बापीं कूप सरित सर नाना। सिलल सुधासम मिन सोपाना॥
गुंजत मंजु मत्त रस भूंगा। कूजत कल बहुवरन विहंगा॥
बरन बरन विकसे बनजाता। त्रिविध समीर सदा सुखदाता॥
दो॰-सुमन वाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास।

फूलत फलत सुपछवत सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥ वनइ न बरनत नगर निकाई। जहाँ जाइ मन तहुँ लोभाई॥ चारु बजारु विचित्र अँवारी। मनिमय विधि जनुस्कर सँवारी॥ धनिक वनिक वर धनद समाना। बैठे सकल बस्तु ले नाना॥ चौहट सुंदर गलीं सुहाई। संतत रहिं सुगंध सिंचाई॥ मंगलमय मंदिर सब केरें। चित्रित जनु रितनाथ चितेरें॥ पुर नर नारि सुभग सुचि संता। धरमसील ग्यानी गुनवंता॥ अति अनूप जहुँ जनक निवास्॥ विथकहिं बिबुध विलोकि विलास्॥ होतचकित चितकोट विलोकी। सकल भुवन सोभा जनु रोकी॥ वो०-धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भाँति।

सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥२१३॥
सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा।भूप भीर नट मागध भाटा॥
बनी बिसाल बाजि गज साला।हय गय रथ संकुल सब काला॥
सूर सचिव सेनप बहुतेरे। नृपगृह सिरस सदन सब केरे॥
पुर बाहेर सर सिरत समीपा। उतरे जहाँ तहाँ बिपुल महीपा॥
देखि अनूप एक अवराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई॥

कोसिक कहेउ मोर एनु माना। इहाँ रहिअ रघुवीर सुजाना॥ भलेहिं नाथ किह कृपानिकेता। उतरे तहँ मुनि बृंद समेता॥ बिस्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापित पाए॥ दो॰-संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुर ग्याति।

चले मिलन मुनिनायकि मुदित राउ एहि भाँति ॥२१४॥ कीन्ह प्रनाम चरन धिर माथा। दीन्हि असीस मुदित मुनिनाथा॥ बिप्रबृंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे॥ कुसल प्रक्ष किह बारिहं बारा। बिखामित्र न्पिह बैठारा॥ तेहि अवसर आए दोउ भाई। गए रहे देखन फुलवाई॥ स्याम गौर मृदु बयस किसोरा। लोचन सुखद बिख चित चोरा॥ उठे सकल जब रघुपित आए। बिखामित्र निकट बैठाए॥ भए सब सुखी देखि दोउ भ्राता। बारि विलोचन पुलकित गाता॥ मूरित मधुर मनोहर देखी। भयउ विदेहु बिदेहु बिसेषी॥ हो०-प्रेम मगन मनु जानि नृपु किर बिबेकु धिर धीर।

बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥
कहहु नाथ सुंदर दोउ बालक ।मुनिकुलतिलक किन्पकुलपालक॥
ब्रह्म जो निगम नेति किह गावा। उभय बेष धिर की सोइ आवा॥
सहज बिरागरूप मनु मोरा। थिकतहोत जिमि चंद चकोरा॥
ताते प्रभु पूछउँ सितभाऊ। कहहु नाथ जिन करहु दुराऊ॥
इन्हिहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुखिह मन त्यागा॥
कहमुनि बिहिसिकहेहु नृपनीका। बचन तुम्हार न होइ अलीका॥
ए प्रिय सबिह जहाँ लिग प्रानी। मन मुसुकाहिं रामु सुनि बानी॥
रघुकुल मनि दसरथ के जाए। मम हित लागि नरेस पठाए॥

हो - रामु लखनु दोउ बंधुवर रूप सील बल धाम।

मख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२१६॥
मुनि तब चरन देखि कह राऊ। किहन सकउँ निज पुन्य प्रभाऊ॥
सुंदर स्याम गौर दोउ भ्राता।आनँदहू के आनँद दाता॥
इन्ह के प्रीति परसपर पावनि। किहन जाइ मन भाव सुहावनि॥
सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू॥
पुनिपुनि प्रभुहि चितव नरनाहू। पुलक गात उर अधिक उछाहू॥
मुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीस्र। चलेउ लवाइ नगर अवनीस्र॥
सुंदर सदनु सुखद सब काला। तहाँ बासु ले दीन्ह भुआला॥
किर पूजा सव बिधि सेवकाई। गयउ राउ गृह विदा कराई॥
दो॰-रिपय संग रघुवंस मनि किर भोजनु विश्राम्।

बैठे प्रभु श्राता सहित दिवसु रहा भिर जामु ॥२१९॥
ठखन हृदयँ ठाठसा विसेषी। जाइ जनकपुर आइअ देखी॥
प्रभु भयवहुरि मुनिहि सकुचाहीं। प्रगट न कहिं मनिह मुसुकाहीं॥
राम अनुज मन की गित जानी। भगत बछठता हियँ हुठसानी॥
परम विनीत सकुचि मुसुकाई। बोठे गुर अनुसासन पाई॥
नाथ ठखनु पुरु देखन चहहीं। प्रभु सकोच हर प्रगट न कहहीं॥
जौं राउर आयसु में पावों। नगर देखाइ तुरत छै आवों॥
सुनि मुनीसु कह बचन सप्रीती। कस न राम तुम्ह राखहु नीती॥
धरम सेतु पाठक तुम्ह ताता। प्रेम बिबस सेवक सुखदाता॥
दो०-जाइ देखि आवहु नगरु सुख निधान दोउ भाइ।

करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥२१८॥ मृनि पद कमल बंदि दोउ भ्राता। चले लोक लोचन सुख दाता॥ बालक बृंद देखि अति सोभा। लगे संग लोचन मनु लोभा॥ पीत बसन परिकर किट भाथा। चारु चाप सर सोहत हाथा॥ तन अनुहरत सुचंदन खोरी। स्यामल गौर मनोहर जोरी॥ केहरि कंधर बाहु बिसाला। उर अति रुचिर नागमिन माला॥ सुभग सोन सरसीरुह लोचन। बदन मयंक तापत्रय मोचन॥ कानन्हि कनक फूल छिन देहीं। चितवत चितिह चोरिजनु लेहीं॥ चितवनि चारु भ्वकृटिवर बाँकी। तिलक रेख सोभा जनु चाँकी॥ दो०-रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस।

नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोभा सकल सुदेस ॥२१९॥
देखन नगरु भूपसुत आए। समाचार पुरवासिन्ह पाए॥
धाए धाम काम सब त्यागी। मनहुँ रंक निधि लूटन लागी॥
निरित्व सहज सुंदर दोउ भाई। होहिं सुखी लोचन फल पाई॥
जुवतीं भवन झरोखिन्ह लागीं। निरखिहं राम रूप अनुरागीं॥
कहिं परसपर बचन सप्रीती।सिखिइन्हकोटिकाम छिब जीती॥
सुर नर असुर नाग मुनि माहीं। सोभा असिकहुँ सुनिअति नाहीं॥
विष्नु चारि भुजविधिमुख चारी। विकट वेष मुख पंच पुरारी॥
अपर देउ अस कोउ न आही। यह छिब सखी पटतिरअ जाही॥
दो॰-वय किसोर सुषमा सदन स्थाम गौर सुख धाम।

अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ कहहु सखी अस को तनु धारी। जो न मोह यह रूप निहारी॥ कोउ सप्रेम बोली मृदु बानी। जो मैं सुना सो सुनहु सयानी॥ ए दोऊ दसरथ के ढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोटा॥ मुनि कौसिक मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे॥ स्याम गातकलकंजिक्लोचन। जो मारीच सुभुज मदु मोचन॥ कौसल्या सुत सो सुख खानी। नामु रामु धनु सायक पानी॥ गौर किसोर बेषु बर काछें। कर सर चाप राम के पाछें॥ लिखमनुनामु राम लघु भ्राता। सुनु सिख तासु सुमित्रा माता॥ दो॰-विप्रकाजु करि बंधु दोउ मग मुनिबधू उधारि।

आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि ॥२२१॥ देखि राम छिब कोउ एक कहई। जोगु जानकिहि यह बरु अहई॥ जों सिख इन्हिह देख नरनाहू। पन परिहिर हिठ करइ विवाहू॥ कोउ कह ए भूपित पिहचाने। मुनि समेत सादर सनमाने॥ सिख परंतु पनु राउ न तर्जई। विधि बस हिठ अविबेकिह भर्जई॥ कोउ कह जों भरु अहइ विधाता। सब कहँ सुनिअ उचितफ उदाता॥ तो जानकिहि मिलिहि बरु एहू। नाहिन आिठ इहाँ संदेहू॥ जों विधि बस अस बनै सँजोगू। तो कृतकृत्य होइ सब लोगू॥ सिख हमरें आरित अति तातें। कबहुँक ए आविह एहि नातें॥ दो॰-नाहि त हम कहुँ सुनहु सिख इन्ह कर दरसनु दूरि।

यह संघरु तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि॥२२२॥ बोळी अपर कहेहु सिख नीका। एहिं विआह अति हित सबही का॥ कोउ कह संकर चाप कठोरा। ए स्यामल मृदुगात किसोरा॥ सबु असमंजस अहइ सयानी। यह सुनि अपर कहइ मृदु बानी॥ सिखइन्ह कहँ कोउकोउ असकहहीं। बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं॥ परिस जासु पद पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी॥ सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरें। यह प्रतीति परिहरिअ न भोरें॥ जेहिं बिरंचि रिच सीय सँवारी। तेहिं स्यामल बरु रचेउ बिचारी॥ तासु बचन सुनि सब हरषानीं। ऐसेइ होउ कहिं मृदु बानीं॥ दो॰-हियँ हरषिं वरषिं सुमन सुमुखि सुलोचिन वृंद।

जाहिं जहाँ जहँ बंधु दोउ तहँ तहँ परमानंद ॥२२३॥
पुर पूरव दिसि गे दोउ भाई। जहँ धनुमख हित भूमि वनाई॥
अति बिस्तार चारु गच ढारी। बिमल बेदिका रुचिर सँवारी॥
चहुँ दिसि कंचन मंच बिसाला। रचे जहाँ बैठिह महिपाला॥
तेहि पाछें समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली बिलासा॥
कछुक ऊँचि सब भाँति सुहाई। बैठिह नगर लोग जहँ जाई॥
तिन्ह के निकट बिसाल सुहाए। धवल धाम बहुवरन बनाए॥
जहँ बैठें देखिह सब नारी। जथा जोगु निज कुल अनुहारी॥
पुरबालककहिकहिम्दु बचना। सादर प्रभुहि देखावहि रचना॥
दो॰-सब सिसु एहि मिस प्रेमबस परिस मनोहर गात।

तन पुलकहिं अति हरषु हियँ देखि देखि दोउ भ्रात ॥२२४॥ सिसु सब राम प्रेमबस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने॥ निजनिजरुचिसब लेहिंबोलाई। सहित सनेह जाहिं दोउ भाई॥ राम देखावहिं अनुजहि रचना। कहि मृदु मधुर मनोहर बचना॥ लव निमेष महुँ भुवन निकाया। रचइ जासु अनुसासन माया॥ भगति हेतु सोइ दीनदयाला। चितवत चिकत धनुष मखसाला॥ कौतुक देखि चले गुरु पाहीं। जानि बिलंबु त्रास मन माहीं॥ जासु त्रास हर कहुँ हर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई॥ कहि बातें मृदु मधुर सुहाई। किए बिदा बालक बिरआई॥ दो॰-सभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोउ भाइ। गुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ॥२२५॥

निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा। सवहीं संध्यावंदनु कीन्हा॥ कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचिर रजिन जुग जाम सिरानी॥ मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई। लगे चरन चापन दोउ भाई॥ जिन्ह के चरन सरोरुह लागी। करत विविध जप जोग विरागी॥ तेइ दोउ वंधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत प्रीते॥ बार बार मुनि अग्या दीन्ही। रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही॥ चापत चरन लखनु उर लाएँ। सभय सप्रेम परम सचु पाएँ॥ पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता। पौढ़े धरि उर पद जलजाता॥ दो॰-उठे लखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान।

गुर तें पहिलेहिं जगतपित जागे रामु सुजान ॥२२६॥
सकल सीच करि जाइ नहाए। नित्यनिवाहि मुनिहि सिर नाए॥
समय जानि गुर आयसु पाई। लेन प्रस्न चले दोउ भाई॥
भूप बागु वर देखेउ जाई। जहँ वसंत रितु रही लोभाई॥
लागे विटप मनोहर नाना। वरन बरन वर बेलि विताना॥
नव पछ्छव फल सुमन सुहाए। निज संपित सुर रूख लजाए॥
चातक कोकिल कीर चकोरा। कूजत विहग नटत कल मोरा॥
मध्य बाग सरु सोह सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा॥
विमल सलिलु सरिसज बहुरंगा। जलखग कूजत गुंजत भूंगा॥
दो०-बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत।

परम रम्य आरामु यहु जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ चहुँ दिसि चितइ पूँछिमालीगन। लगे लेन दल फूल मुदित मन॥ तेहि अवसर सीता तहँ आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई॥ संग सखीं सब सुभग सयानीं। गावहिं गीत मनोहर बानीं॥ सर समीप गिरिजा गृह सोहा। वरिन न जाइ देखि मनु मोहा॥
मज्जनु किर सर सिखन्ह समेता। गई मुदित मन गौरि निकेता॥
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग वरु मागा॥
एक सखी सिय संगु विहाई। गई रही देखन फुलवाई॥
तेहिं दोउ वंधु विलोके जाई। प्रेम विवस सीता पहिं आई॥
दो॰-तासु दसा देखी सिखन्ह पुलक गात जलु नैन।

कहु कारनु निज हरष कर पूछिहं सब मृदु बैन ॥२२८॥ देखन बागु कुअँर दुइ आए। वय किसोर सब भाँति सुहाए॥ स्याम गोर किमि कहों बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी॥ सुनि हरषीं सब सखीं सयानी। सिय हियँ अति उतकंठा जानी॥ एक कहइ न्पसुत तेइ आली। सुने जे मुनि सँग आए काली॥ जिन्ह निज रूप मोहनी डारी। कीन्हे स्ववस नगर नर नारी॥ बरनत छिब जहँ तहँ सब लोगू। अविस देखिअहिं देखन जोगू॥ तासु बचन अति सियिह सोहाने। दरस लागि लोचन अकुलाने॥ चली अग्र किर प्रिय सिख सोई। प्रीति पुरातन लखइ न कोई॥ दो०-सुमिर सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत।

चिकत बिलोकति सकल दिसि जनु सिसु मृगी समीत ॥२२९॥ कंकन किंकिनि नृपुर धुनिसुनि । कहत लखन सन रामु हृदयँ गुनि॥ मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही । मनसा बिस्व बिजय कहँ कीन्ही॥ असकहि फिरिचितए तेहिओरा।सियमुखससिभए नयन चकोरा॥ भए बिलोचन चारु अचंचल। मनहुँ सकुचिनिमितजे दिगंचल॥ देखि सीय सोभा सुखु पावा। हृदयँ सराहत बचनु न आवा॥ जनु बिरंचि सब निज निपुनाई। बिरचि बिस्न कहँ पगटि देखाई॥ सुंदरता कहुँ सुंदर करई। छिबिग्रहेँ दीपसिखा जनु बरई॥ सब उपमा किव रहे जुठारी। केहिं पटतरों विदेहकुमारी॥ हो॰-सिय सोभा हियँ बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि।

बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥२३०॥
तात जनकतनया यह सोई। धनुषजम्य जेहि कारन होई॥
पूजन गोरि सखीं ले आई। करत प्रकास फिरइ फुलवाई॥
जास विलोकि अलोकिक सोभा। सहज पुनीत मोर मनु छोमा॥
सो सनु कारन जान विधाता। फरकि सुभद अंग सुनु भ्राता॥
रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ॥
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहि सपनेहुँ परनारि न हेरी॥
जिन्ह के लहिं न रिपु रन पीठी। नहिं पावहिं परितय मनु डीठी॥
मंगन लहिं न जिन्ह के नाहीं। ते नरबर थोरे जग माहीं॥
हो०-करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान।

मुख सरोज मकरंद छवि करइ मधुप इव पान ॥२३१॥
चितवित चिकित चहूँ दिसि सीता। कहँ गए वृपिकसोर मनु चिता॥
जहँ बिलोक मृग सावक नैनी। जनुतहँ बिरसकमल सित श्रेनी॥
लता ओट तब सिखन्ह लखाए। स्यामल गौर किसोर सुहाए॥
देखि रूप लोचन ललचाने। हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥
थके नयन रघुपित छिब देखें। पलकिन्हहूँ परिहरीं निमेषें॥
अधिक सनेहँ देह भै भोरी। सरद सिसिह जनुचितव चकोरी॥
लोचन मग रामिह उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी॥
जबसिय सिखन्ह प्रेमवसजानी।किहिनसकिह कछुमन सकुचानी॥

हो - लताभवन तें पगट भे तेहि अवसर दोउ भाइ।

निकसे जनु जुग बिमल बिधु जलद पटल बिलगाइ ॥२३२॥
सोभा सीवँ सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा॥
मोरपंत्र सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच बिच कुसुम कलीके॥
भाल तिलक श्रमबिंदु सुहाए। श्रवन सुभग भूषन छिब छाए॥
बिकट स्कुटि कच घूघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥
चारु चिबुक नासिका कपोला। हास बिलास लेत मनु मोला॥
मुखछ बिकहिन जाइ मोहिपाहीं। जो बिलोकि बहु काम लजाहीं॥
उर मिन माल कंबु कल गीवा। काम कलभ कर भुज बलसींवा॥
सुमन समेत बाम कर दोना। सावँर कुअँर सखी सुि लोना॥
दो॰-केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील निधान।

देखि भानुकुलभूषनहि विसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥
धारि धीरजु एक आलि सयानी। सीता सन बोली गिहि पानी॥
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूपिकसोर देखि किन लेहू॥
सकुचि सीयँ तव नयन उघारे। सनमुख दोउ रघुसिंघ निहारे॥
नख सिख देखि राम के सोभा। सुमिरिपिता पनुमनु अति छोभा॥
परवस सखिन्ह लखी जब सीता। भयउ गहरु सब कहिंह सभीता॥
पुनि आउब एहि बेरिआँ काली। असकि मनविहसी एक आली॥
गृद् गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयउ विलंबु मातु भय मानी॥
धारि बिह धीर रामु उर आने। फिरी अपनपउ पितु बस जाने॥
दो०-देखन मिस मृग विहग तरु फिरइ बहोरि बहोरि।

निरिष निरिष रघुबीर छिब बाढ़ प्रीति न थोरि ॥२३४॥ जानि कठिन सिवचाप बिस्रिति। चली राखि उर स्यामल मूरति॥ प्रभ जब जात जानकी जानी। सुख सनेह सोभा गुन खानी॥
परम प्रेममय मृदु मिस कीन्ही। चारु चित्त भीतीं लिखि लीन्ही॥
गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी॥
जय जय गिरिबरराज किसोरी। जय महेस मुख चंद चकोरी॥
जय गजबदन षडानन माता। जगत जननिदामिनिदुतिगाता॥
नहिं तव आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाउ बेंदु नहिं जाना॥
भव भव बिभवपराभव कारिनि। विस्वविमोहनिस्ववस बिहारिनि॥
दो०-पतिदेवता सुतीय महुँ मातु प्रथम तव रेख।

महिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेष ॥२३५॥ सेवत तोहि सुलभ फल चारी। बरदायनी पुरारि पिआरी॥ देवि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहिं सुखारे॥ मोर मनोरथु जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सबही कें॥ कीन्हेउँ पगट न कारन तेहीं। अस किह चरन गहे बैदेहीं॥ बिनय प्रेम बस भई भवानी। खसी माल मूरति मुसुकानी॥ सादर सियँ प्रसादु सिर धरेऊ। बोली गौरि हरषु हियँ भरेऊ॥ सुनु सिय सत्य असीस हमारी। पूजिहि मन कामना तुम्हारी॥ नारद बचन सदा सुचि साचा। सोबरुमिलिहि जाहिं मनु राचा॥

छं-मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो । करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥ एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हियँहरषीं अली । तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ सो-जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि । मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥२३६॥ हृद्यँ सराहत सीय लोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई॥ राम कहा सबु कोसिक पाहीं। सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं॥ सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही। पुनि असीस दुहु भाइन्ह दीन्ही॥ सुफल मनोरथ होहुँ तुम्हारे। रामु लखनु सुनि भए सुखारे॥ करि भोजनु मुनिबर बिग्यानी। लगे कहन कछु कथा पुरानी॥ बिगत दिवसु गुरु आयसु पाई। संध्या करन चले दोउ भाई॥ पाची दिसि सिस उयउ सुहावा। सिय मुख सिरस देखि सुखु पावा॥ बहुरि बिचारु कीन्ह मन माहीं। सीय बदन सम हिमकर नाहीं॥ दो०-जनमु सिंधु पुनि बंधु बिषु दिन मलीन सकलंक।

सिय मुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक ॥२३०॥ घटइ बढ़इ विरहिनि दुखदाई। यसइ राहु निज संधिहि पाई॥ कोक सोकपद पंकज दोही। अवगुन बहुत चंद्रमा तोही॥ बैदेही मुख पटतर दीन्हे। होइ दोषु वड़ अनुचित कीन्हे॥ सिय मुख छिव विधु व्याजबखानी। गुर पिह चले निसा बिड़ जानी॥ किर मुनि चरन सरोज प्रनामा। आयसु पाइ कीन्ह विश्रामा॥ विगत निसा रघुनायक जागे। बंधु बिलोकि कहन अस लागे॥ उयउ अरुन अवलोकहु ताता। पंकज कोक लोक सुखदाता॥ बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ सूचक मृदु बानी॥ हो०-अरुनोदयँ सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन।

जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए न्यति बलहीन ॥२३८॥
न्य सब नखत करहिं उजिआरी।टारिन सकहिं चाप तम भारी॥
कमल कोक मधुकर खग नाना।हरषे सकल निसा अवसाना॥
ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे।होइहहिं टूटें धनुष सुखारे॥

उयउ भानु बिनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेजु प्रकासा॥
रिबिनिज उदय व्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सन वपन्ह दिखाया॥
तव भुज बल मिहमा उदघाटी। प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी॥
बंधु बचन सिन प्रभु मुसुकाने। होइ सुचि सहज पुनीत नहाने॥
नित्यिक्रिया करि गुरु पिहं आए। चरन सरोज सुभग सिर नाए॥
सतानंदु तब जनक बोलाए। कौसिक मुनि पिहं तुरत पठाए॥
जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई। हरषे बोलि लिए दोउ भाई॥
दो०-सतानंद पद बंदि प्रभु बैठे गुर पिहं जाइ।
चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ॥२३९॥

मासपारायण, आठवाँ विश्राम नवाह्मपारायण, दूसरा विश्राम

सीय खयंबरु देखिअ जाई। ईसु काहि घों देइ बड़ाई॥ लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ छपा तव जापर होई॥ हरषे मुनि सब सुनि वर बानी। दीन्हि असीस सबिहें सुखु मानी॥ पुनि मुनिशृंद समेत छपाला। देखन चले धनुषमख साला॥ रंगभूमि आए दोउ भाई। असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई॥ चले सकल गृह काज बिसारी। बाल जुवान जरठ नर नारी॥ देखी जनक भीर भे भारी। सुचि सेवक सब लिए हँकारी॥ तुरत सकल लोगन्ह पिंह जाहू। आसन उचित देहु सब काहू॥ वो०-किह मृदु बचन बिनीत तिन्ह बैठारे नर नारि।

उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥२४०॥ राजकुअँर तेहि अवसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए॥ गुन सागर नागर बर बीरा। सुंदर स्थामल गौर सरीरा॥ गज समाज विराजत रूरे। उडगन महुँ जनु जुग विधु पूरे॥ जिन्ह कें रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी॥ देखहिं रूप महा रनधीरा। मनहुँ वीर रसु धरें सरीरा॥ हरे कुटिल नृप प्रभुहि निहारी। मनहुँ भयानक मूरति भारी॥ रहे असुर छल छोनिप वेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा॥ पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूषन लोचन सुखदाई॥ दो०-नारि विलोकहिं हरिष हियँ निज निज रुचि अनुरूप।

जनु सोहत सिंगार धरि मूरित परम अनूप ॥२४१॥ विदुषन्ह प्रभु विराटमय दीसा। वहु मुख कर पग लोचन सीसा॥ जनक जाति अवलोकहिं कैसें। सजन सगे प्रिय लागहिं जैसें॥ सिहत विदेह विलोकहिं रानी। सिस्रु सम प्रीतिन जाति वखानी॥ जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा। सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा॥ हिरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता। इष्टदेव इव सव सुख दाता॥ रामिह चितव भायँ जेहि सीया। सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया॥ उर अनुभवति नकहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहे कि कोऊ॥ एहि विधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहिं तस देखेउ कोसलराऊ॥ दो॰-राजत राज समाज महुँ कोसलराज किसोर।

सुंदर स्थामल गौर तन बिख बिलोचन चोर ॥२४२॥
सहज मनोहर मूरित दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥
सरद चंद निंदक मुख नीके। नीरज नयन भावते जी के॥
चितवनि चारु मार मनु हरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी॥
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला। चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला॥
कुमुदबंधु कर निंदक हाँसा। भृकुटी बिकट मनोहर नासा॥

भारुविसार तिरुक झरुकाहीं।कचिकोिक अरि अविरुजाहीं॥ पीत चौतनीं सिरन्हि सुहाई। कुसुम करीं विच बीच बनाई॥ रेखें रुचिर कंवु करु गीवाँ। जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवाँ॥ दो॰-कुंजर मनि कंठा करित उरन्हि तुरुसिका मारु।

कृष्ट क्यं केहरि ठविन बल निधि बाहु बिसाल ॥२४३॥ किट त्नीर पीत पट बाँधें। कर सर धनुष बाम बर काँधें॥ पीत जग्य उपबीत सुहाए। नख सिख मंजु महाछिब छाए॥ देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे॥ हरपे जनकु देखि दोउ भाई। मुनि पद कमल गहे तब जाई॥ किर बिनती निज कथा सुनाई। रंग अविन सब मुनिहि देखाई॥ जह जह जाहि कुअँर बर दोऊ। तह तह चिकत चितव सबु कोऊ॥ निजनिज रुखरामहिसबुदेखा। कोउ न जान कछु मरमु बिसेषा॥ भिलरचना मुनि न्पसन कहेऊ। राजाँ मुदित महासुख लहेऊ॥ दो॰-सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर विसद बिसाल।

मुनि समेत दोउ बंधु तहँ बैठारे महिपाल ॥२४४॥ प्रभुहि देखि सब नृप हियँ हारे। जनु राकेस उद्य भएँ तारे॥ असि प्रतीति सब के मन माहीं। राम चाप तोरब सक नाहीं॥ बिनु भंजेहुँ भव धनुपु बिसाला। मेलिहि सीय राम उर माला॥ अस बिचारि गवनहु घर भाई। जसु प्रतापु बलु तेजु गवाँई॥ बिहसे अपर भूप सुनि बानी। जे अबिबेक अंध अभिमानी॥ तोरेहुँ धनुपु ब्याहु अवगाहा। बिनु तोरें को कुअँरि बिआहा॥ एक बार कालउ किन होऊ। सियहित समर जितब हम सोऊ॥ यह सुनि अवर महिप मुसुकाने। धरमसील हरिभगत सयाने॥

सो॰-सीय विआहवि राम गरव दूरि करि नृपन्ह के।
जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥२४५॥
व्यर्थ मरह जिन गाल बजाई। मन मोदकिन्ह कि भूख बुताई॥
सिखहमारि सुनिपरम पुनीता। जगदंवा जानहु जियँ सीता॥
जगत पिता रघुपतिहि विचारी। भरि लोचन छिव लेहु निहारी॥
सुंदर सुखद सकल गुन रासी। ए दोउ बंधु संभु उर बासी॥
सुधा समुद्र समीप विहाई। मृगजलु निरिव मरहु कत धाई॥
करहु जाइ जाकहुँ जोइ भावा। हम तो आजु जनम फलु पावा॥
अस कि भले भूप अनुरागे। रूप अनुप विलोकन लागे॥
देखिह सुर नभ चढ़े विमाना। वरषिह सुमन करिह कल गाना॥
दो॰-जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ।

चतुर सर्वी सुंदर सकल सादर चली लवाइ ॥२४६॥
सिय सोभा निहं जाइ बखानी। जगदंबिका रूप गुन खानी॥
उपमा सकल मोहि लघु लागीं। प्राकृत नारि अंग अनुरागीं॥
सिय बरनिअ तेइ उपमा देई। कुकिब कहाइ अजसु को लेई॥
जों पटतरिअ तीय सम सीया। जग असि जुबतिकहाँ कमनीया॥
गिरा मुखर तन अरध भवानी। रितअति दुखित अतनु पित जानी॥
बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही। किह अ रमासम किमि बेंदेही॥
जों छिब सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छपु सोई॥
सोभा रजु मंदरु सिंगारू। मथे पानि पंकज निज मारू॥
दो०-एहि बिधि उपजे लिच्छ जब सुंदरता सुख मूल।

तदिप सकोच समेत किन कहिं सीय समतुल ॥२४७॥ चर्ळी संग छै सखीं सयानी।गावत गीत मनोहर बानी॥ सोह नवल तनु सुंदर सारी। जगत जननि अतुलित छिबि भारी॥
भूषन सकल सुदेस सुहाए। अंग अंग रिच सिखन्ह बनाए॥
रंगभूमि जब सिय पगु धारी। देखि रूप मोहे नर नारी॥
हरिष सुरन्ह दुंदुभीं बजाई। बरिष प्रसून अपछरा गाई॥
पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकल भुआला॥
सीय चिकत चित रामिह चाहा। भए मोहबस सब नरनाहा॥
मुनि समीप देखे दोउ भाई। लगे ललकि लोचन निधि पाई॥
दो॰-गुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि।

लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि ॥२४८॥
राम रूपु अरु सिय छिब देखें। नर नारिन्ह परिहरीं निमेषें॥
सोचिह सकल कहत सकुचाहीं। बिधिसन बिनय करिह मन माहीं॥
हरु विधि बेगि जनक जड़ताई। मित हमारि असि देहि सुहाई॥
बिनु बिचार पनु तिज नरनाहू। सीय राम कर करें बिबाहू॥
जगु भल किहिह भाव सब काहू। हठ कीन्हें अंतहुँ उर दाहू॥
एहिं लालसाँ मगन सब लोगू। बरु साँबरो जानकी जोगू॥
तब बंदीजन जनक बोलाए। बिरिदाबली कहत चिल आए॥
कह नृपु जाइ कहहु पन मोरा। चले भाट हियँ हरषु न थोरा॥
दो॰-बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल।

पन विदेह कर कहिं हम भुजा उठाइ विसाल ॥२४९॥ नृप भुजवलु विधु सिवधनु राहू। गरुअ कठोर विदित सब काहू॥ रावनु बानु महाभट भारे। देखि सरासन गवँहिं सिधारे॥ सोइ पुरारि कोदंडु कठोरा। राज समाज आजु जोइ तोरा॥ त्रिभुवन जय समेत बैदेही। बिनहिं विचार बरइ हठि तेही॥ खुनि पन सकल भूप अभिलाषे। भटमानी अतिसय मन माखे॥ परिकर बाँधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई॥ तमिकताकितिक सिवधनुधरहीं। उठइ न कोटि भाँति बलुकरहीं॥ जिन्ह के कछु विचारु मन माहीं। चाप समीप महीप न जाहीं॥ हो०-तमिक धरहिं धनु मूढ़ नृप उठइ न चलहिं लजाइ।

मनहुँ पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआइ ॥२५०॥
भूप सहस दस एकहि बारा। लगे उठावन टरइ न टारा॥
हगइ न संभु सरासनु कैसें। कामी वचन सती मनु जैसें॥
सब नृप भए जोगु उपहासी। जैसें बिनु बिराग संन्यासी॥
कीरति बिजय बीरता भारी। चले चाप कर बरवस हारी॥
श्रीहत भए हारि हियँ राजा। बैठे निज निज जाइ समाजा॥
नृपन्ह बिलोकिजनकु अकुलाने। बोले बचन रोष जनु साने॥
दीप दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना॥
देव दनुज धरि मनुज सरीरा। विपुल बीर आए रनधीरा॥
दो०-कुआँरि मनोहर बिजय बड़ि कीरति अति कमनीय।

पाविनहार बिरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ कहहु काहि यहु लाभु न भावा। काहुँ न संकर चाप चढ़ावा॥ रहउ चढ़ाउव तोरव भाई। तिलु भिर भूमि न सके छड़ाई॥ अब जिन कोउ माखे भट मानी। बीर बिहीन मही में जानी॥ तजहु आस निज निज गृह जाहू। लिखा न बिधि बैदेहि बिबाहू॥ सुकृतु जाइ जौं पनु परिहरऊँ। कुअँरिकुआरि रहउ का करऊँ॥ जौं जनतेउँ बिनु भट भुबि भाई। तो पनु करि होतेउँ न हँसाई॥ जनक बचन सुनि सब नर नारी। देखि जानकिहि भए दुखारी॥

माखे लखनु कुटिल भइँ भौंहैं। रदपट फरकत नयन रिसोंहें॥ हो - कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान।

नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥ रघुवंसिन्ह महुँ जहँ कोउ होई। तेहिं समाज अस कहइ न कोई॥ कही जनक जसिअनुचितवानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी॥ सुनहु भानुकुल पंकज भान्। कहउँ सुभाउन कछु अभिमान्॥ जों तुम्हारि अनुसासन पावों। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावों॥ काचे घट जिमि डारों फोरी। सकउँ मेरु मूलक जिमि तोरी॥ तव प्रताप महिमा भगवाना। को वापुरो पिनाक पुराना॥ नाथ जानि अस आयसु होऊ। कोतुकु करों बिलोकिअ सोऊ॥ कमलनाल जिमि चाप चढावों। जोजन सत प्रमान ले धावों॥

दो॰-तोरों छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल नाथ।

जों न करों प्रभु पद सपथ कर न धरों धनु भाथ ॥२५३॥ लखन सकोप बचन जे बोले। डगमगानि महि दिग्गज डोले॥ सकल लोग सब भूप डेराने। सिय हियँहरषु जनकु सकुचाने॥ गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं। मुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं॥ सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे। प्रेम समेत निकट बैठारे॥ बिस्वामित्र समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय बानी॥ उठहु राम भंजहु भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा॥ सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा। हरषु बिषादु न कछु उर आवा॥ ठाढ़े भए उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुबा मृगराजु लजाएँ॥ दो॰-उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बालपतंग।

विकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भ्रंग ॥२५४॥

ब्रुपन्ह केरि आसा निसि नासी। वचन नखत अवली न प्रकासी॥
मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उल्रुक लुकाने॥
भए बिसोक कोक मुनि देवा। बिस्सिहं सुमन जनाविह सेवा॥
गुर पद बंदि सहित अनुरागा। राम मुनिन्ह सन आयसु मागा॥
सहजहिं चले सकल जग खामी। मत्त मंजु बर कुंजर गामी॥
चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरि तन भए सुखारी॥
बंदि पितर सुर सुक्कत सँभारे। जों कछु पुन्य प्रभाउ हमारे॥
तो सिवधनु मृनाल की नाई। तोरहुँ रामु गनेस गोसाई॥
दो०-रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ।

सीता मातु सनेह बस बचन कहइ विलखाइ ॥२५५॥
सिख सब कौतुकु देखनिहारे। जेउ कहावत हितू हमारे॥
कोउ न बुझाइ कहइ गुर पाहीं। ए बालक असि हठ भिल नाहीं॥
रावन बान छुआ निहं चापा। हारे सकल भूप किर दापा॥
सो धनु राजकुअँर कर देहीं। बाल मराल कि मंदर लेहीं॥
भूप सयानप सकल सिरानी। सिखिबिधिगतिक छुजातिन जानी॥
बोली चतुर सखी मृदु बानी। तेजवंत लघु गनिअ न रानी॥
कहँ कुंभज कहँ सिंधु अपारा। सोषेउ खुजसु सकल संसारा॥
रिव मंडल देखत लघु लागा। उदयँ तासु तिभुवन तम भागा॥
दो॰—मंत्र परम लघु जासु बस विधि हिर हर सुर सर्व।

महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस खर्ब ॥२५६॥ काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अपनें बस कीन्हे॥ देबि तजिअ संसउ अस जानी। भंजब धनुषु राम सुनु रानी॥ सखी बचन सुनि भें परतीती। मिटा बिषादु बढ़ी अति पीती॥ तब रामिह बिलोकि बैदेही। सभय हृदयँ बिनवित जेहि तेही॥
मनहीं मन मनाव अकुलानी। होहु प्रसन्न महेस भवानी॥
करहु सफल आपनि सेवकाई। किर हितु हरहु चाप गरुआई॥
गननायक बरदायक देवा। आजु लगें कीन्हिउँ तुअ सेवा॥
बार बार बिनती सुनि मोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी॥
हो०-देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर।

भरे बिलोचन पेम जल पुलकावली सरीर ॥२५०॥ नीकें निरित्व नयन भिर सोभा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मनु छोभा॥ अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत निहं कछु लाभु नहानी॥ सिचव सभय सिख देइ न कोई। बुध समाज बड़ अनुचित होई॥ कहँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहँ स्यामल मृदुगात किसोरा॥ बिधि केहि भाँति धरौँ उर धीरा। सिरस सुमन कन बेधिआ हीरा॥ सकल सभा के मित भे भोरी। अब मोहि संभुचाप गित तोरी॥ निज जड़ता लोगन्ह पर डारी। होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी॥ अति परिताप सीय मन माहीं। लब निमेष जुग सय समजाहीं॥ वो०-प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल।

खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल ॥२५८॥
गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी। पगट न लाज निसा अवलोकी॥
लोचन जलु रह लोचन कोना। जैसें परम कृपन कर सोना॥
सकुची व्याकुलता बिं जानी। धिर धीरजु प्रतीति उर आनी॥
तन मन बचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितु राचा॥
तो भगवानु सकल उर बासी। करिहि मोहि रघुवर के दासी॥
जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहु। सो तेहि मिलइ न कलु संदेहु॥

प्रभु तन चितइ प्रेम तन ठाना। ऋपानिधान राम सबु जाना॥ सियहि विलोकि तकेउ धनु कैसें। चितव गरुरु लघु च्यालहि जैसें॥ बो॰-लखन लखेउ रघु बंसमनि ताकेउ हर कोदंडु।

पुलिक गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांडु ॥२५९॥ दिसिकुंजरह कमठ अहि कोला। धरह धरनि धरि धीर न डोला॥ रामु चहहिं संकर धनु तोरा। होहु सजग सुनि आयस मोरा॥ चाप समीप रामु जब आए। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए॥ सब कर संसउ अरु अग्यानृ। मंद महीपन्ह कर अभिमानृ॥ धृगुपति केरि गरब गरुआई। सुर मुनिबरन्ह केरि कदराई॥ सिय कर सोचु जनक पछितावा। रानिन्ह कर दारुन दुख दावा॥ संभुचाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई॥ राम बाहुबल सिंधु अपारू। चहत पारु नहिं कोउ कड़हारू॥ हो॰-राम बिलोके लोग सब चित्र लिखे से देखि।

चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेषि ॥२६०॥
देखी बिपुल बिकल बेंदेही। निमिष बिहातकलप सम तेही॥
तृषित बारि बिनु जो तनु त्यागा। मुएँ करइ का सुधा तड़ागा॥
का बरषा सब कृषी सुखानें। समय चुकें पुनि का पछितानें॥
अस जियँ जानि जानकी देखी। प्रभु पुलकेलिव पीति बिसेषी॥
गुरिह प्रनामु मनिहं मन कीन्हा। अति लाघवँ उठाइ धनु लीन्हा॥
दमकेउ दामिनिजिमि जबलयऊ। पुनि नभधनु मंडल समभयऊ॥
लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़ें। काहुँ न लखा देख सबु ठाढ़ें॥
तेहि छन गम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा॥

छं०-भरे भुवन घोर कठोर ख रबि बाजि तजि मारगु चले। चिक्करहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले॥ सुर असुर मुनिकर कान दीन्हें सकल विकल विचारहीं। कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारहीं॥

मो॰-संकर चापु जहाजु सागरु रघुवर वाहुवलु।

बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमिह मोह वस ॥२६१॥

प्रभु दोउ चापखंड मिह डारे। देखि लोग सब भए सुखारे॥
कोसिकरूप पयोनिधि पावन। प्रेम बारि अवगाहु सुहावन॥

रामरूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकाविल भारी॥

बाजे नभ गहगहे निसाना। देवबधू नाचिह करि गाना॥

बह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रसंसहिं देहिं असीसा॥

बिरसिहं सुमन रंग बहु माला। गाविहं किनर गीत रसाला॥

रही भुवन भिर जय जय बानी। धनुषभंग धुनि जात न जानी॥

मुदित कहिं जहँ तहँ नर नारी। भंजेउ राम संभुधनु भारी॥

दो॰-बंदी मागध सूतगन विरुद बदिहं मितिधीर।

करहिं निछाविर लोग सब हय गय धन मिन चीर ॥२६२॥ झाँझि मृदंग संख सहनाई। भेरि ढोल दुंदुभी सुहाई॥ बाजिह बहु बाजिन सुहाए। जहँ तहँ जुवितन्ह मंगल गाए॥ सिखन्ह सिहत हरषी अति रानी। सुखत धान परा जनु पानी॥ जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई। पेरत थकें थाह जनु पाई॥ श्रीहत भए भूप धनु टूटे। जैसें दिवस दीप छिब छूटे॥ सीय सुखिह बरनिअ केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जलु स्नाती॥ रामिह लखनु बिलोकत कैसें। सिसिह चकोर किसोरकु जैसें॥ सतानंद तव आयसु दीन्हा। सीताँ गमनु राम पहि कीन्हा॥ दो॰-संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार।

गवनी बाल मराल गित सुषमा अंग अपार ॥२६३॥
सिख-ह मध्य सिय सोहित कैसें। छिबगन मध्य महाछिब जैसें॥
कर सरोज जयमाल सुहाई। बिख बिजय सोभा जेहिं छाई॥
तन सकोचु मन परम उछाहू। गृढ़ प्रेमु लिख परइ न काहू॥
जाइ समीप राम छिब देखी। रहि जनुकुअँरि चित्र अवरेखी॥
चतुर सखीं लिख कहा बुझाई। पिहरावहु जयमाल सुहाई॥
सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम बिबस पिहराइ न जाई॥
सोहत जनु जुग जलज सनाला। सिसिह सभीत देत जयमाला॥
गावहिं छिब अवलोकि सहेली। सियँ जयमाल राम उरमेली॥
सो॰-रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसिहं सुमन।

सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रिव कुमुद्गन ॥२६४॥
पुर अरु ब्योम बाजने बाजे। खल भए मिलन साधु सब राजे॥
सुर किनर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कि देहिं असीसा॥
नाचिहं गाविहं बिबुध बधूटीं। बार बार कुसुमांजिल छूटीं॥
जहँ तहँ बिप्र बेदधुनि करहीं। बंदी बिरिदाविल उच्चरहीं॥
मिह पाताल नाक जसु ब्यापा। राम बरी सिय भंजेउ चापा॥
करहीं आरती पुर नर नारी। देहिं निछाविर बित्त बिसारी॥
सोहत सीय राम के जोरी। छिव सिंगारु मनहुँ एक ठोरी॥
सखीं कहिं प्रभुपद गहु सीता। करित न चरन परस अति भीता॥
हो०-गौतम तिय गित सुरित किर निहं परसित पग पानि।

मन बिद्दसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥

तब सिय देखि भूप अभिलाषे। क्र कपूत मृद मन माखे॥
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे। जहँ तहँ गाल बजावन लागे॥
लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ। धिर बाँधहु नृप बालक दोऊ॥
तोरें धनुषु चाड़ निहं सर्र्इ। जीवत हमिह कुअँरि को बरई॥
जों बिदेहु कछु करें सहाई। जीतहु समर सहित दोउ भाई॥
साधु भूप बोले सुनि बानी। राजसमाजिह लाज लजानी॥
बलु प्रतापु बीरता बड़ाई। नाक पिनाकिह संग सिधाई॥
सोइ स्रता कि अब कहुँ पाई। असिबुधितो बिधिमुहँ मिस लाई॥
हो०-देखहु रामिह नयन भिर तिज इरिषा महु कोहु।

लखन रोषु पावकु पबल जानि सलभ जिन होहु ॥२६६॥
बैनतेय बिल जिमि चह कागू। जिमि ससु चहे नाग अरि भागू॥
जिमि चह कुसल अकारन कोही। सब संपदा चहे सिवदोही॥
लोभी लोलुप कल कीरित चहई। अकलंकता कि कामी लहई॥
हिर पद विमुख परम गित चाहा। तस तुम्हार लालचु नरनाहा॥
कोलाहलु सुनि सीय सकानी। सखीं लवाइ गईं जहँ रानी॥
रामु सुभायँ चले गुरु पाहीं। सिय सनेहु बरनत मन माहीं॥
रानिन्ह सहित सोचबस सीया। अब धों विधिहि काह करनीया॥
भूप बचन सुनि इत उत तकहीं। लखनु राम हर बोलिन सकहीं।
दो॰-अरुन नयन भृकृटी कुटिल चितवत नृपन्ह सकोप।

मनहुँ मत्त गजगन निरिष्व सिंघिकसोरिह चोप ॥२६०॥ खरभरु देखि विकल पुर नारीं। सब मिलि देहिं महीपन्ह गारीं॥ तेहिं अवसर सुनि सिवधनु भंगा।आयउ भ्रगुकुल कमल पतंगा॥ देखि महीप सकल सकुचाने।बाज झपट जनु लवा लुकाने॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

गौरि सरीर भृति भल भ्राजा। भाल बिसाल त्रिपुंड बिराजा॥ सीस जटा ससिबद्नु सुहावा। रिस बस कछुक अरुन होइ आवा॥ भ्वकुटी कुटिल नयन रिस राते। सहजहुँ चितवत मनहुँ रिसाते॥ बृषभ कंध उर बाहु विसाला। चारु जनेउ माल मृगछाला॥ कटि मुनिबसन तून दुइ बाँधें। धनु सर कर कुठारु कल काँधें॥ दो-सांत बेषु करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप।

धरि मुनितनु जनु बीर रसु आयउ जहँ सब भूप ॥२६८॥ देखत भृगुपति बेषु कराला। उठेसकलभयविकलभुआला॥ पित समेत कहि कहि निजनामा। लगे करन सब दंड प्रनामा॥ जेहि सुभायँ चितवहिं हितु जानी।सो जानइ जनु आइ खुटानी॥ जनक बहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनामु करावा॥ आसिष दीन्हि सर्खीं हरषानीं। निज समाज है गईं सयानीं॥ बिस्वामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोउ भाई॥ रामु लखनु दसरथ के ढोटा।दीन्हि असीस देखि भल जोटा॥ रामहि चितइ रहे थिक लोचन। रूप अपार मार मद मोचन॥ दो - बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर।

पूँछत जानि अजान जिमि न्यापेउ कोपु सरीर ॥२६९॥ समाचार कहि जनक सुनाए। जेहि कारन महीप सब आए॥ सुनत बचन फिरि अनत निहारे। देखे चापखंड महि डारे॥ अति रिस बोले बचन कठोरा। कहु जड़ जनक धनुष के तोरा॥ बेगि देखाउ मृदः न त आजू। उल्टउँ महि जहँ लहि तव राजू॥ अति डरु उतरु देत नृपु नाहीं। कुटिल भूप हरषे मन माहीं॥ सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचिह सकल त्रास उर भारी॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मन पछिताति सीय महतारी। बिधि अब सँवरी बात बिगारी॥
भृगुपति कर सुभाउ सुनि सीता। अरध निमेष कलप सम बीता॥
हो॰-सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु।
हृद्यँ न हरषु बिषादु कछु बोले श्रीरघुवीरु॥२७०॥

मासपारायण, नवाँ विश्राम

नाथ संभुधनु भंजिनहारा। होइहि केउ एक दास तुम्हारा॥ आयसुकाह कहिअ किन मोही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही॥ सेवकु सो जो करें सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई॥ सुनहु राम जेहिं सिवधनु तोरा। सहसवाहु सम सो रिपु मोरा॥ सो विलगाउ विहाइ समाजा। न त मारे जैहिंह सब राजा॥ सुनि मुनिवचन लखन मुसुकाने। बोले परसुधरिह अपमाने॥ सह धनुहीं तोरीं लिरकाई। कबहुँ न असिरिसकी निह गोसाई॥ एहि धनु पर ममता केहि हेत्। सुनि रिसाइ कह धगुकुलकेत्॥ वो०ने नृप बालक काल बस बोलत तोहि न सँभार।

धनुही सम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार ॥२७१॥
लखन कहा हँसि हमरें जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना॥
का छित लाभु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरें॥
छुअत टूट रघुपितिहु न दोस्। मुनि बिनु काजकरिअ कत रोस्॥
बोले चितइ परसु की ओरा। रे सह सुनेहि सुभाउ न मोरा॥
बालकु बोलि बधउँ निहं तोही। केवल मुनि जड़ जानिह मोही॥
बाल ब्रह्मचारी अति कोही। बिख बिदित छित्रयकुल दोही॥
भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही॥
सहसबाहु भुज छेदनिहारा। परसु बिलोकु महीपकुमारा॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

वे॰-मातु पितिह जिन सोचवस करिस महीसिकसोर।
गर्भन्ह के अर्भक दलन परिसु मोर अति घोर ॥२७२॥
विहिस लखनु बोले मृदु बानी। अहो मुनीसु महा भटमानी॥
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारू॥
इहाँ कुम्हड़वितया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मिर जाहीं॥
देखि कुठारु सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना॥
भृगुसुत समुझि जनेउ विलोकी। जो कछु कहहु सहउँ रिसरोकी॥
सुर मिहसुर हरिजन अरु गाई। हमरें कुल इन्ह पर न सुराई॥
वधें पापु अपकीरित हारें। मारतहूँ पा परिअ तुम्हारें।
कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा॥
वो॰-जो विलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर।

सुनि सरोष भ्रगुवंसमिन बोले गिरा गभीर ॥२७३॥ कौसिक सुनहु मंद यहु वालकु। कुटिलकालवसिन कुलघालकु॥ भानु बंस राकेस कलंकू। निपट निरंकुस अवध्य असंकू॥ कालकवलु होइहि छन माहीं। कहउँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं॥ तुम्ह हटकहु जों चहहु उवारा। किह प्रतापु बलु रोषु हमारा॥ लखन कहेउ मुनिसु जसु तुम्हारा। तुम्हिह अछत को बरने पारा॥ अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी। बार अनेक भाँति बहु बरनी॥ नहिं संतोषु त पुनि कछु कहहू। जिनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू॥ बीरव्रती तुम्ह धीर अछोभा। गारी देत न पावहु सोभा॥ दो॰-सूर समर करनी करहिं किह न जनाविहं आपु।

बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथिहें प्रतापु ॥२७४॥ तुम्ह तो कालु हाँक जनु लावा। बार बार मोहि लागि बोल्प्रवा॥ सुनत लखन के बचन कठोरा। परसु सुधारि धरेउ कर घोरा॥ अब जिन देइ दोसु मोहि लोगू। कटुबादी बालकु बधजोगू॥ बाल विलोकि बहुत में बाँचा। अब यहु मरिनहार भा साँचा॥ कौसिक कहा लिम अपराधू। बाल दोष गुन गनहिं न साधू॥ खर कुठार में अकरुन कोही। आगें अपराधी गुरुद्रोही॥ उत्तर देत लोइउँ विनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारें॥ न त एहि काटि कुठार कठोरें। गुरहि उरिन होतेउँ श्रम थोरें॥ दो॰-गाधिसनु कह हृदयँ हाँसे मुनिहि हरिअरइ सुझ।

अयमय खाँड़ न ऊखमय अजहुँ न बूझ अबूझ ॥२७५॥ कहेउ लखन मुनि सीलु तुम्हारा। को नहिं जान बिदित संसारा॥ माता पितिह उरिन भए नीकें। गुर रिनु रहा सोचु बड़ जीकें॥ सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा। दिन चलिगए ब्याज बड़ बाढ़ा॥ अब आनिअ व्यवहरिआ बोली। तुरत देउँ में थैली खोली॥ सुनि कटु बचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा॥ भृगुवर परसु देखावहु मोही। बिप्र बिचारि बचउँ वृपद्रोही॥ मिले न कबहुँ सुभट रन गाढ़े। द्विज देवता घरिह के बाढ़े॥ अनुचित कहि सब लोग पुकारे। रघुपति सयनहिं लखनु नेवारे॥ हो०-लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु।

बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभानु ॥२७६॥ नाथ करहु बालक पर छोहू। सुध दूधमुख करिअ न कोहू॥ जों पे प्रभु प्रभाउ कछु जाना। तो कि बराबरि करत अयाना॥ जों लिरका कछु अचगरि करहीं। गुर पितु मातु मोद मन भरहीं॥ करिअ कृपा सिसु सेवक जानी। तुम्ह सम सीलधीर मुनि ग्यानी॥ राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने।कहि कछु ठखनु बहुरि मुसुकाने॥ हँसतदेखि नखसिखरिस न्यापी। राम तोर भ्राता वड़ पापी॥ गौर सरीर स्याम मन माहीं। कालकूटमुख पयमुख नाहीं॥ सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही। नीचु मीचु सम देख न मोही॥ वो॰-छखन कहेउ हँसि सुनहु मुनि कोधु पाप कर मूल।

जेहि बस जन अनुचित करिं चरिं विख पितकूल ॥२७७॥
मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया। पिरहिर कोपु करिअ अब दाया॥
टूट चाप निं जुरिहि रिसाने। बैठिअ होइिं पाय पिराने॥
जों अति प्रिय तो करिअ उपाई। जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई॥
बोलत लखनिं जनकु डेराहीं। मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं॥
थर थर काँपिं पुर नर नारी। छोट कुमार खोट बड़ भारी॥
भृगुपित सुनि सुनि निरभय बानी। रिस तन जरह होइ बल हानी॥
बोले रामिं देइ निहोरा। बचउँ बिचारि बंधु लघु तोरा॥
मनु मलीन तनु सुंदर कैसें। बिष रस भरा कनक घटु जैसें॥
दो॰-सुनि लिछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम।

गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम ॥२७८॥ अति बिनीत मृदु सीतल बानी। बोले रामु जोरि जुग पानी॥ सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना। बालक बचनु करिअ नहिकाना॥ बररे बालकु एकु सुभाऊ। इन्हिह न संत बिदूपिह काऊ॥ तेहिं नाहीं कलु काज बिगारा। अपराधी में नाथ तुम्हारा॥ इपा कोपु बधु बँधव गोसाई। मो पर करिअ दास की नाई॥ कहिं अबेगि जेहि बिधि रिस जाई। मुनिनायक सोइ करों उपाई॥ कह मुनि राम जाइ रिस कैसें। अजहुँ अनुजतव चितव अनेसें॥ एहि कें कंठ कुठारु न दीन्हा। तो में काह कोपु करिकीन्हा॥

दोः —गर्भ स्रवहिं अवनिप रवनि सुनि कुठार गति घोर।

परसु अछत देखउँ जिअत बेरी भूपिकसोर॥२७९॥

बहइ न हाथु दहइ रिस छाती। भा कुठारु कुंठित उपघाती॥

भयउ वाम विधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदयँ कृपा किस काऊ॥

आजु द्या दुखु दुसह सहावा। सुनि सौमित्रि विहसि सिरु नावा॥

बाउ कृपा मूरित अनुकूला। बोलत बचन झरत जनु फूला॥

जों पे कृपाँ जरिहिं मुनि गाता। कोध भएँ तनु राख विधाता॥

देखु जनक हिठ वालकु एहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू॥

बेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा। देखत छोट खोट उप ढोटा॥

बिहसे लखनु कहा मन माहीं। मूदें आँखि कतहुँ कोउ नाहीं॥

दो॰-परसुरामु तब राम प्रति बोले उर अति कोधु।

संभु सरासनु तोरि सठ करिस हमार प्रवोधु ॥२८०॥ वंधु कहइ कटु संमत तोरें। तू छल विनय करिस कर जोरें॥ करु परितोषु मोर संग्रामा। नाहिं त छाड़ कहाउव रामा॥ छलु तिज करिह समरु सिवद्रोही। वंधु सहित न त मारउँ तोही॥ ध्रुपति वकिं कुठार उठाएँ। मन मुसुकािं रामु सिर नाएँ॥ गुनह लखन कर हम पर रोषू। कतहुँ सुधाइहु ते बड़ दोषू॥ रेट जािन सब बंदइ काहू। वक चंद्रमिह ग्रसइ न राहू॥ राम कहेउ रिस तिजिअ मुनीसा। कर कुठारु आगें यह सीसा॥ जोिह रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी। मोिह जािन अआपन अनुगामी॥ दो॰-प्रभुहि सेवकिंह समरु कस तजहु विप्रवर रोसु।

बेपु बिलोकें कहेसि कछु बालकहू निहं दोसु ॥२८१॥ -देखि कुठार बान धनु धारी। भे लिरकहि रिस बीरु बिचारी॥ नामु जान पे तुम्हि न चीन्हा। बंस सुभायँ उतरु तेहि दीन्हा॥ जों तुम्ह ओतेहु मुनि की नाई। पद रज सिर सिसु धरत गोसाई॥ छमहु चूक अनजानत केरी। चिह अ विप्र उर कृपा घनेरी॥ हमहितुम्हि सिरविरि किसनाथा। कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा॥ राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सिहत वड़ नाम तोहारा॥ देव एकु गुनु धनुष हमारें। नव गुन परम पुनीत तुम्हारें॥ सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे। छमहु विप्र अपराध हमारे॥ दो०-वार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम।

बोले भ्रुगपित सरुष हिस तहूँ बंधु सम बाम ॥२८२॥
निपटिह द्विज किर जानिह मोही। मैं जस बिम सुनावउँ तोही॥
चाप सुवा सर आहुति जानु। कोपु मोर अति घोर क्सानू॥
सिमिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पसु आई॥
में एहिं प्रसु काटि बिल दीन्हे। समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे॥
मोर प्रभाउ बिदित निहं तोरें। बोलिस निदिर बिम के भोरें॥
भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा। अहिमिति मनहुँ जीति जगुठाढ़ा॥
राम कहा मुनि कहहु बिचारी। रिस अति बड़ि लघु चूक हमारी॥
छुअतिह टूट पिनाक पुराना। मैं केहि हेतु करों अभिमाना॥
दो॰-जों हम निदरिह बिम बिद सत्य सुनहु भ्रुनाथ।

तो अस को जग सुभदु जेहि भय बस नावहि माथ ॥२८३॥ देव दनुज भूपति भट नाना। समबल अधिक होउबलवाना॥ जों रन हमहि पचारै कोऊ। लगहि सुखेन कालु किन होऊ॥ छत्रिय तनु धरि समर सकाना। कुल कलंकु तेहि पावँर आना॥ कहउँ सुभाउ न कुलहि प्रसंसी। कालह डरहिं न रन रघुवंसी॥

प॰ मू॰ ८८-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

बिप्रबंस के असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हिह डेराई॥
सुनि मृदु गृद बचन रघुपित के। उघरे पटल परसुधर मित के॥
राम रमापित कर धनु लेहू। खेंचहु मिटे मोर संदेहू॥
देत चापु आपुहिं चिल गयऊ। परसुराम मन बिसमय भयऊ॥
हो०-जाना राम प्रभाउ तब पुलक प्रफुद्धित गात।

जोरि पानि बोले बचन हदयँ न प्रेमु अमात ॥२८४॥
जय रघुवंस बनज बन भानू। गहन दनुज कुल दहन कसानू॥
जय सुर वित्र धेनु हितकारी। जय मद मोह कोह भ्रम हारी॥
बिनय सील करूना गुन सागर। जयित बचन रचना अति नागर॥
सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय सरीर छिब कोटि अनंगा॥
करों काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा॥
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता। छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता॥
कहि जय जय जय रघुकुल केतू। भृगुपित गए बनहि तप हेतू॥
अपभयँ कृटिल महीप डेराने। जहँ तहँ कायर गवँहिं पराने॥
दो०-देवन्ह दीन्हीं दुंदुभीं प्रभु पर वरषिहं फूल।

हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सूल ॥२८५॥
अति गहगहे बाजने बाजे। सबिह मनोहर मंगल साजे॥
जूथ जूथ मिलिसुमुखिसुनयनीं। करिह गानकल कोकिल बयनीं॥
सुख विदेह कर बरिन न जाई। जन्मदिद मनहुँ निधि पाई॥
विगत त्रास भइ सीय सुखारी। जनु विधु उद्यँ चकोरकुमारी॥
जनक कीन्ह कौसिकिह प्रनामा। प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा॥
मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहुँ भाई। अबजो उचितसो कहि अगोसाई॥
कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना। रहा बिबाहु चाप आधीना॥
दूटतहीं धनु भयउ विबाहु। सुर नर नाग विदित सब काहु॥

हो - तदिप जाइ तुम्ह करहु अब जथा वंस व्यवहारु।

बृझि बिप्न कुलबृद्ध गुर बेद बिदित आचारु ॥२८६॥ दूत अवधपुर पठवहु जाई। आनहिं रूप दसरथिह बोलाई॥ मुदितराउकहि भलेहिं ऋपाला। पठए दूत बोलि तेहि काला॥ बहुरि महाजन सकल बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिर नाए॥ हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगरु सँवारहु चारिहुँ पासा॥ हरिष चले निज निज गृह आए। पुनि परिचारक बोलि पठाए॥ रचहु बिचित्र वितान बनाई। सिर धरि बचन चले सचु पाई॥ पठए बोलि गुनी तिन्ह नाना। जे बितान बिधि कुसल सुजाना॥ विधिहि बंदि तिन्ह कीन्ह अरंभा। विरचे कनक कदिल के खंभा।।

दो॰-हरित मनिन्ह के पत्र फल पदुमराग के फूल।

रचना देखि विचित्र अति मनु विरंचि कर भूल ॥२८॥। बेनु हरित मनिमय सब कीन्हे। सरल सपरब परहिं नहि चीन्हे॥ कनक कलित अहिबेलि बनाई। लिख निह परइ सपरन सुहाई॥ तेहि के रचि पचि बंध बनाए। बिच बिच मुकुता दाम सुहाए॥ मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा॥ किए भृंग बहुरंग बिहंगा। गुंजिह कूजिहं पवन प्रसंगा॥ सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्रन्य लिएँ सब ठाढ़ीं॥ चौकें भाँति अनेक पुराई। सिधुर मनिमय सहज सुहाई॥ दो॰-सौरभ पछव सुभग सुठि किए नीलमनि कोरि।

हेम बोर मरकत घवरि लसत पाटमय डोरि॥२८८॥ रचे रुचिर वर बंदनिवारे। मनहुँ मनोभवँ फंद सँवारे॥ मंगल कलस अनेक बनाए। ध्वज पताक पट चमर सुहाए॥ दीप मनोहर मनिमय नाना। जाइ न बरिन विचित्र विताना॥ जोहीं मंडप दुलहिन बेंदेही। सो बरने असि मित कि केही॥ दूलहु रामु रूप गुन सागर। सो वितानु तिहुँ लोक उजागर॥ जनक भवन के सोभा जैसी। गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी॥ जेहितेरहुतितेहिसमय निहारी। तेहिलघु लगहिं भुवन दसचारी॥ जो संपदा नीच गृह सोहा। सो विलोकि सुरनायक मोहा॥ दो०-बसइ नगर जेहि लच्छ करि कपट नारि वर बेषु।

तेहि पुर कें सोभा कहत सकुचिह सारद सेषु ॥२८९॥
पहुँचे दूत राम पुर पावन।हरषे नगर बिलोकि सुद्दावन॥
भूप द्वार तिन्ह खबिर जनाई।दसरथ न्य सुनि लिए बोलाई॥
किर पनामु तिन्ह पाती दीन्ही।मुदित महीप आपु उठि लीन्ही॥
बारि बिलोचन बाँचत पाती।पुलक गात आई भिर छाती॥
रामु लखनु उर कर वर चीठी।रिह गए कहत न खाटी मीठी॥
पुनि धिर धीर पत्रिका बाँची।हरषी सभा बात सुनि साँची॥
खेलत रहे तहाँ सुधि पाई।आए भरतु सहित हित भाई॥
पूछत अति सनेहँ सकुचाई।तात कहाँ तें पाती आई॥
दो०-कुसल प्रानिप्रय बंधु दोउ अहिह कहहु केहि देस।

सुनि सनेह साने बचन बाची बहुरि नरेस ॥२९०॥ सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता। अधिक सनेहु समात न गाता॥ प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभाँ सुखु लहेउ बिसेषी॥ तब रूप दूत निकट बैठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे॥ भेआ कहहु कुसल दोउ बारे। तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥ स्यामल गौर धरें धनु भाथा। बय किसोर कौसिक मुनि साथा॥ पहिचानहु तुम्ह कहहुसुभाऊ। प्रेम बिबस पुनि पुनि कह राऊ॥ जा दिन तें मुनि गए लवाई। तब तें आजु साँचि सुधि पाई॥ कहहु बिदेह कवन बिधि जाने। सुनि प्रिय बचन दूत मुसुकाने॥ हो॰-सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोउ।

रामु लखनु जिन्ह के तनय बिख बिभूषन दोउ॥२९१॥
पूछन जोगु न तनय तुम्हारे।पुरुषसिंघ तिहु पुर उजिआरे॥
जिन्ह के जस प्रताप कें आगे।सिस मलीन रिब सीतल लागे॥
तिन्ह कहँ कहिअनाथिकिमिचीन्हे।देखिअरिब किदीपकरलीन्हे॥
सीय खयंबर भूप अनेका।सिमटे सुभट एक तें एका॥
संभु सरासनु काहुँ न टारा।हारे सकल बीर बरिआरा॥
तीनि लोक महुँ जे भट मानी।सभ के सकति संभु धनु भानी॥
सकइ उठाइ सरासुर मेरू।सोउ हियँ हारिगयउ किर फेरू॥
जेहिकौतुक सिव सैलु उठावा।सोउ तेहि सभाँ पराभउ पावा॥
हो०-तहाँ राम रघुवंसमिन सुनिअ महा महिपाल।

भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥२९२॥
सुनि सरोष भगुनायकु आए। बहुतभाँति तिन्ह आँखि देखाए॥
देखिराम बलुनिज धनु दीन्हा। करिबहु बिनय गवनु बनकीन्हा॥
राजन रामु अतुल बल जैसें। तेज निधान लखनु पुनि तैसें॥
कंपिह भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरि किसोर के ताकें॥
देव देखि तब बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत कोऊ॥
दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप बीर रस पागी॥
सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे॥
कहि अनीति ते मूदहिं काना। धरमु बिचारि सबिह सुखु माना॥

हो - तब उठि भूप बसिष्ट कहुँ दीन्हि पत्रिका जाइ।

कथा सुनाई गुरिह सब सादर दूत बोलाइ॥२९३॥
सुनि बोले गुर अति सुखु पाई। पुन्य पुरुष कहुँ मिह सुख छाई॥
जिमि सिरता सागर महुँ जाहीं। जद्यिप ताहि कामना नाहीं॥
तिमिसुख संपित बिनहिं बोलाएँ। धरमसील पिहं जाहिं सुभाएँ॥
तुम्ह गुर विष्ठ धेनु सुर सेवी। तिस पुनीत कौसल्या देवी॥
सुकृती तुम्ह समान जग माहीं। भयउ न है कोउ होनेउ नाहीं॥
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ कार्के। राजन राम सिरिस सुत जार्के॥
बीर बिनीत धरम बत धारी। गुन सागर बर बालक चारी॥
तुम्ह कहुँ सर्ब काल कल्याना। सजहु बरात बजाइ निसाना॥
हो॰-चलहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहिं नाथ सिरु नाइ।

भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ॥२९४॥
राजा सबु रिनवास बोलाई। जनक पत्रिका बाचि सुनाई॥
सुनि संदेसु सकल हरषानीं। अपर कथा सब भूप बखानीं॥
प्रेम प्रफुछित राजिहं रानी। मनहुँ सिखिनिसुनिवारिदबानी॥
मुदित असीस देहि गुर नारीं। अति आनंद मगन महतारीं॥
लेहिं परस्पर अति पिय पाती। हृदयँ लगाइ जुड़ाविह छाती॥
राम लखन के कीरित करनी। बारिह बार भूपबर बरनी॥
मुनि प्रसादु किह द्वार सिधाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए॥
दिए दान आनंद समेता। चले विप्रबर आसिष देता॥
सो०-जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि विधि।

चिरु जीवहुँ सुत चारि चक्रवित दसरत्थ के ॥२९५॥ कहत चले पहिरें पट नाना। हरिष हने गहगहे निसाना॥ समाचार सब लोगन्ह पाए। लागे घर घर होन बधाए॥
भुवन चारि दस भरा उछाहू। जनकसुता रघुवीर विआहू॥
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गलीं सँवारन लागे॥
जद्यि अवध सदैव सुहावनि। राम पुरी मंगलमय पावनि॥
तदिप प्रीति के प्रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई॥
ध्वज पताक पट चामर चारू। छावा परम विचित्र बजारू॥
कनक कलस तोरन मनि जाला। हरद दूव दिध अच्छत माला॥
हो॰-मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ।

बीधीं सींचीं चतुरसम चौकें चारु पुराइ ॥२९६॥ जहँ तहँ जूथ जूथ मिलि भामिनि। सिज नव सप्त सकल दुति दामिनि॥ बिधु बदनीं मृग सावक लोचिन। निज सरूपरित मानु बिमोचिन॥ गाविह मंगल मंजुल बानीं। सुनि कलरव कलकंठि लजानीं॥ भूप भवन किमि जाइ बखाना। बिख्व बिमोहन रचेउ बिताना॥ मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत बिपुल निसाना॥ कतहुँ बिरिद बंदी उचरहीं। कतहुँ बेद धुनि भूसुर करहीं॥ गाविह सुंदिर मंगल गीता। लै ले नामु रामु अरु सीता॥ बहुत उछाहु भवनु अति थोरा। मानहुँ उमिग चला चहु ओरा॥ दो०-सोभा दसरथ भवन कइ को कि बरने पार।

जहाँ सकल सुर सीस मिन राम लीन्ह अवतार ॥२९७॥
भूप भरत पुनि लिए बोलाई। हय गय स्यंदन साजह जाई॥
चलहु बेगि रघुबीर बराता। सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता॥
भरत सकल साहनी बोलाए। आयसु दीन्ह मुदित उठि धाए॥
रचि रुचि जीन तुरगतिन्ह साजे। बरन बरन बर बाजि बिराजे॥

सुभगसकल सुठि चंचल करनी। अय इव जरत धरत पग धरनी॥ नाना जाति न जाहिं बखाने। निदिर पवनु जनु चहत उड़ाने॥ तिन्ह सब छयल भए असवारा। भरत सिरस बय राजकुमारा॥ सब सुंदर सब भूषनधारी। कर सर चाप तून किट भारी॥ दो॰-छरे छवीले छयल सब सुर सुजान नबीन।

जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन ॥२९८॥ बाँधें बिरद बीर रन गाढ़े। निकिस भए पुर बाहेर ठाढ़े॥ फेरिह चतुर तुरग गित नाना। हरपिह सुनि सुनि पनव निसाना॥ रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए। ध्वज पताक मिन भूषन लाए॥ चवँरचारुकिकिनिधुनिकरहीं। भानु जान सोभा अपहरहीं॥ सावँकरन अगनित हय होते। ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते॥ सुंदर सकल अलंकृत सोहे। जिन्हिह बिलोकत मुनि मन मोहे॥ जेजल चलहिथलहिकीनाई। टाप न बूड़ बेग अधिकाई॥ अस्र सस्र सबु साजु बनाई। रथी सारथिन्ह लिए बोलाई॥ दो॰-चिंद चिंद रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात।

होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात॥२९९॥
कित करिवरिन दिं अँबारीं। किह न जाहिं जेहि भाँति सँबारीं॥
चित्रे मत्त गज घंट बिराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी॥
बाहन अपर अनेक बिधाना। सिबिका सुभग सुखासन जाना॥
तिन्ह चित्र चेते विप्रवर बृंदा। जनु तनु धरें सकल श्रुति छंदा॥
मागध सृत बंदि गुनगायक। चले जान चित्र जो जेहि लायक॥
बेसर ऊँट बृषभ बहु जाती। चले बस्तु भिर अगनित भाँती॥
कोटिन्ह काँविर चले कहारा। बिविध बस्तु को बरने परा॥

चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साजु समाजु बनाई॥ दो॰-सब कें उर निर्भर हरषु पूरित पुलक सरीर।

कबिं देखिबे नयन भिर रामु लखनु दोउ वीर ॥३००॥
गरजिं गज घंटा धुनि घोरा। रथ रव वाजि हिंस चहु ओरा॥
निदिर घनिं घुर्म्मरहिं निसाना। निजपराइ कछु सुनिअ नकाना॥
महा भीर भूपित के द्वारें। रज होइ जाइ पपान पवारें॥
चढ़ी अटारिन्ह देखिं नारीं। लिएँ आरती मंगल थारीं॥
गाविं गीत मनोहर नाना। अति आनंदु न जाइ वखाना॥
तब सुमंत्र दुइ स्यंदन साजी। जोते रिव हय निंदक वाजी॥
दोउ रथ रुचिर भूप पहिं आने। निहं सारद पहिं जाहिं बखाने॥
राज समाजु एक रथ साजा। दूसर तेज पुंज अति भ्राजा॥
दो०-तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरिष चढ़ाइ नरेसु।

आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥३०१॥
सहित बसिष्ठ सोह नृप कैसें। सुर गुर संग पुरंदर जैसें॥
करि कुल रीति बेद निधि राऊ। देखि सन्निह सन भाँति बनाऊ॥
सुमिरि रामु गुर आयसु पाई। चले महीपति संख बजाई॥
हरपे बिबुध बिलोकि बराता। बरषि सुमन सुमंगल दाता॥
भयउ कोलाहल हय गय गाजे। ब्योम बरात बाजने वाजे॥
सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजिह सहनाई॥
घंट घंटि धुनि बरनि न जाहीं। सरन करिह पाइक फहराहीं॥
करिह बिदूषक कौतुक नाना। हास कुसल कल गान सुजाना॥
दो०-तुरग नचाविह कुअँर बर अकिन मृदंग निसान।

नागर नट चितवहिं चिकत डगिहं न ताल वँधान ॥३०२॥

वनइ न वरनत बनी वराता। होहिं सगुन सुंदर सुभदाता॥ चारा चाषु बाम दिसि छेई। मनहुँ सकल मंगल कि देई॥ दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहूँ पावा॥ सानुकूल वह त्रिबिध वयारी। सघट सबाल आव वर नारी॥ लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा। सुरभी सनमुख सिसुहि पिआवा॥ मृगमाला फिरि दाहिनि आई। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई॥ छेमकरी कह छेम बिसेषी। स्थामा बाम सुतरु पर देखी॥ सनमुख आयउ दिध अरु मीना। कर पुस्तक दुइ बिन्न प्रवीना॥ हो०-मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार।

जनु सब साचे होन हित भए सगुन एक बार ॥३०३॥
मंगल सगुन सुगम सब ताकें। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाकें॥
राम सिरस बरु दुलिहिनि सीता। समधी दसरथु जनकु पुनीता॥
सुनि अस ब्याहु सगुन सब नाचे। अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे॥
एहि विधि कीन्ह बरात पयाना। हय गय गाजिह हने निसाना॥
आवत जानि भानुकुल केतू। सिरतिन्ह जनक बँधाए सेतू॥
बीच बीच बर बास बनाए। सुरपुर सिरस संपदा छाए॥
असन सयन बर बसन सुहाए। पाविह सब निज निज मन भाए॥
नित नृतन सुख लखि अनुकूले। सकल बरातिन्ह मंदिर भूले॥
दो॰-आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान।

सिज गज रथ पदचर तुरग रहेन चरु अगवान ॥३०४॥ मासपारायण, दसवाँ विश्राम

कनक कलस भरि कोपर थारा। भाजन लिलत अनेक प्रकारा॥ भरे सुधासम सब पकवाने। नाना भाँति न जाहिं बखाने॥

<sup>-</sup>O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

फल अनेक वर वस्तु सुहाई। हरिष भेंट हित भूप पठाई॥
भूषन वसन महामनि नाना। खगमृगहय गय बहुविधि जाना॥
मंगल सगुन सुगंध सुहाए। बहुत भाँति महिपाल पठाए॥
दिधि चिउरा उपहार अपारा। भिर भिर काँविर चले कहारा॥
अगवानन्ह जब दीखि बराता। उर आनंदु पुलक भर गाता॥
देखि बनाव सहित अगवाना। मुदित बरातिन्ह हने निसाना॥
दो-हरिष परसपर मिलन हित कछुक चले वगमेल।

जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत विहाइ सुबेल ॥३०५॥
बरिष सुमन सुर सुंदरि गाविहं। मुदित देव दुंदुभीं बजाविहं॥
बस्तु सकल राखीं नृप आगें। विनय कीन्हि तिन्ह अति अनुरागें॥
प्रेम समेत रायँ सबु लीन्हा। भें बकसीस जाचकिन्ह दीन्हा॥
करि पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहुँ चले लवाई॥
बसन बिचित्र पाँवड़े परहीं। देखि धनदु धन मदु परिहरहीं॥
अति सुंदर दीन्हेउ जनवासा। जहुँ सब कहुँ सब भाँति सुपासा॥
जानी सियँ बरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई॥
हृदयँ सुमिरिसब सिद्धि बोलाई। भूप पहुनई करन पठाई॥
हो०-सिधि सब सिय आयसु अकिन गई जहाँ जनवास।

िएँ संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥३०६॥ निज निज बास बिलोकि बराती। सुर सुख सकल सुलभ सब भाँती॥ बिभव भेद कलु कोउ न जाना। सकल जनक कर करिं बखाना॥ सिय महिमा रघुनायक जानी। हरपे हृदयँ हेतु पहिचानी॥ पितु आगमनु सुनत दोउ भाई। हृदयँ न अति आनंदु अमाई॥ सकुचन्ह किह न सकत गुरुपाहीं। पितु दरसन लालचु मन माहीं॥ बिस्नामित्र विनय बिह देखी। उपजा उर संतोषु बिसेषी॥ हरिष बंधु दोउ हृद्यँ लगाए। पुलक अंग अंबक जल छाए॥ चले जहाँ दसरथु जनवासे। मनहुँ सरोबर तकेउ पिआसे॥ दो॰-भूष बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत।

उठे हरिष सुखिसंधु महुँ चले थाह सी लेत ॥३००॥
मुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पद रज धिर सीसा॥
कोसिक राउ लिए उर लाई। किह असीस पूछी कुसलाई॥
पुनि वंडवत करत दोउ भाई। देखि नपित उर सुख न समाई॥
सुत हियँ लाइ दुसह दुख मेटे। मृतक सरीर प्रान जनु भेंटे॥
पुनि बसिष्ठ पद सिरितन्ह नाए। प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए॥
विप्र बृंद बंदे दुहुँ भाई। मनभावती असीसें पाई॥
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा। लिए उठाइ लाइ उर रामा॥
हरेषे लखन देखि दोउ भ्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता॥
दो॰-पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत।

मिले जथाबिधि सबिह प्रभु परम कृपाल बिनीत ॥३०८॥
रामिह देखि बरात जुड़ानी। प्रीति कि रीतिन जाति बखानी॥
न्य समीप सोहिंह सुत चारी। जनु धन धरमादिक तनुधारी॥
सुतन्ह समेत दसरथिह देखी। मुदित नगर नर नारि बिसेषी॥
सुमन बरिसिसुरहनिंह निसाना। नाकनिंदी नाचिह किर गावा॥
सतानंद अरु बिप्र सचिव गन। मागध सूत बिदुष बंदीजन॥
सिहत बरात राउ सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना॥
प्रथम बरात लगन तें आई। तातें पुर प्रमोदु अधिकाई॥
ब्रह्मानंदु लोग सब लहहीं। बदुहुँदिवसनिसिबिधिसनकहहीं॥

दो॰-रामु सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज। जहँ तहँ पुरजन कहिं अस मिलि नर नारि समाज ॥३०९॥

जनक सुकृत मृरित वैदेही। दसरथ सुकृत रामु धरं देही॥ इन्ह समकाहुँ न सिव अवराधे। काहुँ न इन्ह समान फल लाधे॥ इन्ह समकोउ नभयउ जगमाहीं। है निहं कतहूँ होनेउ नाहीं॥ हम सब सकल सुकृत के रासी। भए जग जनिम जनकपुर बासी॥ जिन्ह जानकी राम छिव देखी। को सुकृती हम सिरस बिसेषी॥ पुनि देखव रघुवीर विआहू। लेब भली बिधि लोचन लाहू॥ कहिं परसपर कोकिलवयनीं। एहि बिआहूँ बड़ लाभु सुनयनीं॥ बड़ें भाग बिधि बात बनाई। नयन अतिथि होइहिंदोउभाई॥

हो॰-बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय।
लेन आइहिं वंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥
बिबिध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई॥
तब तब राम लखनिह निहारी। होइहिं सब पुर लोग सुखारी॥
सखि जस राम लखन कर जोटा। तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥
स्याम गौर सब अंग सुहाए। ते सब कहिं देखि जे आए॥
कहा एक मैं आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे॥
भरतु रामही की अनुहारी। सहसा लखिन सकिं नर नारी॥
लखनु सत्रुखुदनु एकरूपा। नख सिख ते सब अंग अनूपा॥
मन भाविं मुख बरनिन जाहीं। उपमा कहुँ त्रिभुवन कोउ नाहीं॥

छं॰-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कि कोबिद कहैं। बल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु इन्ह से एइ अहैं॥ पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि बचन सुनावहीं। ब्याहिअहुँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं॥ सो॰-कहिं परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलक तन। सिव सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ॥३११॥

एहि विधिसकलमनोरथ करहीं। आनँद उमिग उमिग उर भरहीं।। जो निप सीय स्वयंबर आए। देखि बंधु सब तिन्ह सुख पाए॥ कहत राम जसु बिसद बिसाला। निज निज भवन गए महिपाला॥ गए बीति कछु दिन एहि भाँती। प्रमुदित पुरजन सकल बराती॥ मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम रितु अगहनु मासु सुहावा॥ ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। लगन सोधि विधिकी न्ह विचारू॥ पठे दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई॥ सुनी सकल लोगन्ह यह बाता। कहिं जोतिषी आहिं विधाता॥ दो०-धेनुधूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल।

विप्रन्ह कहेउ विदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥
उपरोहितहि कहेउ नरनाहा। अव विलंब कर कारनु काहा॥
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए॥
संख निसान पनव बहु बाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे॥
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता। करहिं वेद धुनि विप्र पुनीता॥
लेन चले सादर एहि भाँती। गए जहाँ जनवास बराती॥
कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघुलागतिन्हहि सुरराजू॥
भयउ समउ अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहिं घाऊ॥
गुरहि पूछि करि कुल विधिराजा। चले संग मुनि साधु समाजा॥

हो॰-भाग्य विभव अवधेस कर देखि देव ब्रह्मादि।
लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि॥३१३॥
-सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना। बरपहिं सुमन बजाइ निसाना॥
सिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा। चढ़े विमानन्हि नाना जूथा॥
प्रेम पुलक तन हृद्यँ उछाहू। चले बिलोकन राम बिआहू॥
देखि जनकपुरु सुर अनुरागे। निज निज लोक सबहिं लघु लागे॥
चितवहिं चिकत बिचित्र बिताना। रचना सकल अलोकिक नाना॥
नगर नारि नर रूप निधाना। सुघर सुधरम सुसील सुजाना॥
तिन्हहिं देखि सब सुर सुरनारीं। भए नखत जनु बिधु उजिआरीं॥
बिधिहि भयउआचरजु बिसेषी। निज करनी कछु कतहुँ न देखी॥
दो॰-सिवँ समुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु।

हृद्यँ विचारह धीर धिर सिय रघुवीर विआहु॥३१४॥ जिन्ह कर नामु लेत जग माहीं। सकल अमंगल मूल नसाहीं॥ करतल होहिं पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी॥ एहि विधिसंभु सुरन्ह समुझावा। पुनि आगें वर वसह चलावा॥ देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता॥ साधु समाज संग महिदेवा। जनु तनु धरें करिहं सुख सेवा॥ सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपवरग सकल तनुधारी॥ मरकत कनक वरन वर जोरी। देखि सुरन्ह भै प्रीति न थोरी॥ पुनि रामहि विलोकि हियँ हरषे। नृपहि सराहि सुमन तिन्ह वरषे॥ दो०-राम रूपु नख सिख सुभग बारिहं वार निहारि।

पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥३१५॥

केकि कंठ दुति स्यामल अंगा। तिहत बिनिंदक बसन सुरंगा॥ ज्याह बिभूपन विविध बनाए। मंगल सब सब भाँति सुहाए॥ सरद विमल विधु बदनु सुहावन। नयन नवल राजीव लजावन॥ सकल अलौकिक सुंदरताई। किह न जाइ मनहीं मन भाई॥ वंधु मनोहर सोहिह संगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥ राजकुअँर वर वाजि देखाविहं। वंस प्रसंसक विरिद्द सुनाविहं॥ जेहि तुरंग पर रामु बिराजे। गित विलोकि खगनायकु लाजे॥ किह न जाइ सव भाँतिसुहावा। वाजि वेषु जनु काम बनावा॥

छं॰-जनु बाजि बेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई । आपनें वय वल रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ जगमगत जीनु जराव जोति सुमोति मनि मानिक लगे । किंकिनिललामलगामु ललितबिलोकि सुरनरमुनि ठगे ॥

वो॰-प्रभु मनसिहं लयलीन मनु चलत बाजि छिब पाव।

भृषित उड़गन तिहत घनु जनु वर बरिह नचाव ॥३१६॥ जोहीं वर वाजि रामु असवारा। तेहि सारदउ न वरने पारा॥ संकरु राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे॥ हिरिहत सिहत रामु जब जोहे। रमा समेत रमापित मोहे॥ निरिष्त राम छिव विधि हरषाने। आठइ नयन जानि पछिताने॥ सुर सेनप उर बहुत उछाहू। विधि ते डेवढ़ लोचन लाहू॥ रामिह चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हित माना॥ देव सकल सुरपितिह सिहाहीं। आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं॥ मुदित देवगन रामिह देखी। नृपसमाज दुहुँ हरषु विसेषी॥

छं॰-अति हरषु राज समाज दुहु दिसि दुंदुभी बाजिह घनी। बरषिहंसुमनसुरहरिषकिहि जय जयित जयरघुकुलमनी॥ एहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजिहीं। रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगल साजहीं॥

दो - सिज आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारि।

चलीं मुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि ॥३१७॥
विधुवदनीं सवसव मृगलोचिन।सविनजतनछिवरितमदु मोचिन ॥
पहिरें वरन वरन वर चीरा। सकल विभूषन सजें सरीरा॥
सकल सुमंगल अंग वनाएँ। करिहं गान कलकंठि लजाएँ॥
कंकन किंकिनि नृपुर बाजिहं।चालि बिलोकि काम गजलाजिहं॥
बाजिहं बाजिने विविध प्रकारा। नभ अरु नगर सुमंगलचारा॥
सची सारदा रमा भवानी। जे सुरितय सुचि सहज स्यानी॥
कपट नारि वर बेष वनाई। मिलीं सकल रिनवासिहं जाई॥
करिहं गान कल मंगल बानीं। हरष विवस सब काहुँ न जानीं॥

हं॰-को जान केहि आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। कल गान मधुर निसान बरषिहं सुमन सुर सोभा भली॥ आनंदकंदु बिलोकि दूलहु सकल हियँ हरित भई। अंभोज अंबक अंबु उमिंग सुअंग पुलकाविल छई॥ हो॰-जो सुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर बेषु।

सो न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ नयन नीरु हिट मंगल जानी। परिछनि करहिं मुदित मन रानी॥ बेद बिहित अरु कुल आचारू। कीन्ह भली बिधिसब ब्यवहारू॥ पंच सबद धुनि मंगल गाना। पट पाँवड़े परिहं बिधि नाना॥ करिआरती अरघुतिन्ह दीन्हा। राम गमनु मंडप तब कीन्हा॥ दसरथु सहित समाज बिराजे। बिभव बिलोकि लोकपति लाजे॥ समयँ समयँ सुर बरषि कूला। सांति पढ़ि महिसुर अनुकूला॥ नभ अरु नगर कोलाहल होई। आपिन पर कलु सुनइ न कोई॥ एहि बिधि रामु मंडपिह आए। अरघु देइ आसन बैठाए॥

छं॰-बैठारि आसन आरती करि निरिष्व बरु सुखु पावहीं। मिन बसन भूपन भूरि वारिहें नारि मंगल गावहीं॥ ब्रह्मादि सुरबर विष्र बेष बनाइ कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल रिब छिब सुफल जीवन लेखहीं॥

दो॰—नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ।

मुदित असीसिहं नाइ सिर हरषु न हृदयँ समाइ॥३१९॥

मिले जनकु दसरथु अति पीतीं। करि बैदिक लौकिक सब रीतीं॥

मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि किब लाजे॥

लही न कतहुँ हारि हियँ मानी। इन्ह सम एइ उपमा उर आनी॥

सामध देखि देव अनुरागे। सुमन बरिष जसु गावन लागे॥

जगु बिरंचि उपजावा जब तें। देखे सुने ब्याह बहु तब तें॥

सकल भाँति सम साजु समाजू। सम समधी देखे हम आजू॥

देव गिरा सुनि सुंदर साँची। प्रीतिअलोकिक दुहु दिसिमाची॥

देत पाँवड़े अरघु सुहाए। सादर जनकु मंडपिहं ल्याए॥

छं॰—मंडपु बिलोकि बिचित्र रचनाँ रुचिरताँ मुनि मन हरे।

निज पानि जनक सुजान सब कहुँ आनि सिघासन धरे॥

कुल इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे विनय करि आसिष लही। कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही॥ दो॰-बामदेव आदिक रिषय पूजे मुदित महीस।

दिए दिन्य आसन सबिह सब सन लही असीस ॥३२०॥ बहुरि कीन्हि कोसलपित पूजा। जानि ईस सम भाउ न दूजा॥ कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई। किह निज भाग्य बिभव बहुताई॥ पूजे भूपित सकल बराती। समधी सम सादर सब भाँती॥ आसन उचित दिए सब काहू। कहीं काह मुख एक उछाहू॥ सकल बरात जनक सनमानी। दान मान बिनती बर बानी॥ बिधि हरिहरु दिसिपित दिनराऊ। जे जानहिं रघुबीर प्रभाऊ॥ कपट बिप्र बर बेष बनाएँ। कौतुक देखिहं अति सचु पाएँ॥ पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन बिनु पहिचानें॥

छं॰-पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलोकि दूलहु उभय दिसि आनँदमई॥ सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को बिबुध मन प्रमुदित भए॥ हो॰-रामचंद्र मुख चंद्र छिब लोचन चारु चकोर।

करत पान सादर सकल प्रेमु प्रमोदु न थोर ॥३२१॥
समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए। सादर सतानंदु सुनि आए॥
बेगि कुअँरि अब आनहु जाई। चले मुदित मुनि आयसु पाई॥
रानी सुनि उपरोहित बानी। प्रमुदितसखिन्ह समेत सयानी॥
बिप्र बधू कुलबृद्ध बोलाई। करि कुल रीति सुमंगल गाई॥
नारि बेष जे सुर बर बामा। सकल सुभायँ सुंदरी, स्यामा॥

तिन्हिह देखि सुखु पाविह नारीं। बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारीं॥ बार बार सनमानिह रानी। उमा रमा सारद सम जानी॥ सीय सँवारि समाजु बनाई। मुदित मंडपिह चलीं लवाई॥ -चिल ल्याइ सीतिह सखीं सादर सिज सुमंगल भामिनीं। नवसप्त साजें सुंदरीं सब मत्त कुंजर गामिनीं॥ कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागिह काम कोकिल लाजहीं। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गित वर बाजहीं॥ हो०-सोहित बनिता बृंद महुँ सहज सुहाविन सीय।

छवि ठळना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥
सिय सुंदरता बरनि न जाई। छघु मित बहुत मनोहरताई॥
आवत दीखि बरातिन्ह सीता। रूप रासि सब भाँति पुनीता॥
सबिह मनिह मनि किए प्रनामा। देखि राम भए पूरनकामा॥
हरषे दसरथ सुतन्ह समेता। किह न जाइ उर आनँदु जेता॥
सुर प्रनामु किर बिरसिह फूळा। मुनि असीस धुनि मंगळ मूळा॥
गान निसान कोळाहळु भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी॥
एहि बिधि सीय मंडपिह आई। प्रमुदित सांति पढ़ि मुनिराई॥
तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू। दुहुँ कुळगुर सब कीन्ह अचारू॥

छं॰-आचारु करि गुर गौरि गनपित मुदित बिप्न पुजावहीं। सुर प्रगिट पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुखु पावहीं॥ मधुपर्क मंगल द्रब्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ चहें। भरे कनक कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारक रहें॥१॥ कुल रीति प्रीति समेत रिब किह देत सबु सादर कियो। एहि भाँति देव पुजाइ सीतिह सुभग सिंघासनु दियो॥ सिय राम अवलोकिन परसपर प्रेम काहु न लिख परे। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट किब कैसें करे॥२॥ दो०-होम समय तनु धरि अनलु अतिसुख आहुति लेहिं।

वित्र वेष धरि वेद सब किह विवाह विधि देहिं॥३२३॥
जनक पाटमहिषी जग जानी। सीय मातु किमि जाइ बखानी॥
सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि विधि रची बनाई॥
समउ जानि मुनिवरन्ह वोलाई। सुनत सुआसिनि सादर ल्याई॥
जनक वाम दिसि सोह सुनयना। हिमगिरिसंगवनी जनु मयना॥
कनक कलस मिन कोपर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे॥
निज कर मुदित रायँ अरु रानी। धरे राम के आगें आनी॥
पढ़िहंं वेद मुनि मंगल बानी। गगनसुमनझरि अवसरु जानी॥
वरु विलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे॥

हं०-लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली।
नभ नगर गान निसान जय धुनि उमिंग जनु चहुँ दिसि चली॥
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं।
जे सक्त सुमिरत बिमलता मन सकल किल मल भाजहीं॥१॥
जे परिस मुनिबनिता लही गित रही जो पातकमई।
मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई॥
किर मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गित लहें।
ते पद पखारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सब कहें॥२॥
बर कुआँरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलगुर करें।
भयो पानिगहनु बिलोकि बिधि सुर मनुज मुनि आनँद भरें॥

सुखमूल दूलहु देखि दंपित पुलक तन हुलस्यो हियो।
किर लोक बेद बिधानु कन्यादानु नृपभूषन कियो॥३॥
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसिह हिरिहि श्री सागर दई।
तिमि जनक रामिह सिय समरपी विस्व कल कीरित नई॥
क्यों करे बिनय बिदेहु कियो बिदेहु मूरित सावँरीं।
किर होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भावँरीं॥४॥
दो॰-जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान।

सुनि हरषिं बरषिं विवुध सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥
कुअँरु कुअँरि कल भावँरि देहीं। नयन लाभु सब सादर लेहीं॥
जाइ न बरिन मनोहर जोरी। जो उपमा कलु कहों सो थोरी॥
राम सीय सुंदर प्रतिलाहीं। जगमगात मिन खंभन माहीं॥
मनहुँ मदन रित धिर बहु रूपा। देखत राम बिआहु अनूपा॥
दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥
भए मगन सब देखिनहारे। जनक समान अपान बिसारे॥
प्रमुदित मुनिन्ह भावँरीं फेरीं। नेगसिहत सब रीति निबेरीं॥
राम सीय सिर सेंदुर देहीं। सोभा किह न जाति बिधि केहीं॥
अरुन पराग जलजु भिर नीकें। सिसिह भूष अहि लोभ अमी कें॥
बहुरिबसिष्ठ दीन्हि अनुसासन। बरु दुलहिनि बैठे एक आसन॥

छं॰-बैठे बरासन रामु जानिक मुदित मन दसरथु भए। तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपनें सुकृत सुरतरु फल नए॥ भरि भुवन रहा उछाहु राम बिबाहु भा सबहीं कहा। केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा॥१॥

तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु व्याह साज सँवारि कै। मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुआँरि लई हँकारि के ॥ कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई। सब रीति पीति समेत करि सो ब्याहि चप भरतिह दई ॥ २॥ जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि कै। सो तनय दीन्ही ज्याहि लखनहि सकल विधि सनमानि के ॥ जेहि नामु श्रुतकीरति सुलोचिन सुमुखि सव गुन आगरी। सो दई रिपुसृदनहि भूपति रूप सील उजागरी ॥ ३॥ अनुरूप वर दुलहिनि परस्पर लखि सकुच हियँ हरपहीं । सब मुदित सुंदरता सराहहिं सुमन सुर गन वरपहीं॥ सुंदरीं सुंदर वरन्ह सह सब एक मंडप राजहीं। जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन सहित विराजहीं ॥ ४॥ दो - मुदित अवधपित सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि।

जनु पाए महिपाल मिन कियन्ह सिहत फल चारि ॥३२५॥ जिस रघुबीर ब्याह बिधि बरनी। सकल कुअँर ब्याहे तेहिं करनी॥ किह न जाइ कछु दाइज भूरी। रहा कनक मिन मंडपु पूरी॥ कंबल बसन बिचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे॥ गज रथ तुरग दास अरु दासी। धेनु अलंकत कामदुहा सी॥ बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा। किहन जाइ जानहिं जिन्ह देखा॥ लोकपाल अवलोकि सिहाने। लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने॥ दीन्ह जाचकन्हिजोजेहि भावा। उबरा सो जनवासेहिं आवा॥ तब कर जोरि जनकु मृदु बानी। बोले सब बरात सनमानी॥

छं - सनमानि सकल बरात आदर दान बिनय बड़ाइ के । प्रमुदित महा मुनि बृंद बंदे पूजि प्रेम लड़ाइ कै॥ सिरु नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किएँ। सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएँ ॥ १ ॥ कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों। बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों॥ संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब बिधि भए। एहि राज साज समेत सेवक जानिबे विनु गथ छए॥ २॥ ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई। अपराधु छमिबो बोलि पठए बहुत हों ढीट्यो कई ॥ पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए । कहि जाति नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥ ३ ॥ बंदारका गन सुमन वरिसिंह राउ जनवासेहि चले। दुंदुभी जय धुनि बेद धुनि नभ नगर कौतृहल भले॥ तब सखीं मंगल गान करत मुनीस आयसु पाइ कै। दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहबर ल्याइकै ॥ ४ ॥

हो॰-पुनि पुनि रामिह चितव सिय सकुचित मनु सकुचै न । हरत मनोहर मीन छिब प्रेम पिआसे नैन ॥३२६॥ मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम

स्याम सरीरु सुभायँ सुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन॥ जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनिमन मधुपरहतजिन्ह छाए॥ पीत पुनीत मनोहर धोती। हरति बाल रबि दामिनि जोती॥ कल किंकिनिकटि सूत्रमनोहर। बाहु बिसाल बिभूषन सुंदर॥

पीत जनेउ महाछि देई। कर मुद्रिका चोरि चितु छेई॥ सोइत न्याह साज सब साजे। उर आयत उरभूपन राजे॥ पिअर उपरना काखासोती। दुहुँ आँचरिन्ह छगे मिन मोती॥ नयन कमल कल कुंडल काना। बदनु सकल सोंदर्ज निधाना॥ सुंदर भृकुटि मनोहर नासा। भाल तिलकु रुचिरता निवासा॥ सोहत मौरु मनोहर माथे। मंगलमय मुकुता मिन गाथे॥

इं-गाथे महामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं। पुर नारि सुर सुंदरीं बरहि विलोकि सब तिन तोरहीं॥ मनि बसन भूषन वारि आरित करिहं मंगल गावहीं। सुर सुमन बरिसहिं सूत मागध बंदि सुजसु सुनावहीं ॥ १ ॥ कोहबरिह आने कुअँर कुअँरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ कै। अति प्रीति लोकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के प्राप्त लहकौरि गौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहैं। रनिवासु हास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहें ॥ २॥ निज पानि मनि महुँ देखिअति मूरति सुरूपनिधान की। चालति न भुजबाही बिलोकिन बिरह भय वस जानकी ॥ कौतुक बिनोद प्रमोदु प्रेमु न जाइ किह जानिहं अलीं। बर कुआँरि सुंदर सकल सखीं लवाइ जनवासेहि चलीं ॥ ३॥ तेहि समय सुनिअ असीस जहँ तहँ नगर नभ आनँदु महा। चिरु जिअहुँ जोरीं चारु चारयो मुदित मन सवहीं कहा ॥ जोगींद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी चले हरिव बरिव प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ ४ ॥

दो॰-सहित बध्टिन्ह कुअँर सब तब आए पितु पास।
सोभा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥३२०॥
पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठए जनक बोलाइ बराती॥
परत पाँवड़े बसन अनुपा। सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा॥
सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु पीढ़न्ह बैठारे॥
धोए जनक अवधपति चरना। सीलु सनेहु जाइ नहिं बरना॥
बहुरि राम पद पंकज धोए। जे हर हृदय कमल महुँ गोए॥
तीनिउ भाइ राम सम जानी। धोए चरन जनक निज पानी॥
आसन उचित सबहि नृप दीन्हे। बोलि सूपकारी सब लीन्हे॥
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील मनि पान सँवारे॥

वो॰-सूपोदन सुरभी सरिप सुंदर खादु पुनीत।
छन महुँ सब कें परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥३२८॥
पंच कवल करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे॥
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सिरस निहं जािं वखाने॥
परुसन लगे सुआर सुजाना। बिंजन बिबिध नाम को जाना॥
चािर भाँति भोजन बिधि गाई। एक एक बिधि बरिन न जाई॥
छरस रुचिर बिजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भाँती॥
जेवाँत देहिं मधुर धुनि गारी। लै लै नाम पुरुष अरु नारी॥
समय सुहाविन गािर बिराजा। हँसत राउ सुनि सहित समाजा॥
एहि विधि सबहीं भोजनु कीन्हा। आदर सहित आचमनु दीन्हा॥
दो॰-देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज।
जनवासेहि गवने मुदित सकल भूप सिरताज॥३२९॥

नित नृतन मंगल पुर माहीं।निमिष सिरस दिन जामिनि जाहीं॥ बड़े भोर भूपित मिन जागे। जाचक गुन गन गावन लागे॥ देखि कुअँर बर बधुन्ह समेता। किमि किह जात मोदु मन जेता॥ श्रातिकया किर गे गुरु पाहीं। महाप्रमोदु प्रेमु मन माहीं॥ किर प्रनामु पूजा कर जोरी। बोले गिरा अमिअँ जनु बोरी॥ तुम्हरी रूपाँ सुनहु मुनिराजा। भयउँ आजु में पूरनकाजा॥ अब सब बिप बोलाइ गोसाई। देहु धेनु सब भाँति बनाई॥ सुनि गुर किर महिपाल बड़ाई। पुनि पठए मुनि बृंद बोलाई॥ हो०-बामदेउ अरु देवरिषि बालमीिक जावालि।

आए मुनिबर निकर तब कोसिकादि तपसाित ॥३३०॥ दंड प्रनाम सबिह रूप कीन्हे। पूजि . सप्रेम बरासन दीन्हे॥ चारि लच्छ बर धेनु मगाई। कामसुरिभ सम सील सुहाई॥ सबिबिध सकल अलंकृत कीन्हीं। मुदित महिप महिदेवन्ह दीन्हीं॥ करत बिनय बहु विधि नरनाहू। लहेउँ आजु जग जीवन लाहू॥ पाइ असीस महीसु अनंदा। लिए बोलि पुनि जाचक बृंदा॥ कनक बसन मनिहयगय स्यंदन। दिए बूझि रुचि रिबकुलनंदन॥ चले पढ़त गावत गुन गाथा। जय जय जय दिनकर कुल नाथा॥ एहि विधिराम विआह उछाहू। सकइ न बरिन सहस मुख जाहू॥ दो०-बार बार कोसिक चरन सीसु नाइ कह राउ।

यह सबु सुखु मुनिराज तव कृपाकटाच्छ पसाउ ॥३३१॥ जनक सनेहु सीलु करतृती। नृपु सब भाँति सराह बिभूती॥ दिन उठि बिदा अवधपति मागा। राखहिं जनकु सहित अनुरागा॥ नित नृतन आदरु अधिकाई। दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई॥ नित नव नगर अनंद उछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न काहू॥ बहुत दिवस बीते एहि भाँती। जनु सनेह रजु बँधे बराती॥ कोसिक सतानंद तब जाई। कहा विदेह न्यहि समुझाई॥ अब दसरथ कहँ आयसु देहू। जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेहू॥ भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए। कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए॥ हो॰-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ।

भए प्रेमवस सचिव सुनि विप्र सभासद राउ ॥३३२॥
पुरवासी सुनि चलिहि बराता। बूझत विकल परस्पर वाता॥
सत्य गवनु सुनि सब विल्लाने। मनहुँ साँझ सरसिज सकुचाने॥
जहुँ जहुँ आवत बसे बराती। तहुँ तहुँ सिद्ध चला बहु भाँती॥
विविध भाँति मेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना॥
भिर भिर वसहुँ अपार कहारा। पठईं जनक अनेक सुसारा॥
तुरग लाख रथ सहस पचीसा। सकल सँवारे नख अरु सीसा॥
मत्त सहस दस सिधुर साजे। जिन्हिह देखि दिसिकुंजर लाजे॥
कनक बसन मनि भिर भिर जाना। महिषीं धेनु बस्तु विधि नाना॥
दो०-दाइज अमित न सिकुअ किह दीन्ह विदेहँ बहोरि।

जो अवलोकत लोकपित लोक संपदा थोरि ॥३३३॥
सबु समाजु एहि भाँति बनाई। जनक अवधपुर दीन्ह पठाई॥
चिलिह वरात सुनत सब रानीं। बिकल मीनगन जनु लघु पानीं॥
पुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं। देइ असीस सिखावनु देहीं॥
होएहु संतत पियहि पिआरी। चिरु अहिबात असीस हमारी॥
सासु ससुर गुर सेवा करेहू। पित रुख लिख आयसु अनुसरेहू॥
अति सनेह बस सखीं सयानी। नारि धरम सिखवहिं मृदु बानी॥

सादर सकल कुआँरि समुझाई। रानिन्ह बार बार उर लाई ॥ बहुरि बहुरि भेटहिं महतारीं। कहिं बिरंचि रचीं कत नारीं॥ दो॰-तेहि अवसर भाइन्ह सहित रामु भानुकुल केतु।

चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु ॥३३४॥ चारिउ भाइ सुभायँ सुहाए। नगर नारि नर देखन धाए॥ कोउ कह चलन चहत हिं आजू। कीन्ह विदेह विदा कर साजू॥ लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी॥ को जाने केहिं सुकृत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी॥ मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा। सुरतक लहे जनम कर भूखा॥ पाव नारकी हिरपदु जैसें। इन्ह कर दरसनु हम कहँ तैसें॥ निरिच राम सोभा उर धरहू। निजमन फिन मूरित मिन करहू॥ एहि विधि सबिह नयन फलु देता। गए कुअँर सब राज निकेता॥ दो०-रूप सिंधु सब वंधु लिख हरिष उठा रिनवासा।

करहिं निछाविर आरती महा मुदित मन सासु ॥३३५॥
देखि राम छवि अति अनुरागीं। प्रेमिबिबस पुनि पुनि पद लागीं॥
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु बरिन किमि जाई॥
भाइन्ह सहित उबिटअन्हवाए। छरस असन अति हेतु जेवाँए॥
बोले रामु सुअवसरु जानी। सील सनेह सकुचमय बानी॥
राउ अवधपुर चहत सिधाए। बिदा होन हम इहाँ पठाए॥
मातु मुदित मन आयसु देहू। बालक जानि करब नित नेहू॥
सुनत बचन बिलखेउ रिनवासु। बोलि न सकिहं प्रेमबस सासु॥
हृद्यँ लगाइकुअँरिसब लीन्ही। पतिन्ह सौंपिबिनती अतिकीन्ही॥

हं०-करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहै। बिल जाउँ तात सुजान तुम्ह कहुँ विदित गति सब की अहै॥ परिवार पुरजन मोहि राजिह पानिषय सिय जानिबी। तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिबी॥ सो०-तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भाविषय।

जन गुन गाहक राम दोष दलन करुनायतन ॥३३६॥
अस किह रही चरन गिह रानी। प्रेम पंक जनु गिरा समानी॥
सुनि सनेह सानी वर बानी। बहुबिधि राम सासु सनमानी॥
राम विदा मागत कर जोरी। कीन्ह प्रनामु बहोरि बहोरी॥
पाइ असीस बहुरि सिरु नाई। भाइन्ह सिहत चले रघुराई॥
मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई सनेह सिथिल सब रानी॥
पुनि धीरजुधिर कुआँरि हँकारीं। बार बार भेटिह महतारीं॥
पहुँचाविह फिरि मिलिह बहोरी। बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी॥
पुनिपुनि मिलत सिखन्ह बिलगाई। बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई॥
दो॰-प्रेमविवस नर नारि सब सिखन्ह सिहत रिनवासु।

मानहुँ कीन्ह बिदेहपुर करुनाँ विरहँ निवासु ॥३३०॥
सुक सारिका जानकी ज्याए। कनक पिंजरिन्ह राखि पढ़ाए॥
व्याकुल कहिं कहाँ बैदेही। सुनि धीरजु परिहरइ न केही॥
भए बिकल खग मृग एहि भाँती। मनुज दसा कैसें किह जाती॥
बंधु समेत जनकु तब आए। प्रेम उमिग लोचन जल छाए॥
सीय बिलोकि धीरता भागी। रहे कहावत परम बिरागी॥
लीन्ह रायँ उर लाइ जानकी। मिटी महामरजाद ग्यान की॥
समुझावत सब सिचव सयाने। कीन्ह बिचारु न अवसर जाने॥

वारहिं बार सुता उर लाई। सजि सुंदर पालकीं मगाई॥ दो॰-प्रेमिबिंक परिवार सबु जानि सुलगन नरेस।

कुआँरि चढ़ाई पालिकेन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥३३८॥ बहुविधि भूप सुता समुझाई। नारिधरमु कुलरीति सिखाई॥ दासीं दास दिए बहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे॥ सीय चलत व्याकुल पुरवासी। होहिं सगुन सुभ मंगल रासी॥ भूसुर सचिव समेत समाजा। संग चले पहुँचावन राजा॥ समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे॥ दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे। दान मान परिपूरन कीन्हे॥ चरन सरोज धूरि धरि सीसा। मुदित महीपित पाइ असीसा॥ सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना। मंगल मूल सगुन भए नाना॥ दो०-सुर प्रसून बरषहिं हरिष करिहें अपछरा गान।

चले अवधपित अवधपुर मृदित बजाइ निसान ॥३३९॥
नृप किर बिनय महाजन फेरे। सादर सकल मागने टेरे॥
भूषन बसन बाजि गज दीन्हे। प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे॥
बार बार बिरिदाविल भाषी। फिरे सकल रामिह उर राखी॥
बहुरि बहुरि कोसलपित कहहीं। जनकु प्रेमबस फिरे न चहहीं॥
पुनि कह भूपित बचन सुहाए। फिरिआ महीस दूरि बिं आए॥
राउ बहोरि उतिर भए ठाढ़े। प्रेम प्रबाह बिलोचन बाढ़े॥
तब बिदेह बोले कर जोरी। बचन सनेह सुधाँ जनु बोरी॥
करों कवन बिधि बिनय बनाई। महाराज मोहि दीन्हि बड़ाई॥

मिलनि परस्पर बिनय अति प्रीति न हृद्यँ समाति ॥३४०॥

दो॰-कोसलपति समधी सजन सनमाने सब भाँति।

मुनिमंडिलिहि जनकसिक नावा। आसिरबादु सबिह सन पावा॥
सादर पुनि भेंटे जामाता। रूप सील गुन निधि सब भ्राता॥
जोरि पंकरुह पानि सुद्दाए। बोले बचन प्रेम जनु जाए॥
राम करों केहि भाँति प्रसंसा। मुनि महेस मन मानस हंसा॥
करिह जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोहु ममता मदु त्यागी॥
व्यापकु ब्रह्मु अलखु अबिनासी। चिदानंदु निरगुन गुनरासी॥
मन समेत जेहि जान न बानी। तरिक न सकिह सकल अनुमानी॥
महिमा निगमु नेति किह कहाई। जो तिहुँ काल एकरस रहाई॥
हो॰-नयन विषय मो कहुँ भयउ सो समस्त सुख मूल।

सबह लाभु जग जीव कहँ भएँ ईसु अनुकूल ॥३४१॥
सबिह भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई॥
होहिं सहस दस सारद सेषा। करिं कलप कोटिक भिर लेखा॥
मोर भाग्य राउर गुन गाथा। किह न सिराहिं सुनहु रघुनाथा॥
में कलु कहउँ एक बल मोरें। तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरें॥
बार बार मागउँ कर जोरें। मनु परिहरें चरन जिन भोरें॥
सुनि बर बचन प्रेम जनु पोषे। पूरनकाम रामु परितोषे॥
किर वर विनय ससुर सनमाने। पितु कौसिक बिसष्ट सम जाने॥
विनती बहुरि भरत सनकीन्ही। मिलि सप्रेम पुनि आसिष दीन्ही॥
दो॰-मिले लखन रिपुसुदनहि दीन्हि असीस महीस।

भए परसपर प्रेमवस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥३४२॥ बार बार करि विनय बड़ाई। रघुपति चले संग सब भाई॥ जनक गहे कौसिक पद जाई। चरन रेनु सिर नयनन्ह लाई॥ सुनु मुनीस बर दरसन तोरें। अगमुनकछु प्रतीति मन मोरें॥ जो सुखु सुजसु लोकपित चहहीं। करत मनोरथ सकुचत अहहीं॥ सो सुखु सुजसु सुलभमोहि स्वामी। सबिसिध तब दरसन अनुगामी॥ कीन्हि बिनय पुनि पुनि सिरु नाई। फिरे महीसु आसिषा पाई॥ चली बरात निसान बजाई। मुदित छोट बड़ सब समुदाई॥ रामिह निरित्व ग्राम नर नारी। पाइ नयन फलु होहिं सुखारी॥ दो॰-बीच बीच बर बास किर मग लोगन्ह सुख देत।

अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥३४३॥ हने निसान पनव वर वाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे॥ शाँझि विरव डिंडिमीं सुहाई। सरस राग वाजिहें सहनाई॥ पुरजन आवत अकिन बराता। मुदित सकल पुलकाविल गाता॥ निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट वाट चौहट पुर द्वारे॥ गलीं सकल अरगजाँ सिचाई। जहँ तहँ चौकें चारु पुराई॥ बना बजारु न जाइ वखाना। तोरन केतु पताक विताना॥ सफल पूगफल कदिल रसाला। रोपे बकुल कदंव तमाला॥ लो सुभग तरु परसत धरनी। मिनमय आल्वाल कल करनी॥ दो॰-विविध भाँति मंगल कलस गृह गृह रचे सँवारि।

सुर ब्रह्मादि सिहाहिं सब रघुवर पुरी निहारि ॥३४४॥
भूप भवनु तेहि अवसर सोहा। रचना देखि मदन मनु मोहा॥
मंगल सगुन मनोहरताई। रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई॥
जनु उछाह सब सहज सुहाए। तनु धिर धिर दसरथ गृहुँ छाए॥
देखन हेतु राम वैदेही। कहहु लालसा होहि न केही॥
जूथ जूथिमिलेचलीं सुआसिनि। निजछिबिनिदरहिं मदनिवलासिनि
सकल सुमंगल सजें आरती। गावहिं जनु बहु बेष भारती॥

<sup>-</sup>কে যু
ত সৈতি-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

भूपित भवन कोलाहलु होई। जाइ न बरिन समउ खुखु सोई॥ कोसल्यादि राम महतारीं। प्रेमिबिबस तन दसा विसारीं॥ दो॰-दिए दान विप्रन्ह विपुल पूजि गनेस पुरारि।

प्रमुदित परम दरिंद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥३४५॥
मोद प्रमोद विवस सब माता। चलिंदें न चरन सिथिल भए गाता॥
राम दरस हित अति अनुरागीं। परिछिनि साजु सजन सब लागीं॥
विविध विधान बाजने बाजे। मंगल मुदित सुमित्राँ साजे॥
हरद दूब दिध पहुव फूला। पान पूगफल मंगल मूला॥
अच्छत अंकुर लोचन लाजा। मंजुल मंजिर तुलिस बिराजा॥
सगुन सुगंध न जाहिं बखानी। मंगल सकल सजिंहं सब रानी॥
रचीं आरतीं बहुत विधाना। मुदित करिंहं कल मंगल गाना॥
दो०-कनक थार भिर मंगलिन्ह कमें स्कू करिंह लिएँ मात।

चलीं मुदित परिछनि करन पुरुक् पछिवित गात ॥३४६॥
धूप धूम नभु मेचक भयऊ। सावन घन घमंडु जनु ठयऊ॥
सुरतरु सुमन माल सुर बरषि । मनहुँ बलाक अविल मनुकरषि॥
मंजुल मिनमय बंदिनवारे। मनहुँ पाकरिपु चाप सँबारे॥
प्रगटि दुरि अटन्ह परभामिनि। चारु चपल जनु दमकि दामिनि॥
दुंदुभि धुनि घन गरजिन घोरा। जाचक चातक दादुर मोरा॥
सुर सुगंध सुचि बरषि वारी। सुखी सकल सिस पुर नर नारी॥
समउ जानि गुर आयसु दीन्हा। पुर प्रबेसु रघुकुलमिन कीन्हा॥
सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा। मुदित महीपित सहित समाजा॥

दो॰-होहिं सगुन वरषहिं सुमन सुर दुंदुभीं वजाइ।

विबुध वधू नाचिहं मुदित मंजुल मंगल गाइ॥३४७॥
मागध सृत वंदि नट नागर। गाविहं जसु तिहु लोक उजागर॥
जयधुनि विमल बेद वर वानी। दस दिसि सुनिअ सुमंगल सानी॥
विपुल वाजने वाजन लागे। नम सुर नगर लोग अनुरागे॥
वने वराती वरिन न जाहीं। महा मुदित मन सुख न समाहीं॥
पुरवासिन्ह तब राय जोहारे। देखत रामिहं भए सुखारे॥
करिहं निलाविरमिनगन चीरा। वारि विलोचन पुलक सरीरा॥
आरित करिहं मुदित पुर नारी। हरपिहं निरिव कुअँर वर चारी॥
सिविका सुभग ओहार उधारी। देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी॥
दो०-एहि विधि सबही देत सुखु आए राजदुआर।

मुदित मातु परिछनि करहिं बधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥ करिं आरती बारिं बारा। प्रेमु प्रमोदु कहें को पारा॥ भूषन मिन पट नाना जाती। करिं निछाविर अगनित भाँती॥ वधुन्ह समेत देखि छुत चारी। परमानंद मगन महतारी॥ पुनि पुनि सीय राम छिब देखी। मुदित सफल जग जीवन लेखी॥ सखीं सीय मुख पुनि पुनि चाही। गान करिं निज सुकृत सराही॥ वरपिं छुमन छनिं छन देवा। नाचिहं गाविहं लाविं सेवा॥ देखि मनोहर चारिउ जोरीं। सारद उपमा सकल ढँढोरीं॥ देत न बनिं निपट लघु लागीं। एकटक रहीं रूप अनुरागीं॥ देल-निगम नीति कुल रीति करि अरघ पाँवड़े देत।

वधुन्ह सहित सुत परिछि सब चलीं लवाइ निकेत ॥३४९॥ चारि सिंघासन सहज सुहाए। जनु मनोज निज हाथ बनाए॥ तिन्ह पर कुआँर कुआँर बैठारे। सादर पाय पुनीत पखारे॥
धूप दीप नैबेद बंद विधि। पूजे बर दुलहिन मंगल निधि॥
बारहिं बार आरती करहीं। व्यजन चारु चामर सिर ढरहीं॥
बस्तु अनेक निछावरि होहीं। भरीं प्रमोद मातु सब सोहीं॥
पावा परम तत्व जनु जोगीं। अष्टतु लहेउ जनु संतत रोगीं॥
जनम रंक जनु पारस पावा। अंधिह लोचन लाभु सुहावा॥
मूक बदन जनु सारद छाई। मानहुँ समर सूर जय पाई॥
दो॰-एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहिं मातु अनंदु।

भाइन्ह सहित विआहि घर आए रघुकुलचंदु ॥३५०(क)॥ लोक रीति जननीं करहिं वर दुलहिनि सकुचाहिं।

मोदु विनोदु विलोकि वह रामु मनहिं मुसुकाहिं ॥३५०(स)॥
देव पितर पूजे विधि नीकी। पूजीं सकल बासना जी की॥
सबिह बंदि मागिहें वरदाना। भाइन्ह सिहत राम कल्याना॥
अंतरिहत सुर आसिष देहीं। मुदित मातु अंचल भिर लेहीं॥
भूपित वोलि वराती लीन्हे। जान बसन मिन भूषन दीन्हे॥
आयसु पाइ राखि उर रामिह। मुदितगए सबनिज निज धामिहि॥
पुर नर नारि सकल पिहराए। घर घर बाजन लगे बधाए॥
जाचक जन जाचिह जोइजोई। प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई॥
सेवक सकल बजनिआ नाना। पूरन किए दान सनमाना॥
दो०-देहिं असीस जोहारि सब गाविहं गुन गन गाथ।

तब गुर भूसुर सहित गृहँ गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ जो वसिष्ट अनुसासन दीन्ही। लोक बेद विधि सादर कीन्ही॥ भूसुर भीर देखि सब रानी। सादर उठीं भाग्य बड़ जानी॥ पाय परवारि सकल अन्हवाए। पूजि भली विधि भूप जेवाँए॥ आदर दान प्रेम परिपोषे। देत असीस चले मन तोषे॥ बहु विधि कीन्हि गाधिसुत पूजा। नाथ मोहि सम धन्य न दूजा॥ कीन्हि प्रसंसा भूपति भूरी। रानिन्ह सहित लीन्हि पगधूरी॥ भीतर भवन दीन्ह बर बास्र। मन जोगवत रह नृपु रिनवास्॥ पूजे गुर पद कमल बहोरी। कीन्हि बिनय उर प्रीति न थोरी॥ दो०-बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु।

पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस मुनीसु॥३५२॥ बिनय कीन्हि उर अति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगें॥ नेगु मागि मुनिनायक लीन्हा। आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा॥ उर धिर रामिह सीय समेता। हरिष कीन्ह गुर गवनु निकेता॥ बिप्रबधू सब भूप बोलाई। चैल चारु भूपन पहिराई॥ बहुरिबोलाइ सुआसिनि लीन्हीं। रुचि बिचारि पहिराविन दीन्हीं॥ नेग जोग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूपमिन देहीं॥ विय पाहुने पूज्य जे जाने। भूपित भलीभाँति सनमाने॥ देव देखि रघुबीर बिबाहू। बरिष प्रसून प्रसंसि उलाहू॥ दो०—चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ।

कहत परसपर राम जसु प्रेम न हृद्यँ समाइ ॥३५३॥ सब विधि सबिह समिद नरनाहू। रहा हृद्यँ भिर पूरि उछाहू॥ जहँ रिनवासु तहाँ पगु धारे। सिहत बहूटिन्ह कुअँर निहारे॥ लिए गोद करि मोद समेता। को किह सकइ भयउ सुखु जेता॥ बधू सप्रेम गोद बैठारीं। बार बार हियँ हरिष दुलारीं॥ देखि समाजु मुदित रिनवासु। सब कें उर अनंद कियो बासू॥ कहेउ भूप जिमि भयउ विवाह । सुनि सुनि हरषु होत सब काहू ॥ जनक राज गुन सीलु बड़ाई । प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी । सुनीं सब प्रमुदित सुनि करनी॥ दो॰-सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि विप्र गुर ग्याति ।

भोजन कीन्ह अनेक विधि वरी पंच गइ राति ॥३५४॥
मंगलगान करिं वर भामिति । भें सुख मूल मनोहर जामिति ॥
अँचइ पान सब काहुँ पाए। स्रग सुगंध भूषित छिव छाए॥
रामिह देखि रजायसु पाई। निज निज भवन चले सिर नाई॥
प्रेमु प्रमोद विनोद बड़ाई। समउ समाजु मनोहरताई॥
किह न सकिहं सत सारद सेस्र। वेद विरंचि महेस गनेस्॥
सो में कहीं कवन विधि वरनी। भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी॥
नृप सब भाँति सबिह सनमानी। किह सुदु बचन बोलाई रानी॥
वध् लिकनीं पर घर आई। राखेउ नयन पलक की नाई॥
दो॰-लिका अमित उनीद बस सयन करावह जाइ।

अस किह गे विश्राम गृहँ राम चरन चितु लाइ ॥३५५॥
भूप बचन सुनि सहज सुहाए। जिरत कनक मिन पलँग इसाए॥
सुभग सुरिभ पय फेन समाना। कोमल कलित सुपेतीं नाना॥
उपवरहन वर वरिन न जाहीं। स्त्रग सुगंध मिनमंदिर माहीं॥
रतनदीप सुिठ चारु चँदोवा। कहत न बनइ जान जेहिं जोवा॥
सेज रुचिर रिच रामु उठाए। प्रेम समेत पलँग पौढ़ाए॥
अग्या पुनिपुनि भाइन्ह दीन्ही। निजनिजसेजसयन तिन्ह कीन्ही॥
देखि स्याम मृदु मंजुल गाता। कहिं सप्रेम बचन सब माता॥
मारग जात भयावनि भारी। केहि विधि तात ताड़का मारी॥

दो - घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु।

मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबांहु ॥३५६॥ मुनि प्रसाद बिल तात तुम्हारी। ईस अनेक करवरें टारी॥ मख रखवारी करि दुहुँ भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई॥ मुनितिय तरी लगत पग ध्री। कीरति रही भुवन भरि पूरी॥ कमठ पीठि पिं कृट कठोरा। उप समाज महुँ सिव धनु तोरा॥ बिख बिजय जसु जानिक पाई। आए भवन न्याहि सब भाई॥ सकल अमानुष करम तुम्हारे। केवल कोसिक रूपाँ सुधारे॥ आजु सुफल जग जनम् हमारा। देखि तात विधुवदन तुम्हारा॥ जे दिन गए तुम्हिहं विनु देखें। ते विरंचि जिन पारिहं लेखें॥

दो॰-राम प्रतोषीं मातु सब कहि विनीत बर बैन।

सुमिरि संभु गुर बिप्र पद किए नीद बस नैन ॥३५७॥ नीदउँ बदन सोह सुठि लोना। मनहूँ साँझ सरसीरुह सोना॥ घर घर करहिं जागरन नारीं। देहिं परसपर मंगल गारीं॥ पुरी विराजित राजित रजनी। रानीं कहि विलोकहु सजनी॥ सुंदर बधुन्ह सासु है सोई।फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई॥ पात पुनीत काल प्रभु जागे। अरुनचूड़ बर बोलन लागे॥ बंदि मागधन्हि गुन गन गाए। पुरजन द्वार जोहारन आए॥ वंदि वित्र सुर गुर पितु माता। पाइ असीस मुदित सब भ्राता॥ जननिन्ह सादर बदन निहारे। भूपति संग द्वार प्गु धारे॥ दो॰-कीन्हि सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ।

प्रातिकया करि तात पहिं आए चारिउ भाइ ॥३५८॥ नवाह्मपारायण, तीसरा विश्राम

भूप बिलोकि लिए उर लाई। बैठे हरिष रजायसु पाई॥ देखि रामु सब सभा जुड़ानी। लोचन लाभ अवधि अनुमानी॥ पुनि बसिष्टु मुनि कोसिकु आए। सुभग आसनिह मुनि बैठाए॥ सुतन्ह समेत पूजि पद लागे। निरिष्ठ रामु दोउ गुर अनुरागे॥ कहिं बसिष्टु धरम इतिहासा। सुनिहं महीसु सहित रिनवासा॥ मुनि मन अगम गाधिसुत करनी। मुदित बसिष्ट विपुल विधि बरनी॥ बोले बामदेउ सब साँची। कीरित कलित लोक तिहुँ माची॥ सुनि आनंदु भयउ सब काहू। राम लखन उर अधिक उछाहू॥ दो०-मंगल मोद उछाह नित जाहिं दिवस एहि भाँति।

उमगी अवध अनंद भिर अधिक अधिक अधिकाति ॥३५९॥
सुदिन सोधि कल कंकन छोरे। मंगल मोद विनोद न थोरे॥
नित नव सुखु सुर देखि सिहाहीं। अवध जन्म जाचिह विधिपाहीं॥
विस्वामित्र चलन नित चहहीं। राम सप्तेम विनय वस रहहीं॥
दिन दिन सयगुन भूपित भाऊ। देखि सराह महामुनि राऊ॥
मागत विदा राउ अनुरागे। सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे॥
नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवकु समेत सुत नारी॥
करव सदा लिकन्ह पर छोहू। दरसनु देत रहव मुनि मोहू॥
अस किह राउ सिहत सुत रानी। परेउ चरन मुख आव न बानी॥
दीन्हिं असीस विप्र बहु भाँती। चले न प्रीति रीति किह जाती॥
रामु सप्रेम संग सब भाई। आयसु पाइ फिरे पहुँचाई॥
दो॰-राम रूपु भूपित भगित न्याहु उछाहु अनंदु।

जात सराहत मनिहं मन मुदित गाधिकुलचंदु ॥३६०॥ वामदेव रघुकुल गुर ग्यानी। बहुरि गाधिसुत कथा वखानी॥ सुनिमुनिसुजसुमनहिंमनराऊ। बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ॥ बहुरे लोग रजायसु भयऊ। सुतन्ह समेत नृपतिगृहँ गयऊ॥ जहँ तहँ राम व्याहु सबु गावा। सुजसु पुनीत लोक तिहुँ छावा॥ आए व्याहि रामु घर जब तें। बसइ अनंद अवध सब तब तें॥ प्रभु विबाहँ जस भयउ उछाहू। सकहिं न बरनि गिरा अहिनाहू॥ किबकुल जीवनु पावन जानी। राम सीय जसु मंगल खानी॥ तेहि ते मैं कछु कहा वखानी। करन पुनीत हेतु निज बानी॥

छं॰-निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसीं कह्यो।
रघुनीर चरित अपार वारिधि पारु किन कोनें लह्यो॥
उपनीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं।
बेदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु पावहीं॥
सो॰-सिय रघुनीर निनाहु जे सप्रेम गाविह सुनिहं।
तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु॥३६१॥

मासपारायण, बारहवाँ विश्राम

इवि श्रीमद्रामवरितमानसे सङ्क्ष्यकिष्यंसने प्रथमः सोपानः समाप्तः । किरुयुगके सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह पहला सोपान समाप्त हुआ । (बालकाण्ड समाप्त)



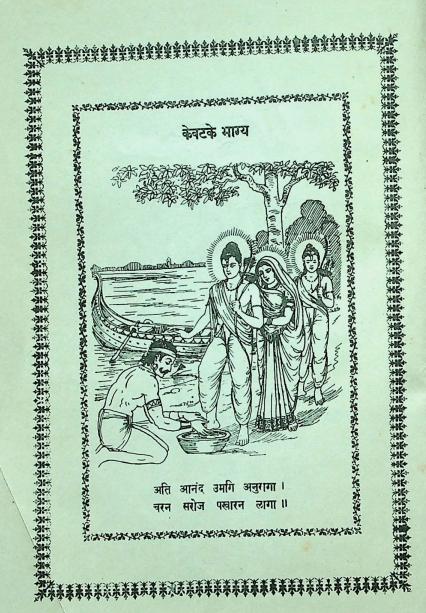

थीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवलुओ विजयते

## श्रीरामचरितमानस

## द्वितीय सोपान

अयोध्याकाण्ड

श्लोक

यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरिस व्यालराट्। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्॥१॥ प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः। मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्यमे सदास्तुसा मञ्जुलमङ्गलप्रदा॥२॥ नीलाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्यमे सदास्तुसा मञ्जुलमङ्गलप्रदा॥२॥ नीलाम्बुजश्र्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्॥३॥ हो०-श्रीगुरु चरन सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि।

बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥
जब तें रामु ब्याहि घर आए। नित नव मंगल मोद बधाए॥
भुवन चारिदस भूधर भारी। सुकृत मेघ बरषि सुख बारी॥
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई। उमिंग अवध अंबुधि कहुँ आई॥
मनिगन पुर नर नारि सुजाती। सुचि अमोल सुंदर सब भाँती॥

किह न जाइ कछु नगर बिभूती। जनु एतिनअ बिरंचि करतृती॥ सब बिधि सब पुर लोग सुखारी। रामचंद मुख चंदु निहारी॥ मुदित मातु सब सखीं सहेली। फलित बिलोकि मनोरथ बेली॥ राम रूपु गुन सीलु सुभाऊ। प्रमुदित होइ देखि सुनि राऊ॥ दो०-सब कें उर अभिलाषु अस कहिं मनाइ महेसु।

आप अछत जुवराज पद रामिह देउ नरेमु॥ १॥
एक समय सब सिहत समाजा। राजसभाँ रघुराजु बिराजा॥
सकल सुकृत मृरित नरनाहू। राम सुजससुनि अतिहि उछाहू॥
वृप सब रहिं कृपा अभिलाषें। लोकप करिं पीति रुख राखें॥
तिभुवन तीनि काल जग माहीं। भूरि भाग दसरथ सम नाहीं॥
मंगलमूल रामु सुत जासू। जो कछु कि अथोर सबु तासू॥
रायँ सुभायँ मुकुरु कर लीन्हा। बदनु बिलोकि मुकुट सम कीन्हा॥
श्रवन समीप भए सित केसा। मनहुँ जरठपनु अस उपदेसा॥
वृप जुबराजु राम कहुँ देहू। जीवन जनम लाहु किन लेहू॥
दो०-यह बिचारु उर आनि वृप सुदिनु सुअवसरु पाइ।

प्रेम पुलिक तन मुदित मन गुरिह सुनायउ जाइ ॥ २ ॥ कहइ भुआलु सुनिअ मुनिनायक। भए राम सव विधि सब लायक॥ सेवक सिवव सकल पुरवासी। जे हमारे अरि मित्र उदासी॥ सबिह रामु प्रिय जेहि विधि मोही। प्रभु असीस जनु तनु धिर सोही॥ बिप्र सहित परिवार गोसाई। करिह छोहु सब रौरिहि नाई॥ जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं। ते जनु सकल विभव वस करहीं॥ मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजें। सबु पायउँ रज पावनि पूजें॥ अब अभिलाषु एकु मनु मोरें। पूजिहि नाथ अनुग्रह सोरें॥

मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू। कहेउ नरेस रजायसु देहू॥ हो॰-राजन राउर नामु जसु सत्र अभिमत दातार।

फल अनुगामी महिप मिन मन अभिलाषु तुम्हार ॥ ३ ॥ सब विधि गुरु प्रसन्न जियँ जानी। बोलेउ राउ रहँसि मृदु बानी॥ नाथ रामु करिअहिं जुबराज्। कहिअ कृपा करि करिअसमाज्॥ मोहि अछत यहु होइ उछाहू। लहिं लोग सब लोचन लाहू॥ प्रभु प्रसाद सिब सबई निवाहीं। यह लालसा एक मन माहीं॥ पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ। जेहिं न होइ पाछें पछिताऊ॥ सुनि मुनि दसरथ बचन सुहाए। मंगल मोद मूल मन भाए॥ सुनु नृप जासु बिमुख पछिताहीं। जासु भजन बिनु जरिन न जाहीं॥ भयउ तुम्हार तनय सोइ खामी। रामु पुनीत प्रेम अनुगामी॥ दो०-बेगि बिलंबु न करिअ नृप साजिअ सबुइ समाजु।

सुदिन सुमंगलु तबहिं जब रामु होहिं जुवराजु॥ ४॥
मुदित महीपति मंदिर आए। सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए॥
कहिजयजीव सीसतिन्ह नाए। भूप सुमंगल बचन सुनाए॥
जों पाँचिह मत लागे नीका। करहु हरिष हियँ रामिह टीका॥
मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी। अभिमत विखँ परेउ जनु पानी॥
बिनती सचिव करिहं कर जोरी। जिअहु जगतपति बरिस करोरी॥
जग मंगल भल काजु बिचारा। बेगिअ नाथ न लाइअ बारा॥
नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा। बढ़त बोंड़ जनु लही सुसाखा॥
दो॰-कहेउ भूप मुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ।

राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ॥ ५॥ हरिष मुनीस कहेउ मृदु बानी। आनहु सकल सुतीरथ पानी॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

ओपध मूल फूल फल पाना। कहे नाम गनि मंगल नाना॥ चामर चरम बसन बहु भाँती। रोम पाट पट अगनित जाती॥ मिनगन मंगल बस्तु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिषेका॥ बेद बिदित किह सकल बिधाना। कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना॥ सफल रसाल पूगफल केरा। रोपहु बीथिन्ह पुर चहुँ फेरा॥ रचहु मंजु मिन चोकें चारू। कहहु बनावन बेगि बजारू॥ पूजहु गनपित गुर कुलदेवा। सब बिधि करहु भूमिसुर सेवा॥ हो०-ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग।

सिर धिर मुनिबर बचन सबु निज निज काजिह लाग ॥ ६ ॥ जो मुनीस जेहि आयसु दीन्हा। सो तेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा॥ विप्र साधु सुर पूजत राजा। करत रामहित मंगल काजा॥ सुनत राम अभिषेक सुहावा। बाज गहागह अवध बधावा॥ राम सीय तन सगुन जनाए। फरकिहं मंगल अंग सुहाए॥ पुलिक सप्रेम परसपर कहहीं। भरत आगमनु सूचक अहहीं॥ भए बहुत दिन अति अवसेरी। सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी॥ भरत सिरस प्रिय को जग माहीं। इहइ सगुन फलु दूसर नाहीं॥ रामिह बंधु सोच दिन राती। अंडिन्ह कमठहृद्द जेहि भाँती॥ दो०-एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहँसेउ रिनवासु।

सोभत लिख बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलासु ॥ ७ ॥ प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए। भूषन बसन भूरि तिन्ह पाए॥ प्रेम पुलकि तन मन अनुरागीं। मंगल कलस सजन सब लागीं॥ चौकें चारु सुमित्राँ पूरी। मनिमय बिबिध भाँति अति रूरी॥ आनँद मगन राम महतारी। दिए दान बहु बिप हँकारी॥ पूर्जी ग्रामदेवि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बिलभागा॥ जेहि विधि होइ राम कल्यान्। देहु दया किर सो बरदान्॥ गाविह मंगल कोकिलबयनीं। विधुबदनीं मृगसावकनयनीं॥ दो॰-राम राज अभिषेकु सुनि हियँ हरषे नर नारि।

लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारि॥ ८॥
तब नरनाहँ बसिष्ठु बोलाए। रामधाम सिख देन पठाए॥
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा। द्वार आइ पद नायउ माथा॥
सादर अरघ देइ घर आने। सोरह भाँति पूजि सनमाने॥
गहे चरन सिय सहित बहोरी। बोले रामु कमल कर जोरी॥
सेवक तदन स्वामि आगमनू। मंगल मूल अमंगल दमनू॥
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती। पठइअ काज नाथ असि नीती॥
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू। भयउ पुनीत आजु यहु गेहूू॥
आयसु होइ सो करों गोसाई। सेवकु लहइ स्वामि सेवकाई॥
दो०-सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुवरहि प्रसंस।

राम कस न तुम्ह कहहु अस हंस बंस अवतंस ॥ ९ ॥ बरिन राम गुन सीलु सुभाऊ। बोले प्रेम पुलिक मुनिराऊ॥ भूप सजेउ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हिह जुबराजू॥ राम करहु सब संजम आजू। जों विधि कुसल निवाहै काजू॥ गुरु सिख देइ राय पिंह गयऊ। राम हदयँ अस विसमउ भयऊ॥ जनमे एक संग सब भाई। भोजन सयन केलि लिकाई॥ करनवेध उपवीत विआहा। संग संग सब भए उछाहा॥ बिमल बंस यहु अनुचित एकू। बंधु विहाइ बड़ेहि अभिषेकू॥ प्रभु सप्रेम पिछतानि सुहाई। हरउ भगत मन के कुटिलाई॥ दो॰-तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद।

सनमाने प्रिय बचन किह रघुकुल कैरव चंद ॥ १०॥ बाजिह बाजिन बिबिध विधाना। पुर प्रमोद निह जाइ बखाना॥ भरत आगमनु सकल मनाविह । आवहुँ बेगि नयन फलु पाविह ॥ हाट बाट घर गलीं अथाई। कहि परसपर लोग लोगाई॥ कालि लगन भिल केतिक बारा। पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा॥ कनक सिंघासन सीय समेता। बैठिह रामु होइ चित चेता॥ सकल कहि कब होइहि काली। बिघन मनाविह देव कुचाली॥ तिन्हि सोहाइन अवध बधावा। चोरिह चंदिनि राति न भावा॥ सारद बोलि बिनय सुर करहीं। बारिह बार पाय ले परहीं॥ हो०-बिपित हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिअ सोइ आजु।

रामु जाहिं बन राजु तिज होइ सकल सुरकाजु ॥ ११ ॥
सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछिताती। भइउँ सरोज विपिन हिमराती॥
देखि देव पुनि कहिं निहोरी। मातु तोहि निहं थोरिउ खोरी॥
विसमय हरष रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ॥
जीव करम बस सुख दुख भागी। जाइअ अवध देव हित लागी॥
बार वार गिह चरन सँकोची। चली विचारि विबुध मित पोची॥
ऊँच निवासु नीचि करतृती। देखि न सकि पराइ बिभूती॥
आगिल काजु विचारि वहोरी। करिहि चाह कुसल कि मोरी॥
हरिष हदयँ दसरथ पुर आई। जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई॥
दो०-नामु मंथरा मंदमित चेरी कैकइ केरि।

अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मित फेरि॥ १२॥ दीख मंथरा नगरु बनावा। मंजुल मंगल बाज बधावा॥ पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू। राम तिलकु सुनि भा उर दाहू॥ करइ बिचारु कुबुद्धि कुजाती। होइ अकाजु कवनि विधि राती ॥ देखिलागि मधु कुटिल किराती। जिमि गवँ तकइ लेउँ केहि भाँती ॥ भरत मातु पिहं गइ बिलखानी। का अनमनि हिस कह हँसि रानी॥ उतरु देइ न लेइ उसास्। नारि चरित किर ढारइ आँस्॥ हँसि कह रानि गालु बड़ तोरें। दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें॥ तबहुँ नबोल चेरि बड़ि पापिनि। छाड़इ खास कारि जनु साँपिनि॥ दो०-सभय रानि कह कहिस किन कुसल रामु महिपालु।

लखनु भरतु रिपुद्मनु सुनि भा कुबरी उर सालु॥ १३॥ कत सिख देइ हमहि कोउ माई। गालु करब केहि कर बलु पाई॥ रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू। जेहि जनेसु देइ जुबराजू॥ भयउकोसिलहि बिधिअतिदाहिन। देखत गरब रहत उर नाहिन॥ देखहु कस न जाइ सब सोभा। जो अवलोकि मोर मनु छोभा॥ पृतु विदेस न सोचु तुम्हारें। जानित हहु बस नाहु हमारें॥ नीद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहु न भूप कपट चतुराई॥ सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी। झुकी रानि अब रहु अरगानी॥ पुनि अस कबहुँ कहिस घरफोरी। तब धिर जीभ कढ़ावउँ तोरी॥ दो०-काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि।

तिय बिसेषि पुनि चेरि किह भरत मातु मुसुकानि ॥ १४ ॥ वियबादिनि सिख दीन्हिउँ तोही। सपनेहुँ तो पर कोपु न मोही ॥ सुदिनु सुमंगल दायकु सोई। तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥ जेठ स्वामि सेवक लघु भाई। यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ राम तिलकु जों साँचेहुँ काली। देउँ मागु मन भावत आली॥ कौसल्या सम सब महतारी। रामहि सहज सुभायँ पिआरी॥

TOO. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मो पर करहिं सनेहु विसेषी। मैं किर पीति परीछा देखी॥ जों विधि जनमु देइ किर छोहू। होहुँ राम सिय पूत पुतोहू॥ पान तें अधिक रामु प्रिय मोरें। तिन्ह कें तिलक छोभु कस तोरें॥ दो॰-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ।

हरष समय विसमउ करिस कारन मोहि सुनाउ॥ १५॥
एकिह बार आस सब पूजी। अब कछु कहब जीभ किर दूजी॥
फोरें जोगु कपारु अभागा। भलेउ कहत दुख रउरेहि लागा॥
कहिं झूठि फुरि बात बनाई। ते पिय तुम्हिह करुइ मैं माई॥
हमहुँ कहिब अब ठकुरसोहाती। नाहिं त मौन रहब दिनु राती॥
किर कुरूप विधि परवस कीन्हा। ववा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा॥
कोउ चप होउ हमिह का हानी। चेरि छाड़ि अब होब कि रानी॥
जारें जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा॥
तातें कछुक बात अनुसारी। छिम अदिब बड़ि चूक हमारी॥
दो०-गृद कपट पिय बचन सुनि तीय अधरब्धि रानि।

सुरमाया बस बैरिनिहि सुहृद जानि पितआनि ॥ १६॥ सादर पुनि पुनि पूँछित ओही। सबरी गान मृगी जनु मोही॥ तिस मितिफिरी अहृइ जिस भावी। रहसी चेरि घात जनु फाबी॥ तुम्ह पूँछहु में कहृत डेराऊँ। धरेहु मोर धरफोरी नाऊँ॥ सिज मतीतिबहु बिधिगिद्छोली। अवध साद्साती तब बोली॥ प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी। रामिह तुम्ह पिय सोफुरिबानी॥ रहा प्रथम अब ते दिन बीते। समउ फिरें रिपु होहि पिरीते॥ भानु कमल कुल पोषनिहारा। बिनु जल जारिकरइ सोइ छारा॥ जिर तुम्हारि चह सबति उखारी। हूँ घहु किर उपाउ बर बारी॥

हो - तुम्हिह न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ।

मन मलीन मुह मीठ चपु राउर सरल सुभाउ॥१७॥
चतुर गँभीर राम महतारी। बीचु पाइ निज बात सँवारी॥
पठए भरतु भूप निज अरें। राम मातु मत जानब रउरें॥
सेविहें सकल सवित मोहि नीकें। गरिवत भरत मातु बल पी कें॥
सालु तुम्हार कौसिलिह माई। कपट चतुर निहं होइ जनाई॥
राजिह तुम्ह पर प्रेमु बिसेषी। सवित सुभाउ सकइ निहं देखी॥
रिच प्रपंचु भूपिह अपनाई। राम तिलक हित लगन धराई॥
यह कुल उचित राम कहुँ टीका। सबिह सोहाइ मोहि सुठि नीका॥
आगिलि बात समुझ डरुमोही। देउ देउ फिरि सो फलु ओही॥
दो०-रिच पिच कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु।

कहिसि कथा सत सवित के जेहि बिधि बाढ़ बिरोधु॥ १८॥ भावी बस प्रतीति उर आई। पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई॥ का पूँछहु तुम्ह अबहुँ न जाना। निज हित अनहित पसु पहिचाना॥ भयउपाखु दिन सजत समाजू। तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू॥ खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारें। सत्य कहें नहिं दोषु हमारें॥ जों असत्य कछु कहब बनाई। तो बिधि देइहि हमहि सजाई॥ रामिह तिलक कालिजों भयऊ। तुम्ह कहुँ बिपति बीजु बिधि बयऊ॥ रेख खँ बाइ कहउँ बलु भाषी। भामिनि भइहु दूध कइ माखी॥ जों सुत सहित करहु सेवकाई। तो घर रहहु न आन उपाई॥ दो॰-कदुँ बिनतिह दीन्ह दुखु तुम्हि कोसिलाँ देव।

भरतु बंदिगृह सेइहिं छखनु राम के नेव ॥ १९॥ कैकयसुता सुनत कटु बानी। कहिन सकइ कछु सहिम सुखानी॥ तनपसेउ कदली जिमि काँपी। कुबरीं दसन जीभ तब चाँपी॥
किह किह कोटिक कपट कहानी। धीरजु धरहु प्रबोधिसि रानी॥
फिरा करमु प्रिय लागिकुचाली। बिकिह सराहइ मानि मराली॥
सुनु मंथरा बात फुरि तोरी। दिहिनि आँखि नित फरकइ मोरी॥
दिन प्रति देखउँ राति कुसपने। कहउँ न तोहि मोह बस अपने॥
काह करों सिव सूध सुभाऊ। दाहिन बाम न जानउँ काऊ॥
हो०-अपनें चलत न आजु लगि अनभल काहुक कीन्ह।

केहि अघ एकहि बार मोहि देअँ दुसह दुखु दीन्ह ॥ २०॥ नैहर जनमु भरव बरु जाई। जिअतन करिब सवित सेवकाई॥ अरि बस देउ जिआवत जाही। मरनु नीक तेहि जीवन चाही॥ दीन बचन कह बहुबिधि रानी। सुनि कुबरीं तियमाया ठानी॥ अस कस कहहु मानि मन ऊना। सुखु सोहागु तुम्ह कहुँ दिन दूना॥ जेहि राउर अति अनभल ताका। सोइ पाइहियहु फलु परिपाका॥ जब तें कुमत सुना में खामिनि। भूख न बासर नीद न जामिनि॥ पूँछेउँ गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची। भरत भुआल होहिं यह साँची॥ भामिनि करहु त कहाँ उपाऊ। है तुम्हरीं सेवा बस राऊ॥ दो०-परउँ कृप तुअ बचन पर सकउँ पूत पित त्यागि।

कहिस मोर दुख देखि बड़ कस न करव हित लागि ॥ २१ ॥ कुबरीं किर कबुली कैकेई। कपट छुरी उर पाहन टेई॥ लखइ न रानि निकट दुख कैसें। चरइ हिरत तिन बलिपस जैसें॥ सुनत बात मृदु अंत कठोरी। देति मनहुँ मधु माहुर घोरी॥ कहइ चेरिसुधिअहइ किनाहीं। खामिनि कहिहुकथा मोहिपाहीं॥ दुइ बरदान भूप सन थाती। मागहु आजु जुड़ावहु छाती॥ सुतिह राजु रामिह बनबास् । देहु लेहु सब सवित हुलास् ॥ भूपित राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहिं बचनु न टरई॥ होइ अकाजु आजु निसि बीतें। बचनु मोर प्रिय मानहु जी तें॥ हो॰-बड़ कुघातु करि पातिकिनि कहेसि कोपगृहँ जाहु।

काजु सँवारेहु सजग सबु सहसा जिन पितआहु ॥ २२ ॥
कुनिरिह रानि प्रानिपय जानी। बार बार बिं बुद्धि बखानी॥
तोहि सम हितन मोर संसारा। बहे जात कई भइसि अधारा॥
जों बिधि पुरब मनोरथु काली। करों तोहि चख पूतिर आली॥
बहुबिधि चेरिहि आदरु देई। कोप भवन गवनी कैकेई॥
विपति बीजु बरषा रितु चेरी। भुइँ भइ कुमित केकई केरी॥
पाइ कपट जलु अंकुर जामा। बर दोउ दल दुख फल पिरनामा॥
कोप समाजु साजि सबु सोई। राजु करत निज कुमित बिगोई॥
राउर नगर कोलाहलु होई। यह कुचालि कछु जान न कोई॥
दो०-प्रमृदित पुर नर नारि सब सजिहं सुमंगलचार।

एक प्रविसिद्धं एक निर्गमिद्धं भीर भूप दरवार ॥ २३ ॥ वाल सखा सुनि हियँ हरवाहीं। मिलि दस पाँच राम पिं जाहीं ॥ प्रभु आदरिं प्रेमु पिं चानी। पूँछिं कुसल खेम मृदु बानी ॥ किरिं भवनिपय आयस पाई। करत परसपर राम बड़ाई ॥ को रघुवीर सिरस संसारा। सीलु सनेहु निवाहनिहारा॥ जेहिं जोनि करम बस अमहीं। तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं ॥ सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात यह ओर निवाहू॥ अस अभिलाषु नगर सब काहू। केकयसुता हृदयँ अति दाहू॥ को न कुसंगति पाइ नसाई। रहइ न नीच मतें चतुराई॥

वो॰-साँझ समय सानंद नृपु गयउ कैंकई गेहँ।
गवनु नितुरता निकट किय जनु धिर देह सनेहँ॥ २४॥
कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ। भय बस अगहुड़ परइ न पाऊ॥
सुरपति बसइ बाहँबल जाकें। नरपित सकल रहिं रुख ताकें॥
सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई। देखहु काम प्रताप बड़ाई॥
सूल कुलिस असि अँगवनिहारे। ते रितनाथ सुमन सर मारे॥
सभय नरेसु प्रिया पिहं गयऊ। देखि दसा दुखु दारुन भयऊ॥
भूमि सयन पदु मोट पुराना। दिए डारि तन भूषन नाना॥
कुमतिहि किस कुबेषता फाबी। अनअहिवातु सूच जनु भाबी॥
जाइ निकट नृपु कह मृदु बानी। प्रानिषया केहि हेतु रिसानी॥

छं - केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई। मानहुँ सरोप भुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई॥ दोउ वासना रसना दसन वर मरम ठाहरु देखई। तुल्सी नृपति भवतन्यता वस काम कौतुक लेखई॥ सो - वार वार कह राउ सुमुखि सुलोचनि पिकवचनि।

कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५॥ अनिहत तोरिपया केइँकीन्हा। केहि दुइसिरकेहि जमु चह लीन्हा॥ कहु केहि रंकिह करौं नरेस् । कहु केहि नपिह निकासों देस् ॥ सकउँ तोर अरि अमरउ मारी। काह कीट बपुरे नर नारी॥ जानिस मोर सुभाउ बरोरू। मनु तव आनन चंद चकोरू॥ पिया प्रान सुत सरबसु मोरें। परिजन प्रजा सकल बस तोरें॥ जों कछु कहों कपटु किर तोही। भामिनि राम सपथ सत मोही॥ बिहिस मागु मनभावित बाता। भूपन सजिह मनोहर गाता॥

घरी कुघरी समुझि जियँ देखू। बेगि प्रिया परिहरहि कुबेपू॥ दो॰-यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ि बिहिस उठी मतिमंद।

भूषन सजित बिलोकि मृगु मनहुँ किरातिनि फद ॥ २६ ॥
पुनि कह राउ सुहृद जियँ जानी। प्रेम पुलिक मृदु मंजुल बानी ॥
भामिनि भयउ तोर मनभावा। घर घर नगर अनंद बधावा॥
रामिह देउँ कालि जुबराजू। सजिह सुलोचिन मंगल साजू॥
दलकि उठेउ सुनिहृद कठो रू। जनु छुइ गयउ पाक बरतो रू॥
ऐसिउ पीर बिहिस तेहिं गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई॥
लखिं न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मिन गुरू पढ़ाई॥
जद्यपि नीति निपुन नरनाहू। नारिचरित जलिनिध अवगाहू॥
कपट सनेहु बढ़ाइ बहोरी। बोली बिहिस नयन मृहु मोरी॥
हो॰-मागु मागु पै कहृहु पिय कबहुँ न देहु न लेहु।

देन कहे हु बरदान दुइ तेउ पावत संदेहु॥ २०॥ जाने उँ मरमु राउ हँसि कहई। तुम्हिह को हाब परम पिय अहई॥ याती राखि न मागिहु काऊ। बिसिर गयउ मोहि भोर सुभाऊ॥ सुठे हुँ हमिह दोषु जिन देहू। दुइ के चारि मागि मकु ले हू॥ रघुकुल रीति सदा चिल आई। प्रान जा हुँ बरु बचनु न जाई॥ नहिं असत्य सम पातक पुंजा। गिरिसम हो हिं कि को टिक गुंजा॥ सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। बेद पुरान बिदित मनु गाए॥ तेहि पर राम सपथ करि आई। सुकृत सने ह अवधि रघुराई॥ बात हृ दुइ कुमति हँ सि बोली। कुमत कु बिहग कुलह जनु खोली॥ हो०-भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सु बिहंग समाजु।

मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम

भिल्लिनि जिमि छाड्न चहति बचनु भयंकरु बाजु ॥ २८ ॥

सुनहु प्रानिषय भावत जी का। देहु एक बर भरतिह टीका॥
मागउँ दूसर बर कर जोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी॥
तापस बेष बिसेषि उदासी। चौदह बिरस रामु बनवासी॥
सुनिमृदुवचनभूपहियँ सोकू। सिसकर छुअत बिकल जिमि कोकू॥
गयउसहिम नहिं कछुकि हि आवा। जनु सचान बन झपटेउ लावा॥
बिबरन भयउ निपट नरपालू। दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू॥
माथें हाथ मूदि दोउ लोचन। तनु धिर सोचु लाग जनु सोचन॥
मोर मनोरथु सुरतरु फूला। फरत करिनि जिमि हतेउ समूला॥
अवध उजारि कीन्हि कैकेई। दीन्हिस अचल विपति के नेई॥
दो०-कवनें अवसर का भयउ गयउँ नारि बिस्वास।

जोग सिद्धि फल समय जिमि जितिह अविद्या नास ॥ २९ ॥
एहि विधिराउमनहिं मन झाँखा। देखिकु भाँति कुमिति मन माखा ॥
भरतु कि राउर पूत न होंही। आने हु मोल बेसाहि कि मोही ॥
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारें। काहे न बोल हु बचनु सँभारें ॥
देहु उतरु अनु कर हु कि नाहीं। सत्यसंघ तुम्ह रघुकुल माहीं॥
देन कहे हु अब जिन बरु देहू। तजहु सत्य जग अपजसु ले हु ॥
सत्य सराहि कहे हु बरु देना। जाने हु ले इहि मागि चबेना॥
सिविद्धीचिबलि जो कछु भाषा। तनु धनु तजे उ बचन पनु राखा॥
अति कटु बचन कहित कै केई। मान हुँ लोन जरे पर देई॥
हो - धरम धुरंधर धीर धिर नयन उधारे रायँ।

सिरु धुनि ख्रीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठायँ ॥ ३०॥ आगें दीखि जरत रिस भारी। मनहुँ रोष तरवारि उघारी॥ मृठि कुबुद्धि धार निदुराई। धरी कूबरीं सान बनाई॥ लखी महीप कराल कठोरा। सत्य कि जीवनु लेइहि मोरा॥ बोले राउ कठिन करि छाती। बानी सिवनय तासु सोहाती॥ प्रिया बचन कस कहसिकुभाँती। भीर प्रतीति पीति करि हाँती॥ मोरें भरतु रामु दुइ आँखी। सत्य कहउँ करि संकरु साखी॥ अवसि दूतु मैं पठइव प्राता। ऐहिहं वेगि सुनत दोउ भ्राता॥ सुदिन सोधि सबुसाजु सजाई। देउँ भरत कहुँ राजु बजाई॥ हो॰-लोभु न रामहि राजु कर बहुत भरत पर पीति।

में बड़ छोट बिचारि जियँ करत रहेउँ नृपनीति ॥ ३१ ॥ राम सपथ सत कहउँ सुभाऊ। राममातु कछु कहेउ न काऊ॥ में सबु कीन्ह तोहि बिनु पूछें। तेहि तें परेउ मनोरथु छूछें॥ रिस परिहरू अब मंगल साजू। कछु दिन गएँ भरत जुबराजू॥ एकहि बात मोहि दुखु लागा। बर दूसर असमंजस मागा॥ अजहूँ हृदउ जरत तेहि आँचा। रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा॥ कहु तिज रोषु राम अपराधू। सबुकोउ कहइ रामु सुि साधू॥ तुहूँ सराहिस करिस सनेहू। अब सुनि मोहि मयउ संदेहू॥ जासु सुभाउ अरिह अनुकूल। सोकिमिकरिहिमातु प्रतिकूला॥ दो०-प्रिया हास रिस परिहरिह मागु बिचारि विबेकु।

जेहिं देखों अब नयन भरि भरत राज अभिषेकु ॥ ३२ ॥ जिऐ मीन वरु वारि बिहीना । मनिबिनु फिनिकु जिऐ दुखदीना ॥ कहउँ सुभाउ नछलु मन माहीं। जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ समुझि देखु जियँ प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना ॥ सुनि मृदु बचन कुमित अति जरई। मनहुँ अनल आहुति पृत परई ॥ कहइ करहु किन कोटि उपाया। इहाँ न लागिहि राउरि माया॥

देहु कि लेहु अजसु करिनाहीं। मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं॥ रामु साधु तुम्ह साधु सयाने। राममातु भलि सब पहिचाने॥ जस कौसिलाँ मोर भल ताका। तस फलु उन्हिह देउँ करि साका॥ दो॰-होत प्रातु मुनिवेष धिर जौं न रामु बन जाहिं।

मोर मरनु राउर अजस रूप समुझिअ मन माहि॥ ३३॥ अस किह कुटिल भई उठि ठाड़ी। मानहुँ रोष तरंगिनि बाड़ी॥ पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइन जोई॥ दोउ बर कूल कठिन हठ धारा। भवँर कूवरी बचन प्रचारा॥ ढाहत भूपरूप तरु मूला। चली विपति बारिध अनुकूला॥ लखी नरेस बात फुरि साँची। तिय मिस मीचु सीस पर नाची॥ गहि पद बिनय कीन्ह बैठारी। जिन दिनकर कुल होसिकुठारी॥ मागु माथ अवहीं देउँ तोही। राम बिरहँ जिन मारिस मोही॥ राखु राम कहुँ जेहि तेहि भाँती। नाहि त जरिहि जनम भरि छाती॥ दो०—देखी ब्याधि असाध रूपु परेउ धरिन धुनि माथ।

कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥ ३४ ॥ ब्याकुल राउ सिथिल सब गाता। करिनि कलपतरु मनहुँ निपाता॥ कंतु सूख मुख आव न बानी। जनु पाठीनु दीन बिनु पानी॥ पुनि कह कटु कठोर कैंकेई। मनहुँ घाय महुँ माहुर देई॥ जों अंतहुँ अस करतवु रहेऊ। मागुमागु तुम्ह केहिंबल कहेऊ॥ दुइकि होइ एक समय भुआला। हँसब ठठाइ फुलाउब गाला॥ दानि कहाउब अरु कृपनाई। होइ कि खेम कुसल रौताई॥ छाड़हु बचनु कि धीरजु धरहू। जनि अवला जिमि करुना करहू॥ तनु तिय तनयधामु धनु धरनी। सत्यसंध कहुँ तृन सम बरनी॥

दो॰-मरम बचन सुनि राउ कह कहु कछु दोषु न तोर।
लागेउ तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर॥ ३५॥
चहत न भरत भूपतिहं भोरें। विधिबस कुमित बसी जिय तोरें॥
सो सबु मोर पाप पिरनामू। भयउ कुठाहर जेहिं बिधि बामू॥
सुबस बिसिह फिरि अवध सुहाई। सब गुन धाम राम प्रभुताई॥
करिहिहें भाइ सकल सेवकाई। होइहि तिहुँ पुर राम बड़ाई॥
तोर कलंकु मोर पछिताऊ। मुएहुँन मिटिहिन जाइहिकाऊ॥
अब तोहि नीक लाग करु सोई। लोचन ओट बैठु मुहु गोई॥
जब लगिजिओं कहउँ कर जोरी। तब लगिजिन कछु कहिस बहोरी॥
किरि पछितेहिस अंत अभागी। मारिस गाइ नहारू लागी॥
हो०-परेउ राउ किह कोटि बिधि काहे करिस निदानु।

कपट सयानि न कहित कछु जागित मनहुँ मसानु ॥ ३६॥
राम राम रट बिकल भुआलू। जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू॥
हृदयँ मनाव भोरु जिन होई। रामिह जाइ कहै जिन कोई॥
उदउ करहु जिन रिव रघुकुलगुर। अवध बिलोकि सूल होइहि उर॥
भूप प्रीति कैंकइ किताई। उभय अवधि बिधि रची बनाई॥
बिलपत नृपहिं भयउभिनुसारा। बीना बेनु संख धुनि द्वारा॥
पढ़िंह भाट गुन गाविंह गायक। सुनत नृपहि जनु लागिंह सायक॥
मंगल सकल सोहािंह न कैसें। सहगािमिनिहि बिभूषन जैसें॥
तेिह निसिनीद परी निहं काहू। राम दरस लालसा उछाहू॥
हो॰-हार भीर सेवक सचिव कहिं उदित रिव देखि।

जागेउ अजहुँ न अवधपित कारनु कवनु बिसेषि ॥ ३७॥ पिछिले पहर भूपु नित जागा।आजु हमिह बड़ अचरजु लागा॥ जाहु सुमंत्र जगावहु जाई। कीजिअ काजु रजायसु पाई॥
गए सुमंत्रु तव राउर माहीं। देखि भयावन जात डेराहीं॥
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा। मानहुँ विपति विपाद बसेरा॥
पूछें कोउ न ऊतरु देई। गए जेहिं भवन भूप कैकेई॥
किह जयजीव वेठ सिरु नाई। देखि भूप गित गयउ सुखाई॥
सोच विकल विवरन महि परेऊ। मानहुँ कमल मूलु परिहरेऊ॥
सचिउ सभीत सकइ नहिं पूँछी। बोली असुभ भरी सुभ छूछी॥
हो०-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु।

रामु रामु रिट भोरु किय कहइ न मरमु महीसु ॥ ३८॥ आनहु रामि वेगि बोलाई। समाचार तब पूँछेहु आई॥ चलेउ सुमंत्रु राय रुख जानी। लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी॥ सोच विकल मग परइ न पाऊ। रामि बोलि किहि का राऊ॥ उर धिर धीरजु गयउ दुआरें। पूँछि सकल देखि मनु मारें॥ समाधानु किर सो सबही का। गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका॥ राम सुमंत्रिह आवत देखा। आदरु कीन्ह पिता सम लेखा॥ निरिष बदनु किह भूप रजाई। रघुकुलदीपिह चलेउ लेवाई॥ रामु कुभाँति सचिव सँग जाहीं। देखि लोग जहँ तहँ बिलखाहीं॥ दो०-जाइ दीख रघुवंसमिन नरपित निपट कुसाजु।

सहिम परेउ लिख सिंघिनिहि मनहुँ बृद्ध गजराजु ॥ ३९॥
सूखिहें अधर जरइ सबु अंगू। मनहुँ दीन मनिहीन भुअंगू॥
सरुख समीप दीखि कैकेई। मानहुँ मीचु घरीं गनि लेई॥
करुनामय मृदु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ॥
तदिप धीर धरि समउ बिचारी। पूँछी मधुर बचन महतारी॥

मोहि कहु मातु तात दुख कारन। करिआ जतन जेहि हो इनिवारन॥
सुनहु राम सबु कारनु एहू। राजहि तुम्ह पर बहुत सनेहू॥
देन कहेन्हि मोहि दुइ बरदाना। मागेउँ जो कछु मोहि सोहाना॥
सो सुनि भयउ भूप उर सोचू। छाड़ि न सकहि तुम्हार सँकोचू॥
दो॰-सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेउ नरेसु।

सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४०॥ निधरक बेठि कहइ कटु बानी। सुनत कठिनता अति अकुलानी॥ जीभ कमान बचन सर नाना। मनहुँ महिप मृदु लच्छ समाना॥ जनु कठोरपनु धरें सरीरू। सिखइ धनुषिनद्या बर बीरू॥ सबु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई। बेठि मनहुँ तनु धरि निठुराई॥ मन मुसुकाइ भानुकुल भानू। रामु सहज आनंद निधानू॥ बोले बचन बिगत सब दूपन। मृदु मंजुल जनु बाग बिभूषन॥ सुनु जननी सोइ सुनु बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी॥ तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जनि सकल संसारा॥ दो०-मुनिगन मिलनु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर।

तह महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥ ४१ ॥
भरत प्रानिष्ठय पाविह राजू। बिधिसब बिधि मोहि सनमुख आजू॥
जों न जाउँ बन ऐसेहु काजा। प्रथम गिनअ मोहि मृद समाजा ॥
सेविह अरँडु कलपतरु त्यागी। परिहरि अमृत लेहिं बिषु मागी॥
तेउ न पाइ अस समउ चुकाहीं। देखु बिचारि मातु मन माहीं॥
अंव एक दुखु मोहि बिसेपी। निपट बिकल नरनायकु देखी॥
थोरिह बात पितिह दुख भारी। होति प्रतीति न मोहि महतारी॥
राउ धीर गुन उद्धि अगाधू। भा मोहि तें कछु वड़ अपराधू॥
जातंं मोहि न कहत कछु राऊ। मोरि सपथ तोहि कहु सितभाऊ॥

दो - सहज सरल रघुवर वचन कुमति कुटिल करि जान।

चलइ जोंक जल बक्रगित जद्यपि सिलिलु समान ॥ ४२॥
रहसी रानि राम रुख पाई। बोली कपट सनेहु जनाई॥
सपथ तुम्हार भरत के आना। हेतु न दूसर में कछु जाना॥
तुम्ह अपराध जोगु निहं ताता। जननी जनक बंधु सुखदाता॥
राम सत्य सबु जो कछु कहहू। तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू॥
पितिह बुझाइ कहहु बिल सोई। चौथेंपन जेहिं अजसु न होई॥
तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहिं दीन्हें। उचित न तासु निरादरु कीन्हें॥
लागिह कुमुख बचन सुभ केसे। मगहँ गयादिक तीरथ जैसे॥
रामिह मातु बचन सब भाए। जिमि सुरसरिगत सिलल सुहाए॥
दो॰-गइ मुरुछा रामिह सुमिरि नृप फिरि करवट लीन्ह।

सचिव राम आगमन किह बिनय समय सम कीन्ह ॥ ४३॥ अविनय अकिन रामु पगु धारे। धिर धीरजु तब नयन उघारे॥ सचिव सँमारि राउ बैठारे। चरन परत न्य रामु निहारे॥ लिए सनेह बिकल उर लाई। गैमिन मनहुँ फिनिक फिरि पाई॥ रामिह चितइ रहेउ नरनाहू। चला बिलोचन बारि प्रबाहु॥ सोक बिबस कछु कहे न पारा। हृदयँ लगावत बारिह बारा॥ विधिह मनाव राउ मन माहीं। जेहिं रघुनाथ न कानन जाहीं॥ सुमिरि महेसिह कहइ निहोरी। बिनती सुनहु सदासिव मोरी॥ आसुतोष तुम्ह अवढर दानी। आरित हरहु दीन जनु जानी॥ दो॰-तुम्ह पेरक सब के हृदयँ सो मित रामिह देहु।

बचनु मोर तिज रहिं घर परिहरि सीलु सनेहु ॥ ४४ ॥ अजसु होउ जग सुजसु नसाऊ। नरक परों बरु सुरपुरु जाऊ॥ सब दुख दुसह सहावहु मोही। लोचन ओट रामु जिन होंही॥ अस मन गुनइ राउ नहिं बोला। पीपर पात सरिस मनु डोला।
रघुपति पितिह प्रेमबस जानी।पुनिकछ कहिहि मातु अनुमानी॥
देस काल अवसर अनुसारी। बोले बचन बिनीत विचारी॥
तात कहउँ कछ करउँ ढिठाई। अनुचित छमन जानि लरिकाई॥
अति लघुवात लागि दुखु पाना। काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा॥
देखि गोसाइँहि पूँछिउँ माता। सुनि प्रसंगु भए सीतल गाता॥
दो॰-मंगल समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात।

आयसु देइअ हरिष हियँ कि पुलके प्रभु गात ॥ ४५॥ धन्य जनम् जगतीतल तास् । पिति हिप्रमोदु चिरतसुनि जास् ॥ चारि पदारथ करतल ताकें। प्रिय पितु मातु प्रान सम जाकें॥ आयसु पालि जनम फलु पाई। ऐहउँ बेगिहिं होउ रजाई॥ विदा मातु सन आवउँ मागी। चलिहउँ बनिह बहुरि पग लागी॥ अस कि राम गवनु तब कीन्हा। भूप सोक वस उतरु न दीन्हा॥ मगर ब्यापि गइ बात सुतीछी। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी॥ सुनि भए बिकल सकल नर नारी। बेलि विटप जिमि देखि दवारी॥ सुनि भए बिकल सकल नर नारी। बेलि विटप जिमि देखि दवारी॥ जो जहँ सुनइ धुनइ सिरु सोई। बड़ विषादु नहिं धीरजु होई॥ हो॰-मुख सुखाहिं लोचन स्रवहिं सोकु न हृदयँ समाइ।

मनहुँ करुन रस कटकई उतरी अवध बजाइ ॥ ४६॥
मिलेहि माझ बिधि बात बेगारी। जहुँ तहुँ देहिं केकइहि गारी॥
एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु धरेऊ॥
निज कर नयन काढ़ि चह दीखा। डारि सुधा बिषु चाहत चीखा॥
कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी। मइ रघुबंस बेनु बन आगी॥
पालव बैठि पेडु एहि काटा। सुख महुँ सोक ठाटु धरि ठाटा॥

सदा रामु एहि पान समाना। कारन कवन कुटिलपनु ठाना॥ सत्य कहिं कि नारि सुभाऊ। सब बिधि अगहु अगाध दुराऊ॥ निज प्रतिबिंबु बरुकु गहि जाई। जानि न जाइ नारि गति भाई॥ हो॰-काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ।

का न करें अबला प्रवल केहि जग कालु न खाइ ॥ ४७॥ का सुनाइ विधि काह सुनावा। का देखाइ चह काह देखावा॥ एक कहिं भल भूप न कीन्हा। वरुविचारि निहं कुमतिहि दीन्हा॥ जोहितभयउसकल दुख भाजनु। अवला विवस ग्यानु गुनु गा जनु॥ एक धरम परिमित पहिचाने। न्यहि दोसु निह देहिं सयाने॥ सिवि दधीचि हरिचंद कहानी। एक एक सन कहिं वखानी॥ एक भरत कर संमत कहहीं। एक उदास भायँ सुनि रहहीं॥ कान मूदि कर रद गिह जीहा। एक कहिं यह बात अलीहा॥ सुकृत जािह अस कहत तुम्हारे। रामु भरत कहुँ प्रानिपआरे॥ दो॰-चंदु चवे वरु अनल कन सुधा होइ विषत्ल।

सपनेहुँ कबहुँ न करिं किछु भरत राम प्रतिकृत ॥ ४८॥ एक विधातिह दूषनु देहीं। सुधा देखाइ दीन्ह विषु जेहीं॥ खरभरु नगर सोचु सब काहू। दुसह दाहु उर मिटा उछाहू॥ विप्रवधू कुलमान्य जठेरी। जे प्रिय परम कैकई केरी॥ लगीं देन सिख सीलु सराही। बचन बानसम लगहिं ताही॥ भरत न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहहु यहु सबु जगु जाना॥ करहु राम पर सहज सनेहू। केहिं अपराध आजु बनु देहू॥ कबहुँ न कियहु सबति आरेसू। प्रीति प्रतीति जान सबु देसू॥ कौसल्याँ अब काह बिगारा। तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा॥

बो - सीय कि पिय सँगु परिहरिहि लखनु कि रहिइहिं धाम।

राजु कि भूँजब भरत पुर नृपु कि जिइहि बिनु राम ॥ ४९ ॥ अस बिचारि उर छाड़हु को हू। सोक कलंक को ि जिन हो हू ॥ भरति अवसि देहु जुबराजू। कानन काह राम कर काजू॥ नाहिन रामु राज के भूखे। धरम धुरीन विषय रस रूखे॥ गुर गृह बसहुँ रामु तिज गेहू। नृप सन अस वरु दूसर लेहू॥ जों निहं लगिहहु कहें हमारे। निहं लगिहि कछु हाथ तुम्हारे॥ जों परिहास की निह कछु होई। तो किह पगट जनावहु सोई॥ राम सिरस सुत कानन जोगू। काह किहि सुनि तुम्ह कहुँ लोगू॥ उठहु बेगि सोइ करहु उपाई। जेहि विधि सोकु कलंकु नसाई॥

हं - जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही। हिंठ फेरु रामहि जात बन जिन बात दूसरि चालही। जिमि भानु बिनु दिनु पान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि धों जियँ भामिनी॥ सो॰-सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित।

तेइँ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूवरी ॥ ५०॥ उत्तरु न देइ दुसह रिस रूखी। मृगिन्ह चितव जनु वाघिनि भूखी॥ व्याधिअसाधि जानि तिन्ह त्यागी। चलीं कहत मितमंद अभागी॥ राजु करत यह दें अँ विगोई। कीन्हेसि अस जसकरइ न कोई॥ एहि बिधि बिलपिहं पुर नर नारीं। देहिं कुचालिहि कोटिक गारीं॥ जरिहं बिषम जर लेहिं उसासा। कविन राम विनु जीवन आसा॥ बिपुल बियोग प्रजा अकुलानी। जनु जलचर गन सूखत पानी॥ अति बिषाद बस लोग लोगाई। गए मातु पिहं रामु गोसाई॥ मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोचु जिन राखे राऊ॥

रा॰ म्॰ १६– CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

हो -- नव गयंदु रघुबीर मनु राजु अलान समान।

छूट जानि बन गवनु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥ ५१ ॥

रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा। मुदित मातु पद नायउ माथा॥
दीन्हि असीस लाइ उर लीन्हे। भूषन बसन निछाविर कीन्हे॥
बार बार मुख चुंबित माता। नयन नेह जलु पुलकित गाता॥
गोद राखि पुनि हृदयँ लगाए। स्रवत प्रेमरस पयद सुहाए॥
प्रेमु प्रमोदु न कछु किह जाई। रंक धनद पदबी जनु पाई॥
सादर सुंदर बदनु निहारी। बोली मधुर बचन महतारी॥

कहहु तात जननी बलिहारी। कवहिं लगन मुद मंगलकारी॥ सुकृत सील सुख सीवँ सुहाई। जनम लाभ कइ अवधि अघाई॥

हो - जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एहि भाँति।

जिम चातक चातिक तृषित वृष्टि सरद रितु खाति ॥ ५२॥
तात जाउँ बिल बेगि नहाहू। जो मन भाव मधुर कछ खाहू॥
पितु समीप तब जाएहु भेआ। भइ बिह बार जाइ बिल मेआ॥
मातु बचन सुनि अति अनुकूला। जनु सनेह सुरत्तरु के फूला॥
सुख मकरंद भरे श्रियम्ला। निरित्व राम मनु भवँरु न भूला॥
धरम धुरीन धरम गित जानी। कहेउ मातु सन अति खृदु बानी॥
पिताँ दीन्ह मोहि कानन राजू। जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू॥
आयसु देहि मुदित मन माता। जेहि मुद मंगल कानन जाता॥
जिन सनेह बस हरपिस भोरें। आनँदु अंच अनुग्रह तोरें॥

हो॰-बरष चारिदस बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । आइ पाय पुनि देखिहउँ मनु जनि करिस मलान ॥ ५३ ॥ बचन बिनीत मधुर रघुबर के। सर सम लगे मातु उर करके।
सहिम सृखि सुनि सीतिल बानी। जिमि जवास परें पावस पानी।
किह न जाइ कछु हृद्य बिषातू। मनहुँ मृगी सुनि केहिर नातू॥
नयन सजल तन थर थर काँपी। माजिह खाइ मीन जनु मापी॥
धिर धीरजु सुत बदनु निहारी। गदगद बचन कहित महतारी॥
तात पितिह तुम्ह पानिपआरे। देखि मुदित नित चरित तुम्हारे॥
राजु देन कहुँ सुभ दिन साधा। कहेउ जान बन केहिं अपराधा॥
तात सुनावहु मोहि निदानू। को दिनकर कुल भयउ क्सानू॥
दो॰-निरिच राम रुख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाइ।

सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ ॥ ५४ ॥ राखिन सकइ न कि सक जाहू। दुहूँ भाँति उर दारुन दाहू ॥ लिखत सुधाकर गा लिखि राहू। विधि गति बाम सदा सब काहू॥ धरम सनेह उभयँ मित धेरी। भइ गति साँप छुछुंदिर केरी॥ राखउँ सुतिह करउँ अनुरोधू। धरमु जाइ अरु बंधु बिरोधू॥ कहउँ जान बन तो बिं हानी। संकट सोच बिबस भइ रानी॥ बहुरि समुझि तिय धरमु सयानी। रामु भरतु दोउ सुत सम जानी॥ सरल सुभाउ राम महतारी। बोली बचन धीर धिर भारी॥ तात जाउँ बिल कीन्हें हु नीका। पितु आयसु सब धरमक टीका॥ दो०-राजु देन कि दीन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु।

तुम्ह बिनु भरतिह भूपितिह प्रजिह प्रचंड कलेसु ॥ ५५ ॥ जों केवल पितु आयसु ताता। तो जिन जाहु जानि बिह माता॥ जों पितु मातु कहेउ बन जाना। तो कानन सत अवध समाना॥ पितु बनदेव मातु बनदेवी। खग मृग चरन सरोरुह सेवी॥

अंतहुँ उचित नृपिह बनबास्। बय बिलोकि हियँ होइ हराँस्॥ बड़भागी बनु अवध अभागी। जो रघुवंसितलक तुम्ह त्यागी॥ जों सुत कहों संग मोहि लेहू। तुम्हरे हदयँ होइ संदेहू॥ पूत परम पिय तुम्ह सबही के। प्रान प्रान के जीवन जी के॥ ते तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ। मैं सुनि बचन बैठि पछिताऊँ॥ हो॰-यह बिचारि नहिं करउँ हठ झूठ सनेहु बढ़ाइ।

मानि मातु कर नात बिल सुरित विसिर जिन जाइ ॥ ५६ ॥ देव पितर सब तुम्हि गोसाई। राखहुँ पलक नयन की नाई ॥ अविध अंबु पिय परिजन मीना। तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना ॥ अस विचारि सोइ करहु उपाई। सबिह जिअत जेहिं भेंटहु आई ॥ जाहु सुखेन बनिह बिल जाऊँ। किर अनाथ जन परिजन गाऊँ॥ सब कर आजु सुकृत फल बीता। भयउ कराल कालु विपरीता॥ बहुनिधि विलिप चरन लपटानी। परम अभागिनि आपुहि जानी॥ दारुन दुसह दाहु उर न्यापा। बरिन न जाहिं विलाप कलापा॥ राम उठाइ मातु उर लाई। किह मृदु बचन बहुरि समुझाई॥ दो॰-समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ।

जाइ सासु पद कमल जुग वंदि बैठि सिरु नाइ ॥ ५७॥ दीन्हि असीस सासु मृदु बानी। अति सुकुमारि देखि अकुलानी॥ वैठि निमतमुख सोचित सीता। रूप रासि पित प्रेम पुनीता॥ चलन चहत बन जीवननाथू। केहि सुकृती सन होइहि साथू॥ की तनु प्रान कि केवल प्राना। बिधि करतवु कछु जाइ न जाना॥ चारु चरन नख लेखति धरनी। नूपुर मुखर मधुर किब बरनी॥ मनहुँ प्रेम बस बिनती करहीं। हमहि सीय पद जिन परिहरहीं॥

मंजु बिलोचन मोचित बारी। बोली देखि राम महतारी॥ तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सास ससुर परिजनहि पिआरी॥

दो॰-पिता जनक भूपाल मिन ससुर भानुकुल भानु । पित रविकुल केरव विपिन विधु गुन रूप निधानु ॥ ५८ ॥

में पुनि पुत्रबध् प्रिय पाई। रूप रासि गुन सील सहाई॥
नयन पुतरि करि पीति बढ़ाई। राखेउँ प्रान जानकिहिं लाई॥
कलपबेलि जिमिबहुनिधिलाली। सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली॥
फूलत फलत भयउ विधि बामा। जानि न जाइ काह परिनामा॥
पलँग पीठ तिज गोद हिंडोरा। सियँ न दीन्ह पगु अवनि कठोरा॥
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊँ। दीप बाति नहिं टारन कहऊँ॥
सोइसिय चलन चहतिबन साथा। आयसु काह होइ रघुनाथा॥
चंद किरन रस रसिक चकोरी। रविरुखनयन सकइ किमि जोरी॥

हो॰-करि केहरि निसिचर चरिं दुष्ट जंतु बन भूरि। बिप बाटिकाँ कि सोह सुत सुभग सजीवनि मृरि॥ ५९॥

बिप बारिका कि साह सुत सुमग सजावान मूर ॥ ५८॥ वन हित कोल किरात किसोरी। रचीं विशेच विषय सुख भोरी॥ पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हिंह कलेसु न कानन काऊ॥ के तापस तिय कानन जोगू। जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू॥ सिय बन बसिंहि तात केहि भाँती। चित्रलिखित किप देखि डेराती॥ सुरसर सुभग बनज बन चारी। डाबर जोगु कि हंसकुमारी॥ अस विचारि जस आयसु होई। मैं सिख देउँ जानकिहि सोई॥ जों सिय भवन रहे कह अंबा। मोहि कहँ होइ बहुत अवलंबा॥ सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी। सील सनेह सुर्थों जनु सानी॥

हो -किह प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष । लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥ ६०॥ मासपारायण, चोदहवाँ विश्राम

मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ समुझि मन माहीं॥ राजकुमारि सिखावनु सुनहू। आनभाँति जियँ जिन कछु गुनहू॥ आपन मोर नीक जों चहहू। बचनु हमार मानि गृह रहहू॥ आयसु मोर सासु सेवकाई। सब विधिभामिनि भवन भलाई॥ एहि ते अधिकधरमु नहिं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा॥ जब जब मातु करिहि सुधि मोरी। होइहि प्रेम विकल मित भोरी॥ तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी। सुंदरि समुझाएहु मृदु बानी॥ कहउँ सुभायँ सपथ सत मोही। सुमुखि मातु हित राखउँ तोही॥ हो॰-गुर श्रुति संमत धरम फलु पाइअ बिनहिं कलेस।

हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥ ६१ ॥
मैं पुनि किर प्रवान पितु बानी। बेगि फिरब सुनु सुमुखि सयानी॥
दिवस जात नहिं लागिहि बारा। सुंदिर सिखवनु सुनहु हमारा॥
जों हठ करहु प्रेम बस बामा। तो तुम्ह दुखु पाउव परिनामा॥
काननु कितन भयंकरु भारी। घोर घामु हिम बारि बयारी॥
कुस कंटक मग काँकर नाना। चलव पयादेहिं बिनु पदत्राना॥
चरन कमल खुदु मंजु तुम्हारे। मारग अगम भूमिधर भारे॥
कंदर खोह नदीं नद नारे। अगम अगाध न जाहिं निहारे॥
भालु बाघ बुक केहरि नागा। करिं नाद सुनि धीरजु भागा॥
हो०-भूमि सयन बलकल बसन असनु कंद फल मूल।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

ते कि सदा सब दिन मिलहिं सबुइ समय अनुकूल ॥ ६२ ॥

नर अहार रजनीचर चरहीं। कपट बेच बिधि कोटिक करहीं॥
लागइ अति पहार कर पानी। बिपिन विपति नहिं जाइबखानी॥
ब्याल कराल बिहग बन घोरा। निसिचर निकर नारि नर चोरा॥
हरपिहं धीर गहन सुधि आएँ। मृगलोचिन तुम्ह भीक सुभाएँ॥
हंसगविन तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू॥
मानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली। जिअइ कि लवन पयोधि मराली॥
नव रसाल बन बिहरनसीला। सोह कि कोकिल बिपिन करीला॥
रहहु भवन अस हदयँ बिचारी। चंदबदिन दुखु कानन भारी॥
हो॰-सहज सुहद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि।

सो पछिताइ अघाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥ ६३॥
सुनि मृदु बचन मनोहर पिय के। लोचन लिलत भरे जल सिय के॥
सीतल सिख दाहक भइ केंसें। चकइहि सरद चंद निसि जैसें॥
उतरु न आव विकल बैंदेही। तजन चहत सुचि स्वामि सनेही॥
बरवस रोकि बिलोचन बारी। धिर धीरजु उर अवनिकुमारी॥
लागि सासु पग कह कर जोरी। छमि देवि बड़ि अबिनय मोरी॥
दीन्हि पानपित मोहि सिख सोई। जेहि बिधि मोर परम हित होई॥
में पुनि समुझि दीखि मन माहीं। पिय बियोग सम दुखु जग नाहीं॥
वो०-पाननाथ करुनायतन संदर सुखद सुजान।

तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥ ६४ ॥ मातु पिता भगिनी पिय भाई। पिय परिवारु सुहृदं समुदाई॥ सासु ससुर गुर सजन सहाई। सुत सुंदर सुसील सुखदाई॥ जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते॥ तनु धनु धामु धरनि पुर राजू। पित बिहीन सबु सोक समाजू॥ भोग रोगसम भूषन भारू। जम जातना सरिस संसारू॥ प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं। मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाहीं॥ जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। तैसिअ नाथ पुरुष बिनु नारी॥ नाथ सकल सुख साथ तुम्हारें। सरद बिमल बिधु बदनु निहारें॥

होः-खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकूल । नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल ॥ ६५॥

बनदेवीं बनदेव उदारा। करिहिहें सासु ससुर सम सारा॥
कुस किसलय साथरी सुहाई। प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई॥
कंद मूल फल अमिअ अहारू। अवध सौध सत सरिस पहारू॥
छिनुछिनुप्रभुपद कमल बिलोकी। रहिहउँ मृदित दिवस जिमिकोकी॥
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे। भय विषाद परिताप घनेरे॥
प्रभु बियोग लवलेस समाना। सब मिलि हो हिंन कृपा निधाना॥
अस जियँ जानि सुजान सिरोमनि। लेइअ संग मोहि छा डिअ जिन॥
बिनती बहुत करों का खामी। करुनामय उर अंतर जामी॥

दा॰-राखिअ अवध जो अवधि लगि रहत न जनिअहिं पान।

दीनबंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥ ६६॥
मोहि मग चलत न होइहि हारी। छिनु छिनु चरन सरोज निहारी॥
सबिह भाँति पिय सेवा करिहों। मारग जनित सकल श्रम हरिहों॥
पाय पखारि बैठि तरु छाहीं। करिहउँ बाउ मुदित मन माहीं॥
श्रम कन सहित स्थाम तनु देखें। कहँ दुख समउ पानपति पेखें॥
सम महि तृन तरुपछव डासी। पाय पलोटिहि सब निसि दासी॥
बार बार मृदु मूरित जोही। लागिहि तात बयारिन मोही॥

को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा। सिंघवधुहि जिमि ससक सिआरा॥ मैं सुकुमारि नाथ वन जोगू। तुम्हिह उचित तप मोकहुँ भोगू॥ हो॰-ऐसेड बचन कठोर सुनि जों न हृदउ विलगान।

तौ प्रभु बिषम वियोग दुख सहिहहिं पावँर प्रान ॥ ६०॥ अस कि सीय बिकल भइ भारी। वचन वियोगु न सकी सँभारी॥ देखि दसा रघुपति जियँ जाना। हिंठ राखें निहं राखिहि प्राना॥ कहेउ कृपाल भानुकुलनाथा। परिहरि सोचु चलहु बन साथा॥ निहं बिषाद कर अवसरु आजू। बेगि करहु वन गवन समाजू॥ कि विय बचन पिया समुझाई। लगे मातु पद आसिष पाई॥ बेगि प्रजा दुख मेटब आई। जननी निठुर विसरि जिन जाई॥ फिरिहिदसा विधिबहुरिकिमोरी। देखिहउँ नयन मनोहर जोरी॥ सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जिअत बदन विधु जोइहि॥ दो०-बहुरि बच्छ कि लालु कि रघुपति रघुबर तात।

कबिं बोलाइ लगाइ हियँ हरिष निरिषहउँ गात ॥ ६८॥ लिख समेह कातिर महतारी। बचनु न आव विकल भइ भारी॥ राम प्रबोध कीन्ह बिधि नाना। समउ समेह न जाइ बखाना॥ तब जानकी सासु पग लागी। सुनिअ माय मैं परम अभागी॥ सेवा समय देंअँ बनु दीन्हा। मोर मनोरथु सफल न कीन्हा॥ तजब लोभु जिन लाड़िअ लोहू। करमुकितन कलु दोसु न मोहू॥ सुनि सिय बचन सासु अकुलानी। दसा कविन विधि कहों बखानी॥ बारिहं बार लाइ उर लीन्ही। धिरिधीरजु सिख आसिष दीन्ही॥ अचल होउ अहिवातु तुम्हारा। जब लगि गंग जमुन जलधारा॥ दो॰-सीतिह सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार।

चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहिं बार ॥ ६९॥

समाचार जब लिखमन पाए। न्याकुल बिलख बदन उठि धाए॥ कंप पुलक तन नयन सनीरा। गहे चरन अति प्रेम अधीरा॥ किहनसकतकछु चितवतठादे। मीनु दीन जनु जल तें कादे॥ सोचुहद्यँ विधिका होनिहारा। सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा॥ मो कहुँ काह कहब रघुनाथा। रिवहहिं भवन कि लेहिं साथा॥ राम बिलोकि बंधु कर जोरें। देह गेह सब सन तृनु तोरें॥ बोले बचनु राम नय नागर। सील सनेह सरल सुख सागर॥ तात प्रेम बस जिन कदराहू। समुझि हदयँ परिनाम उछाहू॥ वो०-मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करिं सुभायँ।

लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जायँ ॥७०॥ असिजयँ जानिसुनहु सिखभाई। करहु मातु पितु पद सेवकाई॥ भवन भरतु रिपुस्दनु नाहीं। राउ गृद्ध मम दुखु मन माहीं॥ में बन जाउँ तुम्हिह लेइ साथा। होइ सबिह बिधि अवध अनाथा॥ गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू। सब कहुँ परइ दुसह दुख भारू॥ रहहु करहु सब कर परितोष्। नतरु तात होइहि बड़ दोषू॥ जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। सो चपु अवसि नरक अधिकारी॥ रहहु तात असि नीति बिचारी। सुनत लखनु भए ब्याकुल भारी॥ सिअरं बचन सुखि गए कैसें। परसत तुहिन तामरसु जैसें॥ हो०-उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ।

नाथ दासु में खामि तुम्ह तजहु त काह बसाइ ॥ ७१ ॥ दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाई। लागि अगम अपनी कदराई॥ नरबर धीर धरम धुर धारी। निगम नीति कहुँ ते अधिकारी॥ में सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला। मंदरु मेरु कि लेहिं मराला॥ गुर पितु मातु न जानउँ काहू। कहउँ सुभाउ नाथ पितआहू॥ जहँ लगि जगत सनेह सगाई। पीति पतीति निगम निजु गाई॥ मोरें सबइ एक तुम्ह खामी। दीनबंधु उर अंतरजामी॥ धरम नीति उपदेसिअ ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाही॥ मन क्रम बचन चरन रत होई। कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई॥ ते०-करुनासिंधु सुबंधु के सुनि मृदु बचन विनीत।

समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत ॥ ७२ ॥
मागहु बिदा मातु सन जाई। आवहु बेगि चलहु बन भाई॥
मुदित भए सुनि रघुबर बानी। भयउ लाभ बड़ गइ बड़ि हानी॥
हरित हदयँ मातु पहि आए। मनहुँ अंध फिरि लोचन पाए॥
जाइ जननि पग नायउ माथा। मनु रघुनंदन जानिक साथा॥
पूँछे मातु मिलन मन देखी। लखन कही सब कथा बिसेषी॥
गई सहिम सुनि बचन कठोरा। मृगी देखि दव जनु चहु ओरा॥
लखन लखेउ भा अनरथ आजू। एहिं सनेह बस करब अकाजू॥
मागत बिदा सभय सकुचाहीं। जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं॥
दो॰-समुझि सुमित्राँ राम सिय रूपु सुसीलु सुभाउ।

नृप सनेहु लिख धुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ ७३ ॥ धीरजु धरेउ कुअवसर जानी। सहज सुहद बोली मृदु बानी ॥ तात तुम्हारि मातु बैदेही। पिता रामु सब भाँति सनेही ॥ अवध तहाँ जहाँ राम निवास्। तहाँ दिवस जहाँ मानु प्रकास ॥ जों पे सीय रामु बन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछ नाहीं ॥ गुर पितु मातु बंधु सुर साई। सेइअहिं सकल पान की नाई॥ रामु पानिषय जीवन जी के। स्वारथ रहित सखा सबही के॥

पूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नातें॥ अस जियँ जानि संगबन जाहू। छेहु तात जग जीवन छाहू॥ दो॰-भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत बिछ जाउँ।

जों तुम्हरें मन छाड़ि छलु कीन्ह राम पद ठाउँ ॥ ७४ ॥
पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपित भगतु जासु सुतु होई ॥
नतरु बाँझ भिल बादि बिआनी। राम विमुख सुत तें हित जानी ॥
तुम्हरेहिं भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥
सकल सुकृत कर बड़ फलु एहू। राम सीय पद सहज सनेहू ॥
रागु रोषु इरिपा मदु मोहू। जिन सपनेहुँ इन्ह के बस होहू ॥
सकल प्रकार विकार विहाई। मन कम बचन करेहु सेवकाई ॥
तुम्ह कहुँ बन सब माँति सुपास् । सँग पितु मातु रामु सिय जास् ॥
जेहिं न रामु बन लहिं कलेस् । सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू ॥

छं॰-उपदेसु यहु जेहिं तात तुम्हरे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु पिय परिवार पुर सुख सुरति वन विसरावहीं॥ तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दई। रति होउ अविरल अमल सिय रघुबीरपद नितनित नई॥ सो॰-मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृद्यँ।

बागुर बिपम तोराइ मनहुँ भाग सृगु भाग बस ॥ ७५ ॥ गए लखनु जहुँ जानिक नाथू। भे मन मुदित पाइ पिय साथू॥ बंदि राम सिय चरन सुहाए। चले संग नृपमंदिर आए॥ कहिं परसपर पुर नर नारी। भिल बनाइ बिधि बात बिगारी॥ तन इस मन दुखु बदन मलीने। बिकल मनहुँ माखी मधु छीने॥ कर मीजिहं सिरु धुनि पिछताहीं। जनु बिनु पंख बिह्रग अकुलाहीं॥ भइ बिं भीर भूप दरबारा। बरिन न जाइ विषाद अपारा॥ सचिवँ उठाइ राउ वैठारे। किह प्रिय बचन रामु पगु धारे॥ सिय समेत दोउ तनय निहारी। ब्याकुल भयउ भूमिपित भारी॥ दो॰-सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अकुलाइ।

वारहिं बार सनेह वस राउ छेइ उर छाइ॥ ७६॥ सकइ न बोछि बिकल नरनाहू। सोक जिनत उर दारुन दाहू॥ नाइ सीसु पद अति अनुरागा। उठि रघुबीर बिदा तव मागा॥ पितु असीस आयसु मोहि दीजे। हरष समय विसमउ कत कीजे॥ तात किएँ प्रिय प्रेम प्रमादू। जसु जग जाइ होइ अपबादू॥ सुनि सनेह बस उठि नरनाहाँ। बैठारे रघुपित गिह बाहाँ॥ सुनहु तात तुम्ह कहुँ मुनि कहहीं। रामु चराचर नायक अहहीं॥ सुभ अरु असुभ करम अनुहारी। ईसु देइ फलु हृदयँ विचारी॥ करइ जो करम पाव फल सोई। निगम नीति असि कह सबु कोई॥ दो॰-और करे अपराधु कोउ और पाव फल भोगु।

अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु ॥ ७०॥
रायँ राम राखन हित लागी। बहुत उपाय किए छलु त्यागी॥
लखी राम रुख रहत न जाने। धरम धुरंधर धीर सयाने॥
तब नृप सीय लाइ उर लीन्ही। अति हित बहुत भाँति सिखदीन्ही॥
कहि बन के दुखदुसह सुनाए। सासु ससुर पितु सुख समुझाए॥
सिय मनु राम चरन अनुरागा। घरुन सुगमु बनु विषमु न लागा॥
औरउ सबहिं सीय समुझाई। कहिकहि विपिन विपति अधिकाई॥
सचिव नारि गुर नारि सयानी। सहित सनेह कहिं मृदु वानी॥
तुम्ह कहुँ तो न दीन्ह बनवास्। करहु जो कहि ससुर गुर सासु॥

e श्रीरामचरितमानस ⊅ Vinay Ayasthi Sahib Bhuyan Vani Trust Donations

हो - सिख सीतिल हित मधुर मृदु सुनि सीतिह न सोहानि । सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥ ७८॥ सीय सकुच बस उतरु न देई। सो खुनि तमिक उठी केंकेई॥ मुनि पट भूषन भाजन आनी। आगें धरि बोली मृदु बानी॥ नृपहि पानपिय तुम्ह रघुबीरा। सील सनेह न छाड़िहि भीरा॥ सुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ।तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ॥ असबिचारिसोइ करहु जो भावा। राम जननि सिख सुनि सुखु पावा॥ भूपहि बचन बान सम लागे। करहिं न प्रान पयान अभागे॥ लोग बिकल मुरुछित नरनाहू। काइ कर्िअ कछु सुझ न काहू॥ रामु तुरत मुनि बेपु बनाई। चले जनक जननिहि सिरु नाई॥ वे -- सिज बन साजु समाजु सबु बनिता बंधु समेत।

बंदि बिप्र गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥ ७९॥ निकसि बसिष्ठ द्वार भए ठाड़े। देखे लोग बिरह दव दाढे॥ कहि प्रिय वचन सकल समुझाए। बिप्र बृंद रघुबीर बोलाए॥ गुर सन कहि वरषासन दीन्हे। आदर दान विनय बस कीन्हे॥ दान मान संतोषे। सीत पुनीत प्रेम परितोषे॥ दासीं दास बोलाइ बहोरी। गुरहि सौंपि बोले कर जोरी॥ सब के सार सँभार गोसाई। करवि जनक जननी की नाई॥ बारहिं बार जोरि जुग पानी। कहत रामु सब सन मृदु बानी। सोइ सब भाँति मोर हितकारी। जेहि तें रहै भुआल सुखारी॥ दो॰-मातु सकल मोरे विरहँ जेहिं न होहिं दुख दीन।

सोइ उपाउ तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रवीन ॥ ८० ॥ एहि बिधि राम सबहि समुझावा। गुर पद पदुम हरिष सिरु नावा॥ गनपित गोरि गिरीसु मनाई। चले असीस पाइ रघुराई॥ राम चलत अति भयउ विषादू। सुनि न जाइ पुर आरत नादू॥ कुसगुन लंक अवध अति सोकू। हरप विषाद विवस सुरलोकू॥ गइ मुरुछा तब भूपित जागे। बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे॥ रामु चले बन पान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं॥ एहि तें कवन ब्यथा बलवाना। जो दुखु पाइ तजिह तनु पाना॥ पुनि धरि धीर कहइ नरनाहू। ले रथु संग सखा तुम्ह जाहू॥ दो॰-सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि।

रथ चढ़ाइ देखराइ बनु फिरेहु गएँ दिन चारि ॥ ८१ ॥
जों निर्ह फिरिहें धीर दोउं भाई। सत्यसंघ हढ़वत रघुराई॥
तो तुम्ह निनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रभु मिथिलेसिक सोरी॥
जव सिय कानन देखि हेराई। कहेहु मोरि सिख अवसरुपाई॥
सासु ससुर अस कहेउ सँदेस्। पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसु॥
पितुगृह कबहुँ कबहुँ ससुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी॥
एहि बिधि करेहु उपाय कदंबा। फिरइ त होइ पान अवलंबा॥
नाहि त मोर मरनु परिनामा। कछुन बसाइ भएँ बिधि बामा॥
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ। रामु लखनु सिय आनि देखाऊ॥
हो॰-पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति बेग बनाइ।

गयं जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोउ भाइ ॥ ८२ ॥
तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए। किर बिनती रथ रामु चढ़ाए॥
चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई। चले हृदयँ अवधिह सिरु नाई॥
चलत रामु लखि अवध्यनाथा। बिकल लोग सब लागे साथा॥
हृपासिधु बहुबिधि समुझाविहं। फिरहिं प्रेम बसपुनि फिरिआविहं॥

3

लागित अवध भयाविन भारी। मानहुँ कालराति अधिआरी॥ घोर जंतु सम पुर नर नारी। डरपहिं एकिह एक निहारी॥ घर मसान परिजन जनु भूता। सुत हित भीत मनहुँ जमदूता॥ बागन्ह बिटप बेलि कुम्हिलाहीं। सरित सरोवर देखि न जाहीं॥ दो॰-हय गय कोटिन्ह केलिमृग पुरपसु चातक मोर।

पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ ८३ ॥
राम बियोग विकल सब ठाढ़े। जहँ तहँ मनहुँ चित्र लिखि काढ़े॥
नगर सफल बनु गहबर भारी। खग मृग विपुल सकल नर नारी॥
विधि केंकई किरातिनि कीन्ही। जेहिं दब दुसह दसहुँ दिसि दीन्ही॥
सहि न सके रघुबर विरहागी। चले लोग सब ब्याकुल भागी॥
सबहिं बिचार कीन्ह मनमाहीं। राम लखन सिय बिनु सुखु नाहीं॥
जहाँ रामु तहँ सबुइ समाजू। बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू॥
चले साथ अस मंत्रु हढ़ाई। सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई॥
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही। विषय भोग बस करहिं कि तिन्हही॥
हो॰—बालक बृद्ध बिहाइ गृहँ लगे लोग सब साथ।

तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४ ॥
रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी। सदय हृदयँ दुखु भयउ विसेषी॥
करुनामय रघुनाथ गोसाँई। बेगि पाइअहिं पीर पराई॥
कहि सप्रेम मृदु बचन सुहाए। बहुविधि राम लोग समुझाए॥
किए धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहिं न फेरे॥
सीलु सनेहु छाड़ि नहिं जाई। असमंजस बस भे रघुराई॥
लोग सोग श्रम बस गए सोई। कछुक देवमायाँ मति मोई॥
जबहिं जाम जुग जामिनि बीती। राम सचिव सन कहेउ सप्रीती॥

खोज मारि रथु हाँकहु ताता। आन उपायँ बनिहि नहिं बाता॥ हो॰-राम लखन सिय जान चिंह संभु चरन सिरु नाइ।

सिववँ चलायउ तुरत रथु इत उत खोज दुराइ ॥ ८५ ॥ जागे सकल लोग भएँ भोरू। गे रघुनाथ भयउ अति सोरू॥ रथ कर खोजकतहुँ नहिं पावहिं। राम राम कि चहुँ दिसि धाविं॥ मनहुँ बारिनिधि बूड़ जहाजू। भयउबिकलबड़विनकसमाजू॥ एकिह एक देहिं उपदेख्र। तजे राम हम जानि कलेख्र॥ निद्दिं आपु सराहिं मीना। धिग जीवनु रघुवीर विहीना॥ जों पे विय वियोगु विधि कीन्हा। तो कस मरनु न मागें दीन्हा॥ एहि विधि करत प्रलाप कलापा। आए अवध भरे परितापा॥ विपम वियोगु न जाइ वखाना। अविध आस सब राखिं पाना॥ दो०-राम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि।

मनहुँ कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारि॥ ८६॥ सीता सचिव सहित दोउ भाई। संगबेरपुर पहुँचे जाई॥ उतरे राम देवसरि देखी। कीन्ह दंडवत हरषु विसेषी॥ लखन सचिवँ सियँ किए प्रनामा। सबिह सहित सुखु पायउ रामा॥ गंग सकल मुद मंगल मूला। सबसुख करनि हरनि सब सुला॥ किह किह कोटिक कथा प्रसंगा। रामु बिलोकिह गंग तरंगा॥ सचिवहि अनुजिह प्रियहि सुनाई। विबुध नदी महिमा अधिकाई॥ मजनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ। सुचिजलु पिअतमुदितमनभयऊ॥ सुमिरत जाहि मिटइ श्रमभारू। तेहि श्रम यह लोकिक व्यवहारू॥ सौ॰-सुद्ध सचिदानंदमय कंद भानुकुल केतु।

चरित करत नर अनुहरत संसृति सागर सेतु॥ ८७॥

यह सुधि गुहँ निषाद जब पाई। मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई॥
लिए फल मृल भेंट भिर भारा। मिलन चलेउ हियँ हरषु अपारा॥
करि दंडवत भेंट धिर आगें। प्रभुहि बिलोकत अति अनुरागें॥
सहज सनेह बिबस रघुराई। पूँछी कुसल निकट बैठाई॥
नाथ कुसल पद पंकज देखें। भयउँ भागभाजन जन लेखें॥
देव धरनि धनु धामु तुम्हारा। मैं जनु नीचु सहित परिवारा॥
हपा करिअ पुर धारिअ पाऊ। थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊ॥
कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना। मोहि दीन्ह पितु आयसु आना॥
दो०-बरष चारिदस बासु बन मुनि बत बेषु अहारु।

ग्राम बासु नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भारु ॥ ८८॥
राम लखन सिय रूप निहारी। कहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥
ते पितु मातु कहिं सखि कैसे। जिन्ह पठए बन बालक ऐसे॥
एक कहिं भल भूपति कीन्हा। लोयन लाहु हमिंह बिधिदीन्हा॥
तब निषादपति उर अनुमाना। तरु सिंसुपा मनोहर जाना॥
लै रघुनाथहि ठाउँ देखावा। कहेउ राम सब भाँति सुहावा॥
पुरजन करि जोहारु घर आए। रघुवर संध्या करन सिधाए॥
गुहँ सँवारि साँथरी डसाई। कुस किसलयमय मृदुल सुहाई॥
सुचिफल मृल मधुर मृदु जानी। दोना भिर भिर राखेसि पानी॥
हो०-सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाइ।

सयन कीन्ह रघुवंसमिन पाय पलोटत भाइ ॥ ८९ ॥ उठे लखनु प्रभु सोवत जानी। किह सिचविह सोवन मृदु बानी॥ कछुक दूरि सिज बान सरासन। जागन लगे बैठि बीरासन॥ गुहँ बोलाइ पाहरू प्रतीती। ठावँ ठावँ राखे अति प्रीती॥ आपु लखन पहिं बैठेउ जाई। किट भाथी सर चाप चढ़ाई॥ सोवत प्रभृहि निहारि निषादू। भयउ प्रेम बस हदयँ विपादू॥ तनु पुलिकत जलु लोचन बहई। बचन सप्रेम लखन सन कहई॥ भूपति भवन सुभायँ सुहावा। सुरपित सदनु न पटतर पावा॥ मनिमय रचित चारु चौवारे। जनु रित पित निज हाथ सँवारे॥ हो॰-सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास।

पलँग मंजु मिनदीप जहँ सब विधि सकल सुपास ॥ ९०॥ विविध बसन उपधान तुराई। छीर फेन मृदु विसद सुहाई॥ तहँ सिय रामु सयन निसि करहीं। निज छिनरित मनोजमदु हरहीं॥ ते सिय रामु साथरीं सोए। श्रमित बसन विनु जाहिन जोए॥ मातु पिता परिजन पुरवासी। सखा सुसील दास अरु दासी॥ जोगविह जिन्हि पान की नाई। मिह सोवत तेइ राम गोसाई॥ पिता जनक जग विदित प्रभाऊ। ससुर सुरेस सखा रघुराऊ॥ रामचंदु पित सो बैदेही। सोवत मिह विधि वाम न केही॥ सिय रघुवीर कि कानन जोगू। करम प्रधान सत्य कह लोगू॥ हो०-कैकयनंदिनि मदमित कठिन कुटिलपनु कीन्ह।

जेहि रघुनंदन जानिकहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥ ९१ ॥ भइ दिनकर कुठ विटप कुठारी। कुमति कीन्ह सब बिख दुखारी ॥ भयउ विषादु निपादहि भारी। राम सीय महि सयन निहारी ॥ बोठे ठखन मधुर मृदु बानी। ग्यान विराग भगति रस सानी ॥ काहुनको उसुख दुखकर दाता। निज कृतकरम भोग सबु आता॥ जोग वियोग भोग भठ मंदा। हित अनहित मध्यम अम फंदा॥ जनमु मरनु जहँ ठिगि जग जालू। संपति विपति करमु अरु कालू॥

धरिन धामु धनु पुर परिवारः। सरगुनरकु जहँ लगि व्यवहारः॥ देखिअ सुनिअगुनिअमन माहीं। मोह मूल परमारथु नाहीं॥ दो॰-सपनें होइ भिखारि चपु रंकु नाकपति होइ।

जागं लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियँ जोइ॥ ९२॥ अस विचारि नहिं की जिअ रोस् । काहुहि बादि न देइअ दोस् ॥ मोह निसाँ सबु सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥ एहिं जगजामिनिजागहिं जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी॥ जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा॥ होइ विवेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥ सखा परम परमारथु एहू। मन कम बचन राम पद नेहू॥ राम बह्म परमारथ रूपा। अविगतअलख अनादिअनूपा॥ सकल विकार रहित गतभेदा। कहि नित नेति निरूपहिं वेदा॥ दो०-भगत भूमि भूसुर सुरिम सुर हित लागि रूपाल।

करत चरितधरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जाल ॥ ९३ ॥ मासपारायण, पंद्रहवाँ विश्राम

सखा समुझि अस परिहरि मोहू । सिय रघुवीर चरन रत होहू ॥ कहत राम गुन भा भिनुसारा। जागे जग मंगल सुखदारा॥ सकल सौच करि राम नहावा। सुचि सुजान बट छीर मगावा॥ अनुज सहित सिर जटा बनाए। देखि सुमंत्र नयन जल छाए॥ हृदयँ दाहु अति बदन मलीना। कह कर जोरि बचन अति दीना॥ नाथ कहेउ अस कोसलनाथा। लै रथु जाहु राम के साथा॥ बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाई। आनेहु फेरि बेगि दोउ भाई॥ लखनु रामु सिय आनेहु फेरी। संसय सकल सँकोच निबेरी॥ हो०-चृप अस कहेउ गोसाइँ जस कहइ करों बिल सोइ।

करि बिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ॥ ९४॥

तात कृपा करि कीजिअ सोई। जातें अवध अनाथ न होई ॥
मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा। तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा ॥
सिवि दधीच हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥
गंतिदेव बिल भूप सुजाना। धरमु धरेउ सिह संकट नाना ॥
धरमु न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुरान बखाना ॥
में सोइ धरमु सुलभ करि पावा। तजें तिहूँ पुर अपजसु छावा ॥
संभावित कहुँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू॥
तुम्ह सन तात बहुत का कहुऊँ। दिएँ उतरु फिरि पातकु लहुऊँ॥
हो॰-पितु पद गहि कहि कोटि नित बिनय करब कर जोरि।

चिता कवनिहु बात के तात करिअ जिन मोरि॥ ९५॥ तुम्ह पुनिपितुसमअतिहित मोरें। बिनती करउँ तात कर जोरें॥ सब विधि सोइ करतव्य तुम्हारें। दुख न पाव पितु सोच हमारें॥ सुनि रघुनाथ सचिव संबादू। भयउ सपरिजन विकलनिषादू॥ पुनि कछु लखन कही कटुबानी। प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी॥ सकुचि राम निज सपथ देवाई। लखन सँदेसु कहिअ जिन जाई॥ कह सुमंत्र पुनि भूप सँदेसु। सहिनसिकहि सिय विपिनकलेसू॥ जेहि विधि अवध आविफिरिसीया। सोइ रघुबरिह तुम्हिह करनीया॥ नत्र निपट अवलंब विहीना। मैंन जिअब जिमि जलबिनु मीना॥ दौ०-मइकें ससुरें सकल सुख जविह जहाँ मनु मान।

तहँ तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपित बिहान ॥ ९६॥ बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती। आरित प्रीति न सो किह जाती॥ पितु सँदेसु सुनि ऋपानिधाना। सियहि दीन्ह सिखकोटि विधाना॥ सासु ससुर गुर प्रिय परिवारू। फिरहु त सब कर मिटे खभारू॥ सुनि पित बचन कहित बैंदेही। सुनहु प्रानपित परम सनेही॥ प्रभु करुनामय परम बिबेकी। तनु तिज रहित छाँह किमि छेंकी॥ प्रभा जाइ कहँ भानु बिहाई। कहँ चंद्रिका चंदु तिज जाई॥ पितिह प्रेममय बिनय सुनाई। कहित सचिव सन गिरा सुहाई॥ तुम्ह पितु ससुर सिरस हितकारी। उत्तरु देउँ फिरि अनुचित भारी॥ दो०-आरित बस सनमुख भयउँ बिलगु न मानब तात।

आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लिंग नात ॥ ९७ ॥ पितु बैभव बिलास में डीठा । न्य मिन मुकुट मिलित पद पीठा ॥ सुखिनधान असपितु गृह मोरें। पिय बिहीन मन भाव न भोरें ॥ ससुर चक्कवइ कोसलराऊ। भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ॥ आगें होइ जेहि सुरपित लेई। अरध सिंघासन आसनु देई॥ ससुर एताहस अवध निवासू। पिय परिवारु मातु सम सासू॥ बिनु रघुपित पद पदुम परागा। मोहि केउ सपने हुँ सुखद न लागा॥ अगम पंथ बनभूमि पहारा। करि केहिर सर सरित अपारा॥ कोल किरात कुरंग बिहंगा। मोहि सब सुखद प्रानपित संगा॥ दो०-सासु ससुर सन मोरि हुँति बिनय करिब पिर पायँ।

मोर सोचु जिन करिंअ कछु मैं बन सुखी सुभायँ ॥ ९८ ॥
- प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर धुरीन धरें धनु भाथा ॥
- बहिंमगश्रमुश्रमुदुखमनमोरें।मोहिलिंगसोचुकरिंअजिनभोरें॥
सुनिसुमंत्रुसिय सीतिल बानी। भयउबिकलजनुफिनमिनिहानी॥
- वयन सुझ नहिंसुनइ न काना। कहिनसकइकछुअति अकुलाना॥
राम प्रबोधु कीन्ह बहु भाँती। तदिष होति नहिं सीतिल छाती॥
जतन अनेक साथ हित कीन्हे। उचित उतर रघुनंदन दीन्हे॥

मेटि जाइ नहिं राम रजाई। कठिन करम गित कछुन बसाई॥ राम लखन सिय पद सिरु नाई। फिरेउ बनिक जिमि मूर गवाँई॥ दो॰-रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं।

देखि निपाद विषादबस धुनिहं सीस पिछताहिं॥ ९९॥ जासु वियोग विकल पसु ऐसें। प्रजा मातु पितु जिइहिं कैसें॥ बरबस राम सुमंत्रु पठाए। सुरसिर तीर आपु तब आए॥ मागी नाव न केवदु आना। कहइ तुम्हार मरमु में जाना॥ चरन कमलरजकहुँ सब कहई। मानुष करिन मृरि कछ अहई॥ सुअत सिला भइ नारि सुहाई। पाहन तें न काठ किनाई॥ तरिन मृति चिरिनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव उड़ाई॥ एहिं प्रतिपालउँ सब परिवारू। नहिं जानउँ कछ अउर कबारू॥ जों प्रभु पार अवसि गा चहहू। मोहि पद पदुम पखारन कहहू॥

छं - पद कमल धोइ चढ़ाइ नान न नाथ उतराई वहीं। मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साँची कहीं।। बरु तीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहों। तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहों।।

सो - सुनि केवट के बैन पेम लपेटे अटपटे।

विहसे करुनाऐन चितइ जानकी रुखन तन ॥१००॥ कृपासिंधु बोले मुसुकाई। सोइ करु जेहिं तव नाव न जाई॥ बेगि आनु जल पाय पखारू। होत बिलंबु उतारिह पारू॥ जासु नाम सुमिरत एक बारा। उतरिहं नर भव सिंधु अपारा॥ सोइ कृपालु केवटिह निहोरा। जेहिंजगुकिय तिहुपगहु तेथोरा॥ पद नख निरिव देवसिर हरवी। सुनि प्रभु बचन मोहँ मतिकरवी॥

केवट राम रजायसु पावा। पानि कठवता भरि लेइ आवा॥ अति आनंद उमिंग अनुरागा। चरन सरोज पखारन लागा॥ बरिप समन सुर सकल सिहाहीं। एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं॥ दो॰-पद पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार।

पितर पारु किर प्रभृहि पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥१०१॥
उतिर ठाढ़ भए सुरसिर रेता। सीय रामु गुह लखन समेता॥
केवट उतिर दंडवत कीन्हा।प्रभृहि सकुचएहिनहिं कछुदीन्हा॥
पियहिय की सिय जाननिहारी। मिन मुदरी मिन मुदित उतारी॥
कहेउ कृपाल लेहि उतराई। केवट चरन गहे अकुलाई॥
नाथ आजु में काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा॥
बहुत काल में कीन्हि मजूरी। आजुदीन्ह विधि बनि मिलिभूरी॥
अवकछु नाथ नचाहि अमोरें। दीनदयाल अनुग्रह तोरें॥
फिरती बार मोहि जो देवा। सो प्रसादु में सिर धिर लेवा॥
दो॰-बहुत कीन्ह प्रभु लखन सियँ नहिं कछु केवदु लेइ।

विदा कीन्ह करुनायतन भगति विमल वरु देइ ॥१०२॥
तव मजनु करि रघुकुलनाथा। पूजि पारथिव नायउ माथा ॥
सियँ सुरसरिहि कहेउ कर जोरी। मातु मनोरथ पुरउवि मोरी ॥
पति देवर सँग कुसल वहोरी। आइ करों जिहें पूजा तोरी ॥
सुनि सिय विनय प्रेम रस सानी। भइतव विमल वारि वर बानी ॥
सुनु रघुवीर प्रिया वैदेही। तव प्रभाउ जग विदित न केही ॥
लोकप होहिं विलोकत तोरें। तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरें ॥
तुम्ह जोहमहिबड़िबनयसुनाई। इष्ण कीन्हि मोहि दीन्हि बड़ाई॥
तदिप देवि में देवि असीसा। सफल होन हित निज बागीसा॥

दो -- प्राननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइ।

पुजिहि सब मनकामना खुजसु रहिहि जग छाइ॥१०३॥ गंग बचन सुनि मंगल मूला। मुदित सीय सुरसरि अनुकूला॥ तब प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहू। सुनत सूख मुखु भा उर दाहू॥ दीन बचन गुह कह कर जोरी। बिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ नाथ साथ रहि पंथु देखाई। करि दिन चारि चरन सेवकाई॥ जेहिं बन जाइ रहब रघुराई। परनकुटी में करवि सुहाई॥ तब मोहि कहँ जिस देव रजाई। सोइ करिहउँ रघुवीर दोहाई॥ सहज सनेह राम लखि तास्। संग लीन्ह गुह हदयँ हुलास्॥ पुनिगुहँग्यातिबोलिसवलीन्हे । करि परितोषु विदा तव कीन्हे ॥ दो०-तब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ।

सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥१०४॥ तेह्रि दिन भयउ बिटप तर बास्र । लखन सखाँ सब कीन्ह सुपास्र ॥ प्रात प्रातकृत करि रघुराई। तीरथराजु दीख प्रभु जाई ॥ सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी। माधव सरिस मीतु हितकारी॥ चारि पदारथ भरा भँडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू॥ छेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा। सपनेहुँनहिंपतिपच्छिन्ह पावा॥ सेन सकल तीरथ बर बीरा। कलुष अनीक दलन रनधीरा॥ संगमु सिंहासनु सुठि सोहा। छत्रु अखयबदु मुनि मनु मोहा॥ चवँर जमुन अरु गंग तरंगा। देखि होहिं दुख दारिद भंगा॥ दो॰-सेविहं सुकृती साधु सुचि पाविहं सबं मनकाम।

वंदी बेद पुरान गन कहिं विमल गुन ग्राम ॥१०५॥ को कहि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज कुंजर सृगराऊ॥ अस तीरथपति देखि सहावा। सुख सागर रघुवर सुखु पावा॥ किह सियलखनहिसखहिसुनाई। श्रीमुख तीरथराज वड़ाई॥ किर प्रनामु देखत वन वागा। कहत महातम अति अनुरागा॥ एहि विधि आइ विलोकी वेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी॥ मुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा। पूजि जथाविधि तीरथ देवा॥ तब प्रभु भरद्वाज पिंहें आए। करत दंडवत मुनि उर लाए॥ मुनि मन मोद न कछ किह जाई। ब्रह्मानंद रासि जनु पाई॥ वो०-दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि।

लोचन गोचर सुरुत फल मनहुँ किए विधि आनि ॥१०६॥
कुसल प्रक्ष करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे॥
कंद मूल फल अंकुर नीके। दिए आनि मुनि मनहुँ अभी के॥
सीय लखन जन सहित सुहाए। अति रुचि राम मूल फल खाए॥
भए विगतश्रम रामु सुखारे। भरद्वाज मृदु बचन उचारे॥
आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू। आजु सुफल जप जोग विरागू॥
सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हि अवलोकत आजू॥
लाभ अविधि सुख अविधिन हूजी। तुम्हरें दरस आस सब पूजी॥
अव करि रुपा देहु वर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेहू॥
हो०-करम बचन मन छाड़ि छलु जब लिग जनु न तुम्हार।

तब रुगि सुख सपनेहुँ नहीं किएँ कोटि उपचार ॥१००॥ सुनि मुनि बचन रामु सकुचाने। भाव भगति आनंद अघाने॥ तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा। कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा॥ सो बड़ सो सब गुन गन गेहू।जेहि मुनीस तुम्ह आदर देहू॥ मुनि रघुवीर परसपर नवहीं। बचन अगोचर सुख अनुभवहीं॥ यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी। बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी॥ भरद्वाज आश्रम सब आए। देखन दसरथ सुअन सुहाए॥ राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित भए लहि लोयन लाहू॥ देहिं असीस परम सुखु पाई। फिरे सराहत सुंदरताई॥ दो॰-राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ।

चले सहित सिय लखन जन मृदित मृनिहि सिरु नाइ॥१०८॥
राम सप्रेम कहेउ मृनि पाहीं।नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं॥
मुनिमन विहसिराम सनकहहीं। सुगम सकलमगतुम्ह कहुँ अहहीं॥
साथ लागि मृनि सिष्य बोलाए। सुनि मन मृदित पचासक आए॥
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा। सकल कहि मगु दीख हमारा॥
मृनि बटु चारि संग तब दीन्हे। जिन्ह बहु जनम सुकृतसब कीन्हे॥
करि प्रनामु रिषि आयसु पाई। प्रमृदित हदयँ चले रघुराई॥
ग्राम निकट जब निकसहिं जाई। देखहिं दरसु नारि नर धाई॥
होहिं सनाथ जनम फलु पाई। फिरहिं दुखित मनु संग पठाई॥
दो०-बिदा किए बटु बिनय करि फिरे पाइ मन काम।

उतिर नहाए जमुन जल जो सरीर सम स्याम ॥१०९॥ सुनत तीरबासी नर नारी। धाए निज निज काज बिसारी॥ लखन राम सिय सुंदरताई। देखि करिं निज भाग्य बड़ाई॥ अति लालसा बसिं मन माहीं। नाउँ गाउँ बूझत सकुचाहीं॥ जो तिन्ह महुँ बयबिरिध सयाने। तिन्हकरिजुगुतिरामु पिहचाने॥ सकलकथा तिन्ह सबिह सुनाई। बनिंह चले पितु आयसु पाई॥ सुनि सबिषाद सकल पिछताहीं। रानीं रायँ कीन्ह भल नाहीं॥ तेहि अवसर एक तापसु आवा। तेजपुंज लघुवयस सुहावा॥ किब अलखित गति बेषु बिरागी। मन कम बचन राम अनुरागी॥ दो॰-सजल नयन तन पुलिक निज इष्ट्रदेउ पहिचानि।
परेउ दंड जिमि धरनितल दसा न जाइ बखानि॥११०॥
राम सम्मेम पुलिक उर लावा। परम रंक जनु पारसु पावा॥
मनहुँ मेमु परमारथु दोऊ। मिलत धरें तन कह सबु कोऊ॥
बहुरिलखन पायन्ह सोइलागा। लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा॥
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा। जननि जानि सिसुदीन्हि असीसा॥
कीन्ह निषाद दंडवत तेही। मिलेउ मुदित लिख राम सनेही॥
पिअत नयन पुट रूपु पियूषा। मुदितसुअसनुपाइ जिमि भूखा॥
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे। जिन्ह पठए बन बालक ऐसे॥
राम लखन सिय रूपु निहारी। होहिं सनेह विकल नर नारी॥
दो॰-तब रघुवीर अनेक विधि सखहि सिखावनु दीन्ह।

राम रजायसु सीस धिर भवन गवनु तेइँ कीन्ह ॥१११॥
पुनि सियँ राम लखन कर जोरी। जमुनिह कीन्ह प्रनामु बहोरी॥
चले ससीय मुदित दोउ भाई। रिवतनुजा कइ करत बड़ाई॥
पिथक अनेक मिलिहें मग जाता। कहिंह सप्रेम देखि दोउ आता॥
राज लखन सब अंग तुम्हारें। देखि सोचु अति हृदय हमारें॥
मारग चलहु पयादेहि पाएँ। ज्योतिषु झूठ हमारें आएँ॥
अगमु पंथु गिरि कानन भारी। तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी॥
किर केहिर बन जाइ न जोई। हमसँगचलिं जो आयसु होई॥
जाब जहाँ लिग तहँ पहुँचाई। फिरब बहोरि तुम्हिह सिरु नाई॥
दो०-एहि विधि पूँछिहं प्रेम बस पुलक गात जलु नैन।

कृपासिंधु फेरहिं तिन्हिह कहि बिनीत मृदु बैन ॥११२॥ जे पुर गाँव वसिंह मग माहीं। तिन्हिह नाग सुर नगर सिहाहीं॥ केहि सुकृतीं केहि घरीं बसाए। धन्य पुन्यमय परम सुहाए॥ जहँ जहँ राम चरन चिल जाहीं। तिन्ह समान अमरावित नाहीं॥ पुन्यपुंज मग निकट निवासी। तिन्हिह सराहिहं सुरपुस्वासी॥ जे भिर नयन बिलोकिहं रामिह। सीता लखन सहितघनस्यामिह॥ जे सर सिरत राम अवगाहिहं। तिन्हिह देव सर सिरत सराहिहं॥ जेहि तरु तर प्रभु बैठिहं जाई। करिहं कलपतरु तासु बड़ाई॥ परिस राम पद पदुम परागा। मानित भूमि भूरि निज भागा॥ हो०-छाँह करिहं घन बिबुधगन बरविहं सुमन सिहाहं।

देखत गिरि बन बिहग मृग रामु चले मग जाहिं ॥११३॥
सीता लखन सहित रघुराई। गाँव निकट जब निकसिंह जाई॥
सुनि सब बाल बृद्ध नर नारी। चलिं तुरत गृह काजु बिसारी॥
राम लखन सिय रूप निहारी। पाइ नयनफलु होहिं सुखारी॥
सजल बिलोचन पुलक सरीरा। सब भए मगन देखि दोउ बीरा॥
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी। लिह जनु रंकन्ह सुरमिन ढेरी॥
एकन्ह एक बोलि सिख देहीं। लोचन लाहु लेहु छन एहीं॥
रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहिं सँग लागे॥
एक नयन मग छिब उर आनी। होहिं सिथिल तन मन बर बानी॥
हो०-एक देखि बट छाँह भिल डासि मृदुल तृन पात।

कहिं गवाँइअ छिनुकु श्रम् गवनव अविहं कि पात ॥११४॥ एक कलस भिर आनिहं पानी। अँचइअ नाथ कहिं मृदु बानी॥ सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी। राम कृपाल सुसील विसेषी॥ जानी श्रमित सीय मन माहीं। घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाहीं॥ मुदित नारि नर देखिंह सोभा। रूप अनूप नयन मनु लोभा॥ एकटक सब सोहहिं चहुँ ओरा। रामचंद्र मुख चंद चकोरा॥
तरुन तमाल बरन तनु सोहा। देखत कोटि मदन मनु मोहा॥
दामिनि बरन लखन सुठि नीके। नख सिख सुभग भावते जी के॥
मुनिपट कटिन्ह कसें तृनीरा। सोहहिं कर कमलिन धनु तीरा॥
दो॰-जटा मुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन विसाल।

सरद परव विधु बदन बर लसत स्वेद कन जाल ॥११५॥ बरिन न जाइ मनोहर जोरी। सोभा बहुत थोरि मित मोरी॥ राम लखन सिय सुंदरताई। सब चितविह चित मन मित लाई॥ थके नारि नर प्रेम पिआसे। मनहुँ मृगी मृग देखि दिआ से॥ सीय समीप ग्रामितय जाहीं। पूँछत अति सनेहँ सकुचाहीं॥ बार बार सब लागिह पाएँ। कहि बचन मृह सरल सुभाएँ॥ राजकुमारि बिनय हम करहीं। तिय सुभायँ कछु पूँछत डरहीं॥ स्वामिनि अविनय छमि हमारी। बिलगु न मानव जानि गवाँरी॥ राजकुअँर दोउ सहज सलोने। इन्हतें लही दुति मरकत सोने॥ राजकुअँर दोउ सहज सलोने। इन्हतें लही दुति मरकत सोने॥ रो०-स्यामल गौर किसोर वर सुंदर सुषमा ऐन। सरद सर्वरीनाथ मुखु सरद सरोरह नैन॥११६॥

मासपारायण, सोलहवाँ विश्राम नवाह्मपारायण, चौथा विश्राम

कोटि मनोज लजावनिहारे। सुमुखि कहहु को आहिं तुम्हारे॥ सुनि सनेहमय मंजुल बानी। सकुची सिय मन महुँ मुसुकानी॥ तिन्हिहिबिलोकिबिलोकितधरनी। दुहुँ सकोच सकुचित बरबरनी॥ सकुचि सप्रेम बाल मृग नयनी। बोली मधुर बचन पिकृवयनी॥ सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखनु लघु देवर मोरे॥ बहुरि बदनु बिधु अंचल ढाकी। पिय तन चितइ भौंह किर बाँकी॥ खंजन मंजु तिरीछे नयननि। निजपतिकहेउतिन्हि सियँसयनि भई मुदित सब ग्रामबधूटीं। रंकन्ह राय रासि जनु रूटीं॥ हो॰-अति सप्रेम सिय पायँ परि बहुविधि देहिं असीस।

सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥११९॥
पारवती सम पतिषिय होहू। देवि न हम पर छाड़व छोहू॥
पुनिपुनिविनयकरिअकर जोरी। जों एहि मारग फिरिअ बहोरी॥
दरसनु देव जानि निज दासी। लखीं सीयँ सब प्रेम पिआसी॥
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं। जनु कुमुदिनीं कौमुदीं पोषीं॥
तबहिं लखन रघुवर रुख जानी। पूँछेउ मगु लोगन्हि मृदु बानी॥
सुनत नारि नर भए दुखारी। पुलिकत गात विलोचन वारी॥
समुझिकरमगतिधीरजुकीन्हा। सोधिसुगममगुतिन्हकहिदीन्हा
समुझिकरमगतिधीरजुकीन्हा। सोधिसुगममगुतिन्हकहिदीन्हा

हो॰-लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए लाइ मन साथ॥११८॥

किरत नारि नर अति पछिताहीं। दे आहि दोषु देहिं मन माहीं॥
सहित विषाद परसपर कहहीं। विधि करतव उलटे सब अहहीं॥
निपट निरंकुस निदुर निसंकू। जेहिं सिसकीन्ह सरुज सकलंकू॥
रूख कलपतरु सागरु खारा। तेहिं पठए बन राजकुमारा॥
जों पे इन्हिह दीन्ह बनबासु। कीन्ह बादि बिधि भोग बिलासु॥
ए विचरहिं मग बिनु पदत्राना। रचे बादि बिधि बाहन नाना॥
ए महि परिं डासि कुस पाता। सुभग सेज कत सुजत बिधाता॥
तरुबरवास इन्हिह विधिदीन्हा। धवलधाम रचि रचिश्रमुकीन्हा॥

दो - जों ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार। बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किए करतार॥११९॥

जों ए कंद मूल फल खाहीं। बादि सुधादि असन जग माहीं॥
एक कहिं ए सहज सुहाए। आपु प्रगट भए बिधिन बनाए॥
जहँ लगि बेद कही बिधिकरनी। श्रवन नयन मन गोचर बरनी॥
देखहु खोजि भुअन दस चारी। कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी॥
इन्हिहदेखिबिधिमनुअनुरागा। पटतर जोग बनावे लागा॥
कीन्ह बहुत श्रम ऐक न आए। तेहिं इरिषा बन आनि दुराए॥
एक कहिं हम बहुत न जानिहं। आपुहि परम धन्य करि मानिहं॥
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखिं देखिहिं जिन्ह देखे॥

वो॰-एहि विधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर।

किमि चलिहिहं मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ नारि सनेह विकल बस होहीं। चकई साँझ समय जनु सोहीं॥ मृदु पदकमलकठिनमगुजानी। गहबरि हृदयँ कहिंहं बर बानी॥ परसत मृदुल चरन अरुनारे। सकुचितमिह जिमिहृदयहमारे॥ जों जगदीस इन्हिह बनु दीन्हा। कस न सुमनमय मारगु कीन्हा॥ जों मागा पाइअ विधि पाहीं। एरिक्अहिंसिक्आँकिन्हमाहीं॥ जे नर नारि न अवसर आए। तिन्ह सिय रामु न देखन पाए॥ सुनि सुरूपु बूझिंहं अकुलाई। अब लिग गए कहाँ लिग भाई॥ समरथ धाइ बिलोकिहं जाई। ममुदित फिरहिं जनम फलु पाई॥

हो॰-अवला वालक वृद्ध जन कर मीजिह पछिताहिं। होहिं प्रेमवस लोग इमि रामु जहाँ जहँ जाहिं॥१२१ •-गावँ गावँ अस होइ अनंतू। देखि भानुकुल केरव चंदू॥ जे कछु समाचार सुनि पाविहं। ते चप रानिहि दोसु लगाविहं॥ कहिं एक अति भल नरनाहू। दीन्ह हमिह जोइ लोचन लाहू॥ कहिं परसपर लोग लोगाई। बातें सरल सनेह सुहाई॥ ते पितु मातु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगर जहाँ तें आए॥ धन्य सो देसु सेलु बन गाऊँ। जहँ जहँ जािह धन्य सोइ ठाऊँ॥ सुखु पायउ बिरंचि रचि तेही। ए जेहि के सब भाँति सनेही॥ राम लखन पथि कथा सुहाई। रही सकल मग कानन छाई॥ हो०-एहि विधि रघुकुल कमल रिव मग लोगन्ह सुख देत।

जाहिं चले देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत॥१२२॥
आगें रामु लखनु बने पाछें। तापस बेष बिराजत काछें॥
उभय बीच सिय सोहति केसें। ब्रह्म जीव बिच माया जैसें॥
बहुरिकहउँछिब जिसमन बसई। जनु मधुमदन मध्यरित लसई॥
उपमा बहुरि कहउँ जियँ जोही। जनु बुधिबधुबिच रोहिनि सोही॥
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता। धरित चरन मग चलति समीता॥
सीय राम पद अंक बराएँ। लखन चलहिं मगु दाहिन लाएँ॥
राम लखन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किमि किह जाई॥
खग मृग मगनदेखि छिब होहीं। लिए चोरि चित राम बटोहीं॥
हो॰-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ।

भव मगु अगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराइ ॥१२३॥ अजहुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ। बसहुँ लखनु सिय रामु बटाऊ॥ राम धाम पथ पाइहि सोई। जो पथ पाव कबहुँ मुनि कोई॥ तब रघुबीर श्रमित सिय जानी। देखि निकट बटु सीतल पानी॥ तहँ बसि कंद मूल फल खाई। प्रात नहाइ चले रघुराई॥ देखत वन सर सेल सुहाए। बालमीकि आश्रम प्रभु आए॥ राम दीख मुनि बास सुहावन। सुंदर गिरि काननु जलु पावन॥ सरिन सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस भूले॥ खग मृग बिपुल कोलाहल करहीं। बिरहित बेर मुदित मन चरहीं॥ दो०-सुचि सुंदर आश्रमु निरिख हरेषे राजिवनेन।

सुनि रघुवर आगमनु मुनि आगें आयउ लेन ॥१२४॥
मुनि कहुँ राम दंडवत कीन्हा। आसिरवादु विप्रवर दीन्हा॥
देखि राम छिव नयन जुड़ाने। किर सनमानु आश्रमहिं आने॥
मुनिवर अतिथि प्रानिषय पाए। कंद मूल फल मधुर मगाए॥
सिय सौमित्रि राम फल खाए। तब मुनि आश्रम दिए सुहाए॥
वालमीकि मन आनँदु भारी। मंगल मूरित नयन निहारी॥
तब कर कमल जोरि रघुराई। बोले बचन श्रवन सुखदाई॥
तुरह त्रिकाल दरसी मुनिनाथा। विस्व बदर जिमि तुर्व्हरें हाथा॥
असकि प्रभु सब कथा बखानी। जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी॥
दो०-तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ।

मो कहुँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ॥१२५॥
देखि पाय मुनिराय तुम्हारे। भए सुकृत सब सुफल हमारे॥
अब जहँ राउर आयसु होई। मुनि उदबेगु न पावे कोई॥
मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहीं। ते नरेस बिनु पावक दहहीं॥
मंगल मूल बिप्र परितोषू। दहइ कोटि कुल भूसुर रोषू॥
अस जियँ जानि कहि असोइठाऊँ। सियसों मित्रिसहित जहँ जाऊँ॥
तहँ रचि रुचिर परन तृन साला। बासु करों कछु काल कृपाला॥

सहज सरल सुनि रघुबर बानी। साधु साधु बोले मुनि ग्यानी॥
कस न कहहु अस रघुकुलकेतू। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू॥
छं०-श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी।
जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधान की॥
जो सहससीसु अहीसु महिधर लखनु सचराचर धनी।
सुर काज धरिनरराज तनु चले दलन खलनिसिचर अनी॥

सो॰-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर।
अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२६॥
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे। बिधि हरि संभु नचावनिहारे॥
तेउ न जानहिं मरमु तुम्हारा। और तुम्हिह को जाननिहारा॥
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हिह तुम्हइ होइ जाई॥
तुम्हिरिह कृपाँ तुम्हिह रघुनंदन। जानिहं भगत भगत उर चंदन॥
चिदानंदमय देह तुम्हारी। बिगत बिकार जान अधिकारी॥
नर तनु धरेहु संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा॥
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे। जड़ मोहिहं बुध होहिं सुखारे॥
तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा। जस काछिअ तस चाहिअ नाचा॥
हो॰-पुँछेहु मोहि कि रहीं कहँ मैं पूँछत सकुचाउँ।

जहँ न होहु तहँ देहु किह तुम्हिह देखावों ठाउँ॥१२७॥
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने। सकुचि राम मन महुँ मुसुकाने॥
बालमीकि हँसि कहिं बहोरी। बानी मधुर अमिअ रस बोरी॥
सुनहु राम अब कहउँ निकेता। जहाँ बसहु सिय लखन समेता॥
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सिर नाना॥
भरिहं निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृह रूरे॥

लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहहिं दरस जलधर अभिलाषे॥ निदरहिं सरित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जल होहिं सुखारी॥ तिन्ह केंह्रदयसदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय सह रघुनायक॥ दो॰-जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु।

मुकताहल गुन गन चुनइ राम बसह हियँ तासु॥१२८॥
प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। सादर जासु लहइ नित नासा॥
तुम्हि निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं॥
सीस नविह सुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि विनय विसेषी॥
कर नित करिह राम पद पूजा। राम भरोस हदयँ निहं दूजा॥
चरन राम तीरथ चिल जाहीं। राम बसह तिन्ह के मन माहीं॥
मंत्रराजु नित जपिह तुम्हारा। पूजिह तुम्हि सहित परिवारा॥
तरपन होम करिह विधि नाना। विघ जेबाँइ देहिं बहु दाना॥
तुम्हतेंअधिक गुरहि जियँ जानी। सकल भायँ सेविह सनमानी॥
दो॰-सबु करि मागिह एक फलु राम चरन रित होउ।

तिन्ह कें मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ॥१२९॥
काम कोह मद मान न मोहा। छोभ न छोभ न राग न दोहा॥
जिन्ह कें कपट दंभ निहं माया। तिन्ह कें हृदय बसहु रघुराया॥
सब के प्रिय सब के हितकारी। दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी॥
कहिं सत्य प्रिय बचन विचारी। जागत सोवत सरन तुम्हारी॥
तुम्हिह छाड़ि गति दूसिर नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥
जननी सम जानिहं पर नारी। धनु पराव विष तें विष भारी॥
जो हरषिहं पर संपति देखी। दुखित होहिं पर विपति विसेषी॥
जिन्हिह राम तुम्ह पानिपआरे। तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे॥

हो - स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात।

मन मंदिर तिन्ह कें बसहु सीय सहित दोउ श्रात ॥१३०॥ अवगुन तिज सब के गुन गहहीं। बिप्त धेनु हित संकट सहहीं॥ नीतिनिपुन जिन्ह कइ जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका॥ गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा। जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा॥ राम भगत प्रिय लागहिं जेही। तेहि उर बसहु सहित बैदेही॥ जाति पाँति धनु धरमु बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई॥ सब तिज तुम्हिह रहइ उर लाई। तेहि के हृद्यँ रहहु रघुराई॥ सरगु नरकु अपबरगु समाना। जहँ तहुँ देख धरें धनु बाना॥ करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि कें उर देरा॥ दो०-जाहिन चाहिअ कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु।

वसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु॥१३१॥
एहि विधि मुनिवर भवन देखाए। बचन सप्रेम राम मन भाए॥
कह मुनि सुनहु भानुकुलनायक। आश्रमकहउँसमयसुखदायक॥
चित्रकूट गिरि करहु निवास्। तहँ तुम्हार सब भाँति सुपास्॥
सेलु सुहावन कानन चारू। किर केहिर मृग विहग विहारू॥
नदी पुनीत पुरान बखानी। अत्रिपिया निज तप वल आनी॥
सुरसिर धार नाउँ मंदािकिनि। जो सब पातक पोतक डािकिनि॥
अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं। करिहं जोग जपतपतन कसहीं॥
चलहु सफलश्रम सब कर करहू। राम देहु गोरव गिरिवरहू॥
दो०-चित्रकृट महिमा अमित कही महामुनि गाइ।

आइ नहाए सरित वर सिय समेत दोउ भाइ ॥१३२॥ रघुवर कहेउ लखन भल घाटू। करहु कतहुँ अव ठाहर ठाटू॥ लखन दीख पय उतर करारा। चहुँ दिसिफिरेउधनुष जिमिनारा॥
नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुष किल साउज नाना॥
चित्रकूट जनु अचल अहेरी। चुकइ न घात मार मुठभेरी॥
अस किह लखन ठाउँ देखरावा। थलु विलोकि रघुवर सुखु पावा॥
रमेउ राम मनु देवन्ह जाना। चले सिहत सुर थपित प्रधाना॥
कोल किरात बेष सब आए। रचे परन तृन सदन सुहाए॥
बरिन न जाहिं मंजु दुइ साला। एक लिलत लघु एक विसाला॥
दो०-लखन जानकी सिहत प्रभु राजत रुचिर निकेत।
सोह मदनु मुनि बेष जनु रित रितुराज समेत॥१३३॥

मासपारायण, सत्रहवाँ विश्राम

अमर नाग किंनर दिसिपाला। चित्रकृट आए तेहि काला॥ राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। मुदित देव लहि लोचन लाहू॥ बरिप सुमन कह देव समाजू। नाथ सनाथ भए हम आजू॥ करि विनती दुख दुसह सुनाए। हरिषत निज निज सदन सिधाए॥ चित्रकृट रघुनंदनु छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए॥ आवत देखि मुदित मुनिबृंदा। कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा॥ मुनि रघुवरहि लाइ उर लेहीं। सुफल होन हित आसिष देहीं॥ सिय सोमित्रि राम छिब देखिहें। साधन सकल सफलकरिलेखिहें॥

दो - जथाजोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिबृंद ।

करहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद ॥१३४॥ यह सुधि कोल किरातन्ह पाई। हरषे जनु नव निधि घर आई॥ कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु लूटन सोना॥ तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता। अपर तिन्हिह पूँछहिं मगु जाता॥ कहत सुनत रघुबीर निकाई। आइ सबिन्ह देखे रघुराई॥ करिं जोहारु भेंट धिर आगे। प्रभुहि बिलोकिहं अति अनुरागे॥ चित्र लिखे जनु जहँ तहँ ठाढ़े। पुलक सरीर नयन जल बाढ़े॥ राम सनेह मगन सब जाने। किह प्रिय बचन सकल सनमाने॥ प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी। बचन बिनीत कहिं कर जोरी॥ हो०-अब हम नाथ सनाथ सब भए देखि प्रभु पाय।

भाग हमारें आगमनु राउर कोसलराय ॥१३५॥ धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जह जह नाथ पाउ तुम्ह धारा॥ धन्य मूमि बन पंथ पहारा। जह जह नाथ पाउ तुम्ह धारा॥ धन्य विहग मृग काननचारी। सफल जनम भए तुम्हि निहारी॥ हम सब धन्य सिहत परिवारा। दीख दरसु भिर नयन तुम्हारा॥ कीन्ह बासु भल ठाउँ बिचारी। इहाँ सकल रितु रहव सुखारी॥ हम सब भाँति करब सेवकाई। किर केहिर अहि बाघ बराई॥ बन बेह गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा॥ तहँ तहँ तुम्हि अहेर खेलाउव। सर निरझर जल ठाउँ देखाउव॥ हम सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचव आयसु देता॥ हो०-बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुना ऐन।

वचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन ॥१३६॥
गमिह केवल प्रेमु पिआरा। जानि लेउ जो जानिनहारा॥
गम सकल बनचर तब तोपे। किह मृदु बचन प्रेम पिरपोषे॥
बिदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए॥
एहिविधिसिय समेत दोउ भाई। बसिह बिपिन सुर मुनि सुखदाई॥
जब तें आइ रहे रघुनायकु। तब तें भयउ बनु मंगलदायकु॥
फूलहिं फलहिं बिटप विधिनाना। मंजु बलित बर बेलि बिताना॥

सुरतरु सरिस सुभायँ सुहाए। मनहुँ बिबुध बन परिहरि आए॥ गुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी। त्रिबिध बयारि बहइ सुखदेनी॥ हो॰-नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्क चकोर।

भाँति भाँति बोलहिं बिहग श्रवन सुखद चित चोर ॥१३०॥
किर केहिर किप कोल कुरंगा। बिगतबैर विचरहिं सब संगा॥
फिरत अहेर राम छिब देखी। होिहं मुदित मृगबृंद विसेषी॥
बिबुध विपिन जहँ लगि जग माहीं। देखि रामबनु सकल सिहाहीं॥
सुरसिर सरसइ दिनकर कन्या। मेकलसुता गोदाविर धन्या॥
सब सर सिंधु नदीं नद नाना। मंदािकिन कर करिहं बखाना॥
उदय अस्त गिरि अह कैलास्। मंदर मेह सकल सुरबास्॥
सैल हिमाचल आदिक जेते। चित्रकृट जसु गाविहं तेते॥
बिध मुदित मन सुखु न समाई। श्रम बिनु बिपुल बड़ाई पाई॥
दो०-चित्रकृट के बिहग मृग बेलि बिटप तृन जाित।

पुन्य पुंज सब धन्य अस कहिं देव दिन राति ॥१३८॥
नयनवंत रघुवरिह बिलोकी। पाइ जनम फलहोिहं बिसोकी॥
परित चरन रज अचर सुखारी। भए परम पद के अधिकारी॥
सो वनु सैलु सुभायें सुहावन। मंगलमय अति पावन पावन॥
मिहमा कि कविनिबिध तास्र। सुखसागर जहँ कीन्ह निवास्र॥
पय पयोधि तिज अबध बिहाई। जहँ सिय लखनु रामु रहेआई॥
कि कि सकि सुपमा जिसकानन। जों सतसहस होिहं सहसानन॥
सो में बरिन कहीं बिधि केहीं। डाबर कमठ कि मंदर लेहीं॥
सेविहं लखनु करम मन बानी। जाइ न सीलु सनेहु बखानी॥

हो - छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु।

करत न सपनेहुँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु॥१३९॥
राम संग सिय रहति सुखारी। पुर परिजन गृह सुरति विसारी॥
छिनु छिनु पियविधुबदनु निहारी। प्रमुदित मनहुँ चकोरकुमारी॥
नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी। हरिषत रहित दिवस जिमि कोकी॥
सिय मनु राम चरन अनुरागा। अवधसहस सम बनु प्रिय लगा॥
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवाह कुरंग विहंगा॥
सासु ससुरसम मुनितिय मुनिवर। असनु अमि असम कंद मूलफर॥
नाथ साथ साँथरी सुहाई। मयन सयन सय सम सुखदाई॥
लोकप होहि बिलोकत जासु। तहिकि मोहि सक विपय विलासु॥
दो०-सुमिरत रामहि तजहिं जन तन सम विषय विलासु।

रामिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तासु ॥१४०॥
सीय लखन जेहिबिधिसुखुलहहीं।सोइरघुनाथ करिह सोइकहहीं॥
कहिं पुरातन कथा कहानी।सुनिहं लखनु सिय अतिसुखुमानी॥
जब जब रामु अबध सुधि करहीं।तब तब बारि बिलोचन भरहीं॥
सुमिरि मातु पितु परिजन भाई। भरत सनेहु सीलु सेवकाई॥
कृपासिधु प्रभु होहिं दुखारी।धीरजुधरहिं कुसमउ बिचारी॥
लिखिसयलखनु बिकलहोइ जाहीं।जिमि पुरुपहि अनुसरपरिछाहीं
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदनु।धीर कृपाल भगत उर चंदनु॥
लगे कहन कछु कथा पुनीता।सुनिसुखुलहिं लखनु अरुसीता॥
दो०-रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत।

जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥१४१॥ जोगवहिं प्रभु सिय छखनहि कैसें। पछक बिछोचन गोछक जैसें॥ सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि। जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि॥
एहिबिधिप्रभु बन बसहिं सुखारी। खग मृग सुर तापस हितकारी॥
कहेउँ राम बन गवनु सुहावा। सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा॥
फिरेउ निषादु प्रभुहि पहुँचाई। सचिव सहित रथ देखेसि आई॥
मंत्री बिकल बिलोकि निषादू। कहिन जाइ जसभयउ बिषादू॥
राम राम सिय लखन पुकारी। परेउ धरनितल व्याकुल भारी॥
देखिदखिन दिसिहयहिहिनाहीं। जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं॥
दो०-नहिं तृन चरहिं न पिअहिं जलु मोचहिं लोचन बारि।

व्याकुल भए निषाद सब रघुवर बाजि निहारि॥१४२॥ धरि धीरज तब कहइ निषादू। अब सुमंत्र परिहरह विषादू॥ तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता। धरहुधीर लिख विमुख विधाता॥ विविधि कथा कहि कहि मृदु बानी। रथ बैठारेउ बरबस आनी॥ सोक सिथिल रथु सकइन हाँकी। रघुवर विरह पीर उर बाँकी॥ चरफराहिं मग चलहिं न घोरे। बन मृग मनहुँ आनि रथ जोरे॥ अदुकि परहिं फिरि हेरहिं पीछें। राम वियोगि विकल दुख तीछें॥ जो कह रामु लखनु बैदेही। हिंकरि हिंकरि हित हेरहिं तेही॥ बाजि विरह गति कहि किमि जाती। विनुमनि फनिक विकल जेहि भाँती दो०-भयउ निषादु विषादबस देखत सचिव तुरंग।

बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग ॥१४३॥ गृह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई। बिरहु विषादु बरिन निहं जाई॥ चले अवध लेइ रथिह निषादा। होहिं छनिहं छन मगन बिषादा॥ सोच सुमंत्र विकल दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना॥ रहिहि न अंतहुँ अधम सरीक्त। जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू॥ भए अजस अघ भाजन प्राना। कवन हेतु नहिं करत प्रयाना॥ अहह मंद मनु अवसर चूका। अजहुँ न हृदय होत दुइ टूका॥ मीजि हाथ सिरु धुनि पछिताई। मनहुँ ऋपन धन रासि गवाँई॥ विरिद बाँधि वर बीरु कहाई। चलेउ समर जनु सुभट पराई॥ हो०-बिप्र बिबेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति।

जिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥१४४॥
जिमि कुलीन तिय साधु सयानी। पितदेवता करम मन बानी॥
रहे करम बस पिरहिर नाहू। सचिव हृदयँ तिमि दारुन दाहू॥
लोचन सजल डीठि भइ थोरी। सुनइनश्रवन विकलमित भोरी॥
सूखिह अधर लागि मुहँ लाटी। जिउन जाइ उर अवधि कपाटी॥
बिबरन भयउ न जाइ निहारी। मारेसि मनहुँ पिता महतारी॥
हानि गलानि विपुल मन ब्यापी। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी॥
बचनु न आव हृदयँ पिछताई। अवध काह मैं देखब जाई॥
राम रहित रथ देखिहि जोई। सकुचिहि मोहि विलोकत सोई॥
दो॰-धाइ पुँछिहिह मोहि जब विकल नगर नर नारि।

उतरु देव में सबहि तब हृद्यं वज्रु बैठारि ॥१४५॥
पुछिहहिंदीन दुखित सब माता। कहब काह में तिन्हिह बिधाता॥
पूछिहि जबहिं लखन महतारी। कहिहउँ कवन सँदेस सुखारी॥
राम जनिन जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छु जिमि धेनु लवाई॥
पूँछत उतरु देव में तेही। गे बनु राम लखनु बैदेही॥
जोइ पूँछिहि तेहि ऊतरु देवा। जाइ अवध अब यहु सुखु लेवा॥
पूँछिहि जबहिं राउ दुख दीना। जिवनु जासु रघुनाथ अधीना॥
देहउँ उतरु कीनु मुहु लाई। आयउँ कुसल कुअँर पहुँचाई॥

सुनत लखन सिय राम सँदेस् । तृनजिमितनु परिहरिहिनरेस् ॥ दो॰-हदउ न विदरेउ पंक जिमि विछुरत पीतमु नीरु ।

जानत हों मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीरु ॥१४६॥
एहि विधिकरत पंथ पछितावा। तमसा तीर तुरत रथु आवा॥
विदा किए करि विनय निषादा। फिरे पायँ परि विकल विषादा॥
पैठत नगर सचिव सकुचाई। जनु मारेसि गुर बाँभन गाई॥
वैठि विटप तर दिवसु गवाँवा। साँझ समय तब अवसरु पावा॥
अवध प्रवेसु कीन्ह अधिआरें। पैठ भवन रथु राखि दुआरें॥
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए। भूप द्वार रथु देखन आए॥
रथु पहिचानि विकल लिख घोरे। गरिहं गात जिमि आतप ओरे॥
नगर नारि नर ज्याकुल कैसें। निघटत नीर मीनगन जैसें॥
दो॰-सचिव आगमनु सुनत सबु विकल भयउ रनिवासु।

भवनु भयंकर लाग तेहि मानहुँ पेत निवासु ॥१४७॥
अति आरित सब पूँछिह रानी। उतरु न आव बिकल भइ बानी॥
सुनइ न श्रवन नयन निहं सुझा। कहहु कहाँ चपु तेहि तेहि बूझा॥
दासिन्ह दीख सचिव विकलाई। कौसल्या गृहुँ गईं लवाई॥
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा। अमिअ रहित जनु चंदु विराजा॥
आसन सयन बिभूषन हीना। परेउ भूमितल निपट मलीना॥
लेह उसासु सोच एहि भाँती। सुरपुर तें जनु खँसेउ जजाती॥
लेत सोच भिर छिनु छिनु छाती। जनु जिर पंख परेउ संपाती॥
राम राम कह राम सनेही। पुनि कह राम लखन बैदेही॥
दो०-देखि सचिव जय जीव कहि कीन्हेउ दंड प्रनामु।

सुनत उठेउ ब्याकुल चपित कहु सुमंत्र कहँ रामु ॥१४८॥

भूष सुमंत्र ठीन्ह उर लाई। बूड़त कछु अधार जनु पाई॥
सिहत सनेह निकट बैठारी। पूँछत राउ नयन भरि बारी।
राम कुसल कहु सखा सनेही। कहँ रघुनाथु लखनु बैदेही॥
आने फेरि कि बनिह सिधाए। सुनत सिचव लोचन जल छाए॥
सोक बिकल पुनि पूँछ नरेस्। कहु सिय राम लखन संदेस्॥
राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥
राउ सुनाइ दीन्ह बनबास्। सुनि मन भयउ न हरषु हराँस्॥
सो सुत बिछुरत गए न प्राना। को पापी बड़ मोहि समाना॥
दी॰-सखा रामु सिय लखनु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाउ।

नाहिं त चाहत चलन अब प्रान कहउँ सितभाउ ॥१४९॥
पुनि पुनि पूँछत मंत्रिहि राऊ। प्रियतम सुअन सँदेस सुनाऊ॥
करिह सखा सोइ बेगि उपाऊ। रामु लखनु सिय नयन देखाऊ॥
सचिव धीर धिर कह मृदु बानी। महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी॥
बीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा॥
जनम मरन सबदुखसुखभोगा। हानि लाभु प्रियमिलन वियोगा॥
काल करम बस होहिं गोसाई। बरबस राति दिवस की नाई॥
सुख हरषिहं जड़ दुख बिलखाई।। दोउ सम धीर धरिहं मनमाई॥
धीरज धरहु बिबेकु विचारी। छाड़िअ सोच सकल हितकारी॥
दो०-प्रथम बासु तमसा भयउ दूसर सुरसिर तीर।

न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोउ बीर ॥१५०॥ केवट कीन्हि बहुत सेवकाई।सो जामिनि सिंगरोर गवाँई॥ होत प्रात वट छीरु मगावा।जटा मुकुट निज सीस बनावा॥ राम सखाँ तब नाव मगाई।प्रिया चढ़ाइ चढ़े रघुराई॥ लखन बान धनु धरे बनाई। आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई॥ विकल बिलोकि मोहि रघुबीरा। बोले मधुर बचन धिर धीरा॥ तात प्रनामु तात सन कहेहू। बार बार पद पंकज गहेहू॥ करिब पायँ पिर बिनय बहोरी। तात करिअ जिन चिंता मोरी॥ बन मग मंगल कुसल हमारें। ऋपा अनुग्रह पुन्य तुम्हारें॥

इं॰-तुम्हरें अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहीं। प्रतिपालिआयसुकुसल देखन पाय पुनि फिरि आइहीं॥ जननी सकल परितोषि परि परि पायँ करि बिनती घनी। तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहिं कुसली रहहिं कोसलधनी॥

सो॰-गुर सन कहब सँदेखु बार बार पद पदुम गिह ।
करब सोइ उपदेखु जेहिं न सोच मोहि अवधपित ॥१५१॥
पुरजन परिजन सकल निहोरी।तात सुनाएहु बिनती मोरी॥
सोइ सब भाँति मोर हितकारी।जातें रह नरनाहु सुखारी॥
कहब सँदेसु भरत के आएँ।नीति न तिजअ राजपदु पाएँ॥
पालेहु प्रजिह करम मन बानी।सेएहु मातु सकल सम जानी॥
ओर निबाहेहु भायप भाई।किर पितु मातु सुजन सेवकाई॥
तात भाँति तेहि राखब राऊ।सोच मोर जेहिं करें न काऊ॥
लखन कहे कछु बचन कठोरा।बरिज राम पुनि मोहिनिहोरा॥
बार बार निज सपथ देवाई।कहिंब न तात लखन लरिकाई॥
दो॰-कहि प्रनामु कछु कहन लिय सिय भइ सिथिल सनेह।

थिकत बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह ॥१५२॥ तेहि अवसर रघुबर रुख पाई।केवट पारहि नाव चलाई॥ रघुकुलतिलक चले एहि भाँती।देखउँठाद कुलिसधरि छाती॥ में आपन किमि कहों कलेस्। जिअत फिरेउँ लेइ राम सँदेस्॥ असकिह सिचववचनरहिगयऊ। हानि गलानि सोच वस भयऊ॥ सृत बचन सुनतिह नरनाहू। परेउ धरिन उर दारुन दाहू॥ तलफत विषम मोह मन मापा। माजा मनहुँ मीन कहुँ व्यापा॥ किर बिलाप सब रोविह रानी। महा विपिति किमि जाइ बखानी॥ सुनि विलाप दुखहू दुखुलागा। धीरजहू कर धीरजु भागा॥ दो०-भयउ कोलाहलु अवध अति सुनि चृप राउर सोरु।

विपुल बिहग वन परेउ निसि मानहुँ कुलिस कठोर ॥१५३॥ प्रान कंठगत भयउ भुआलू। मनिविहीन जनु व्याकुल व्यालू॥ इंद्रीं सकल विकल भइँ भारी। जनु सर सरसि जवनु बिनु बारी॥ कोसल्याँ नृपु दीख मलाना। रिबकुल रिव अथयउ जियँ जाना॥ उर धिर धीर राम महतारी। बोली बचन समय अनुसारी॥ नाथ समुझि मन करिअ विचारू। राम वियोग पयोधि अपारू॥ करनधार तुम्ह अवध जहाजू। चढ़े उसकल प्रियपथिक समाजू॥ धीरजु धिरअ त पाइअ पारू। नाहिं त बूड़िहि सबु परिवारू॥ जी जियँ धिरअ विनय पिय मोरी। रामुल खनु सिय मिलहिं बहोरी॥ दो॰-प्रिया बचन मृदु सुनत नृपु चितयउ आँखि उधारि।

तलफत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बारि ॥१५४॥ धरि धीरजु उठि बैठ भुआलू। कहु सुमंत्र कहँ राम कृपालू॥ कहाँ लखनु कहँ रामु सनेही। कहँ प्रिय पुत्रबध् बैदेही॥ बिलपत राउ बिकल बहु भाँती। भइजुग सिरस सिराति न राती॥ तापस अंध साप सुधि आई। कोसल्यिह सब कथा सुनाई॥ भयउ बिकल बरनत इतिहासा। राम रहित धिग जीवन आसा॥ सो तनु राखि करब मैं काहा। जेहिं न प्रेम पनु मोर निवाहा॥ हा रघुनंदन पान पिरीते। तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते॥ हा जानकी लखन हा रघुबर। हा पितु हित चित चातक जलधर॥ दो॰-राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम।

तनु परिहरि रघुवर बिरहँ राउ गयउ सुरधाम ॥१५५॥ जिअन मरन फलु दसरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु छावा॥ जिअत राम विधु बदनु निहारा। राम विरह करि मरनु सँवारा॥ सोक विकल सब रोवहिं रानी। रूपु सीलु बलु तेजु बखानी॥ करिं विलाप अनेक प्रकारा। परिहें भूमितल बारिं बारा॥ विलपिं विकल दास अरु दासी। घर घर रुदनु करिं पुरवासी॥ अँथयउ आजु भानुकुल भानू। धरम अवधि गुन रूप निधानू॥ गारीं सकल केंकइहि देहीं। नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं॥ एहि विधि बिलपत रैनि बिहानी। आए सकल महामुनि ग्यानी॥ दो०-तव बसिष्ठ मुनि समय सम किह अनेक इतिहास।

सोक नेवारेउ सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५६॥
तेल नाव भिर तृप तृन राखा। दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा॥
धावहु बेगि भरत पिह जाहू। तृप सुधि कतहुँ कहहु जिन काहू॥
एतनेइ कहेहु भरत सन जाई। गुर बोलाइ प्रथ्य दोउ भाई॥
सुनि मृनि आयसु धावन धाए। चले बेग बर बाजि लजाए॥
अनस्थु अवध अरंभेउ जब तें। कुसगुन होहिं भरत कहुँ तब तें॥
देखिहं राति भयानक सपना। जागिकरहिं करु कोटि कलपना॥
विप्र जेवाँइ देहिं दिन दाना। सिव अभिषेककरहिं विधिनाना॥
मागिहं हृद्यं महेस मनाई। कुसल मातु पितु परिजनभाई॥

दो - एहि विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ।

गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥१५७॥ चले समीर बेग हय हाँके। नाघत सरित सैल बन बाँके॥ हृद्यँ सोचु वड़ कछु न सोहाई। अस जानहिं जियँ जाउँ उड़ाई॥ एक निमेप वरष सम जाई। एहि विधि भरत नगर निअराई॥ असगुन होहिं नगर पैठारा। रटहिं कुभाँति कुखेत करारा॥ खर सिआर बोलिहें प्रतिकृला। सुनि सुनि होइ भरत मन सूला॥ श्रीहत सर सरिता बन बागा। नगरु बिसेषि भयावनु लागा॥ खग मृग हयगय जाहिंनजोए। राम बियोग कुरोग बिगोए॥ नगर नारि नर निपट दुखारी। मनहुँ सबन्हि सब संपति हारी॥ दो॰-पुरजन मिलहिं न कहिं कछु गवँहिं जोहारिं जाहिं।

भरत कुसल पुँछि न सकहिं भय विषाद मन माहिं ॥१५८॥ -हाट बाट नहिं जाइ निहारी। जनु पुर दहँ दिसि लागि द्वारी॥ आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि। हरषी रिबकुल जलरुह चंदिनि॥ सजि आरती मुदित उठि धाई। द्वारेहिं भेंटि भवन लेइ आई॥ भरत दुखित परिवारु निहारा। मानहुँ तुहिन बनज बनु मारा॥ कैकेई हरिित एहि भाँती। मनहुँ मुदित दव लाइ किराती॥ सुतिह ससोच देखि मनु मारें। पूँछिति नैहर कुसल हमारें॥ सकल कुसल कहि भरत सुनाई। पूँछी निज कुल कुसल भलाई॥ कहु कहँ तात कहाँ सब माता। कहँ सियराम लखन प्रिय भ्राता॥ दो॰-सुनि सुत बचन सनेहमय कपट नीर भरि नैन।

भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली बैन ॥१५९॥ तात बात में सकल सँवारी। भे मंथरा सहाय बिचारी॥

ʊ॰ মৃ॰ ३२--CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

कछुककाज बिधि बीच विगारेउ। भूपित सुरपित पुर पगु धारेउ॥
सुनत भरतु भए विबस विपादा। जनु सहमेउ किर केहिर नादा॥
तात तात हा तात पुकारी। परे भूमितल ज्याकुल भारी॥
चलत न देखन पायउँ तोही। तात न रामिह सोंपेहु मोही॥
वहुरि धीर धिर उठे सँभारी। कहु पितु मरन हेतु महतारी॥
सुनि सुत बचन कहित कैंकेई। मरमु पाँछि जनु माहुर देई॥
आदिहु तें सब आपिन करनी। कुटिल कठोर मुदित मन बरनी॥
दो॰-भरतिह बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौनु।

हेतु अपनपउ जानि जियँ थिकत रहे धिर मौनु ॥१६०॥
बिकलिकोिकिसुतिहसमुझावित। मनहुँ जरे पर लोनु लगावित॥
तात राउ नहिं सोचे जोगू। बिदृइसुकृतजसुकीन्हेउभोगू॥
जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपित सदन सिधाए॥
अस अनुमानि सोच परिहरहू। सहित समाज राज पुर करहू॥
सुनि सुित सहमेउ राजकुमारू। पाकें छत जनु लाग अँगारू॥
धीरज धिर भिर लेहिं उसासा। पापिनिसबहिभाँति कुलनासा॥
जों पे कुरुचि रही अति तोही। जनमत काहे न मारे मोही॥
पेड़ काटि तें पालउ सींचा। मीनजिअनितिबारि उलीचा॥
दो०-हंसबंसु दसरथु जनकु राम लखन से भाइ।

जननी तुँ जननी भई बिधि सन कछु न बसाइ ॥१६१॥ जबतेंकुमतिकुमतिजयँठयऊ। खंड खंड होइ हृदउ न गयऊ॥ बर मागत मन भइ नहिं पीरा। गरि न जीह मुहँ परेउ न कीरा॥ भूपँभतीतितोरि किमि कीन्ही। मरन काल बिधि मति हरिलीन्ही॥ बिधिहुँ ननारिहृदयगति जानी। सकल कपट अघ अवगुन खानी॥

सरल सुसील धरम रत राऊ। सो किमि जाने तीय सुभाऊ॥ अस को जीव जंतु जग माहीं। जेहि रघुनाथ प्रानिषय नाहीं॥ भे अति अहित रामु तेउ तोही। को तु अइसि सत्य कहु मोही॥ जोहसिसो हसिमुहँ मसि लाई। आँखि ओट उठि बैठहि जाई॥ दो - राम विरोधी हृदय तें पगट कीन्ह विधि मोहि।

मो समान को पातकी बादि कहउँ कछ तोहि ॥१६२॥ सुनि सत्रुघुन मातु कुटिलाई। जरहिं गात रिस कछु न बसाई॥ तेहि अवसर कुबरी तहँ आई। वसन विभूषन विविध बनाई॥ लखि रिस भरेउ लखन लघु भाई। वरत अनल घृत आहुति पाई॥ हुमगि लात तकि क्बर मारा। परि मुह भर महि करत पुकारा॥ कृबर टूटेंड फूट कपारू। दलितदसन मुखरुधिरप्रचारू॥ आह दइअ में काह नसावा। करतनीक फलु अनइस पावा॥ सुनिरिपुहनलिबनसिखखोटी। लगे घसीटन धरि धरि झोंटी॥ भरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई। कौसल्या पहिंगे दोउ भाई॥ दो - मिलिन बसन बिबरन बिकल कुस सरीर दुख भार।

कनक कलप बर बेलि बन मानहुँ हनी तुसार ॥१६३॥ भरतिह देखि मात उठि धाई। मुरुछित अवनि परी झइँ आई॥ देखत भरत विकल भए भारी। परे चरन तन दसा बिसारी॥ मातु तात कहँ देहि देखाई। कहँ सिय रामु लखनु दोउ भाई॥ कैकइ कत जनमी जग माझा। जों जनमि त भइ काहे नवाँ झा॥ कुल कलंकु जेहिं जनमेउ मोही। अपजस भाजन प्रियजन दोही॥ कोतिभुवन मोहि सरिसअभागी। गति असि तोरिमातु जेहि लागी॥ पितु सुरपुर बन रघुबर केत्। मैं केवल सब अनस्थ हेत्॥ धिग मोहि भयउँ बेनु बनआगी। दुसह दाह दुख दूपन भागी॥ दो॰-मातु भरत के बचन मृदु सुनि पुनि उठी सँभारि।

तिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचित बारि ॥१६४॥
सरल सुभाय मायँ हियँ लाए। अति हित मनहुँ राम फिरि आए॥
भेंटेउ बहुरि लखन लघु भाई। सोकु सनेहु न हृदयँ समाई॥
देखि सुभाउ कहत सबु कोई। राम मातु अस काहे न होई॥
माताँ भरतु गोद बैठारे। आँसु पोंछि मृदु बचन उचारे॥
अजहुँ बच्छ बिल धीरज धरहू। कुसमउ समुझि सोक परिहरहू॥
जिनमानहु हियँ हानि गलानी। काल करम गित अघित जानी॥
काहुहि दोसु देहु जिन ताता। भा मोहि सब बिधिवाम विधाता॥
जो एतेहुँ दुख मोहि जिआवा। अजहुँ को जानइ का तेहि भावा॥
दो॰-पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर।

विसमउ हरपु न हृदयँ कछु पहिरे बलकल चीर ॥१६५॥
मुख प्रसन्न मन रग न रोपू। सब कर सब विधि करिपरितोपू॥
चले विपिन सुनि सियसँग लागी। रहह न राम चरन अनुरागी॥
सुनतिह लखनु चले उठि साथा। रहिह न जतन किए रघुनाथा॥
तब रघुपित सब ही सिरु नाई। चले संग सिय अरु लघु भाई॥
रामु लखनु सिय बनिह सिधाए। गइउँ न संग न प्रान पठाए॥
यहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगें। तउ न तजा तनु जीव अभागें॥
मोहि न लाज निज नेहु निहारी। राम सिरस सुत में महतारी॥
जिऐ मरे भल भूपित जाना। मोर हृदय सत कुलिस समाना॥
हो०-कौसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवासु।

ब्याकुल बिलपत राजगृह मानहुँ सोक नेवासु ॥१६६॥

विल्पहिं विकल भरत दोउ भाई। कौसल्याँ लिए हदयँ लगाई॥ भाँति अनेक भरत समुझाए। किह विवेकमय बचन सुनाए॥ भरतहुँ मातु सकल समुझाई। किह पुरान श्रुति कथा सुहाई॥ छल विहीन सुचि सरल सुबानी। बोले भरत जोरि जुग पानी॥ जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जारें॥ जे अघ तिय बालक बध कीन्हें। मीत महीपित माहुर दीन्हें॥ जे पातक उपपातक अहहीं। करमवचनमनभवकविकहहीं॥ ते पातक मोहि होहुँ विधाता। जों यह होइ मोर मत माता॥ हो०-जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर।

तेहि कइ गित मोहि देउ विधि जों जननी मत मोर ॥१६०॥ वेचिह वेदु धरमु दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप कि देहीं॥ कपटी कुटिल कलह पिय कोधी। वेद विदूषक विस्व विरोधी॥ लोभी लंपट लोलुपचारा। जे ताकिह परधनु परदारा॥ पावों मैं तिन्ह के गित घोरा। जों जननी यह समत मोरा॥ जे निहं साधु संग अनुरागे। परमारथ पथ विमुख अभागे॥ जे न भजिह हिर नरतनु पाई। जिन्हिहनहरिहरसुजसुसोहाई॥ तिन्ह के गित मोहि संकर देऊ। जननी जों यह जानों भेऊ॥ दो॰-मातु भरत के बचन सुनि साँचे सरल सुभायँ।

कहित राम पिय तात तुम्ह सदा बचन मन कायँ ॥१६८॥ राम पानहु तें पान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि पानहु तें प्यारे॥ बिधु बिष चवे स्रवे हिमु आगी। होइ बारिचर बारि बिरागी॥ भएँ ग्यानु बरु मिटें न मोहू। तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू॥ मत तुम्हारयहु जो जग कहहीं। सो सपनेहुँ सुख सुगति न छहहीं। असकिह मातु भरतु हियँ छाए। थन पय स्रविहं नयन जल छाए।। करत बिलाप बहुत यहि भाँती। बैठेहिं बीति गई सब राती।। बामदेउ बसिष्ठ तब आए। सचिव महाजन सकल बोलाए।। मुनिबहु भाँति भरत उपदेसे। कहि परमारथ बचन सुदेसे।। हो॰-तात हृद्यँ धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु।

उठे भरत गुर वचन सुनि करन कहेउ सबु साजु ॥१६९॥
- व्यतनु बेद बिदित अन्हवावा। परम बिचित्र बिमानु बनावा॥
गहि पद भरत मातु सब राखी। रहीं रानि दरसन अभिलाषी॥
चंदन अगर भार बहु आए। अमित अनेक सुगंध सुहाए॥
सरजु तीर रचि चिता बनाई। जनु सुरपुर सोपान सुहाई॥
एहि विधिदाह किया सबकीन्ही। विधिवतन्हाइतिलां जुलिदीन्ही॥
सोधि सुमृति सब बेद पुराना। कीन्ह भरत दसगात बिधाना॥
जहाँ जस मुनिवर आयसुदीन्हा। तहाँ तस सहस भाँति सबु कीन्हा॥
भए बिसुद्ध दिए सब दाना। धेनु बाजि गज बाहन नाना॥
दो॰-सिंघासन भूषन बसन अन्न धरनि धन धाम।

दिए भरत लहि भूमिसुर भे परिपूरन काम ॥१७०॥
पितु हितभरतकीन्हि जसिकरनी। सो मुख लाख जाइ नहिं बरनी॥
सुदिनु सोधि मुनिबर तब आए। सचिवमहाजन सकलबोलाए॥
बैठे राजसभाँ सब जाई। पठए बोलि भरत दोउ भाई॥
भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे। नीति धरममय बचन उचारे॥
प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी।कैकइकुटिलकीन्हि जसिकरनी॥
भूप धरमबतु सत्य सराहा। जेहिं तनु परिहरि प्रेमु निबाहा॥

कहत राम गुन सील सुभाऊ। सजल नयनपुलकेउ मुनिराऊ॥ वहुरिलखन सिय प्रीति बखानी। सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी॥ दो॰-सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ।

हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥१७१॥
अस विचारि केहि देइअ दोसू। व्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू॥
तात विचारु करहु मन माहीं। सोच जोगु दसरथु चपु नाहीं॥
सोचिअ विप्र जो वेद विहीना। तिजिनिज धरमु विषय लयलीना॥
सोचिअ चपसु कपन धनवान्। जेहि न प्रजा प्रिय पान समाना॥
सोचिअ बयसु कपन धनवान्। जोन अतिथि सिव भगति सुजान्॥
सोचिअ सुदु विष्र अवमानी। मुखर मानिषय ग्यान गुमानी॥
सोचिअ पुन पति बंचक नारी। कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी॥
सोचिअ बदु निज बतु परिहरई। जो नहिं गुर आयसु अनुसरई॥
दो॰-सोचिअ गृही जो मोहबस करइ करम पथ त्याग।

सोचिअ जती प्रपंच रत बिगत बिबेक बिराग ॥१७२॥
बैखानस सोइ सोचै जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू॥
सोचिअ पिसुन अकारन कोधी। जननि जनक गुर बंधु बिरोधी॥
सब बिधिसोचिअ पर अपकारी। निज तनु पोषक निरदय भारी॥
सोचनीय सबहीं बिधि सोई। जो न छाड़ि छलु हरि जन होई॥
सोचनीय नहिं कोसलराऊ। भुवन चारिदस पगट प्रभाऊ॥
भयउ न अहइन अबहोनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा॥
बिधिहरिहरुसुरपतिदिसिनाथा। बरनहिं सब दसरथ गुन गाथा॥
दो०-कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु।
राम लखन तुम्ह सत्रहन सरिस सुअन सुचि जासु॥१७३॥

सब प्रकार भूपित बड़भागी। बादि बिषादु करिअ तेहि लागी। यहु सुनि समुझिसोचुपरिहरहू। सिर धिर राज रजायसु करहू॥ रायँ राजपदु तुम्ह कहुँ दीन्हा। पिताबचनु फुरचाहिअ कीन्हा॥ तजे रामु जेहिं बचनहि लागी। तनु परिहरेउ राम बिरहागी॥ नृपहिबचनित्रयनिहंप्रियपाना। करहु तात पितु बचन प्रवाना॥ करहु सीस धिर भूप रजाई। हइ तुम्ह कहँ सब भाँति भलाई॥ परसुराम पितु अग्या राखी। मारी मातु लोक सब साखी॥ तनय जजातिहि जोबनु दयऊ। पितु अग्याँ अघअजसुन भयऊ॥ दो०-अनुचित उचित बिचाक तिज जे पालहिं पितु बैन।

ते भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरपित ऐन ॥१७४॥ अविस नरेस बचन फुर करहू। पालहु प्रजा सोकु परिहरहू॥ सुरपुर नृपु पाइहि परितोषू। तुम्ह कहुँ सुकृत सुजसुनिह दोषू॥ बेद बिदित संमत सबही का। जेहि पित देइ सो पावइ टीका॥ करहु राजु परिहरहु गलानी। मानहु मोर बचन हित जानी॥ सुनि सुख लहब राम बैदेहीं। अनुचित कहब न पंडित केहीं॥ कोसल्यादि सकल महतारीं। तेउ प्रजा सुख होहिं सुखारीं॥ परम तुम्हार राम कर जानिहि। सोसब बिधितुम्ह सनभल मानिहि॥ सोंपेहु राजु राम के आएँ। सेवा करेहु सनेह सुहाएँ॥ दो०-कीजिअ गुर आयसु अविस कहिं सचिव कर जोरि।

रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि ॥१७५॥ कौसल्या धरि धीरजु कहई। पूत पथ्य गुर आयसु अहई॥ सो आदरिअ करिअ हित मानी। तजिअबिषादुकालगतिजानी॥ बन रघुपति सुरपति नरनाहू। तुम्ह एहि भाँतितात कदराहू॥ परिजन प्रजा सचिव सब अंबा। तुम्हही सुत सब कहँ अवलंबा॥ लिख बिधि वाम कालुकितनाई। धीरजु धरहु मातु बिल जाई॥ सिर धिर गुर आयसु अनुसरहू। प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू॥ गुर के बचन सचिव अभिनंदनु। सुने भरत हिय हित जनु चंदनु॥ सुनी बहोरि मातु सृदु बानी। सील सनेह सरल रस सानी॥

छं-सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु ब्याकुल भए।
लोचन सरोरुह स्रवत सींचत विरह उर अंकुर नए॥
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की।
तुलसी सराहत सकल सादर सीवँ सहज सनेह की॥
सो-भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धिर।
बचन अमिअँ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि॥१७६॥

मासपारायण, अठारहवाँ विश्राम

मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका। प्रजा सचिव संमत सबही का॥
मातु उचित धरि आयसु दीन्हा। अवसि सीसधिर चाहउँ कीन्हा॥
गुर पितु मातु खामि हित बानी। सुनिमनमुदितकरिअभि जानी॥
उचित कि अनुचित किएँ बिचारू। धरमु जाइ सिर पातक भारू॥
तुम्ह तो देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई॥
जद्यपि यह समुझत हउँ नीकें। तदिप होत परितोषु न जी कें॥
अब तुम्ह विनय मोरि सुनि लेहू। मोहि अनुहरत सिखावनु देहू॥
ऊतक देउँ छमव अपराधू। दुखित दोष गुन गनहिं न साधू॥
हो०-पितु सुरपुर सिय रामु बन करन कहहु मोहि राजु।

एहि तें जानहु मोर हित के आपन वड़ काजु ॥१७७॥ हित हमार सियपित सेवकाई। सो हिर लीन्ह मातु कुटिलाई॥ में अनुमानि दीख मन माहीं। आन उपायँ मोर हित नाहीं॥ सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम सिय बिनु पद देखें॥ बादि बसन बिनु भूषन भारू। बादि बिरति बिनु ब्रह्मबिचारू॥ सरुज सरीर बादि बहु भोगा। बिनु हरि भगति जायँ जप जोगा॥ जायँ जीव बिनु देह सुहाई। बादि मोर सबु बिनु रघुराई॥ जाउँ राम पहिं आयसु देहू। एकहिं आँक मोर हित एहू॥ मोहिन्पकरिभलआपनचहहू। सोउ सनेह जड़ता बस कहहू॥ दो॰-कैकेई सुअ कुटिलमित राम बिमुख गतलाज।

तुम्ह चाहत सुखु मोहवस मोहि से अधम कें राज ॥१७८॥
कहउँ साँचु सब सुनि पितआहू। चाहिअ धरमसील नरनाहू॥
मोहि राजु हिठ देइहहु जबहीं। रसा रसातल जाइहि तबहीं॥
मोहि समान को पाप निवास्। जेहि लिग सीय राम बनवास्॥
रायँ राम कहुँ काननु दीन्हा। बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा॥
में सठु सब अनस्थ कर हेत्। बैठ बात सब सुनउँ सचेत्॥
विनु रघुवीर बिलोकि अवास्। रहे पान सिह जग उपहास्॥
राम पुनीत बिषय रस रूखे। लोलुप भूमि भोग के भूखे॥
कहुँ लिग कहीं हृदय किठनाई। निदिर कुलिसु जेहिं लही बड़ाई॥
दो०-कारन तें कारजु किठन होइ दोसु निहं मोर।

कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥१७९॥ कैंकेई भव तनु अनुरागे। पावँर प्रान अघाइ अभागे॥ जों पिय विरहँ पान पिय लागे। देखब सुनव बहुत अब आगे॥ लखन राम सिय कहुँ बनु दीन्हा। पठइ अमरपुर पति हित कीन्हा॥ लीन्ह विधवपन अपजसु आपू। दीन्हेउ प्रजहि सोकु संतापू॥ मोहि दीन्ह सुखुसुजसुसुराजू। कीन्ह कैकई सब कर काजू॥
एहि तें मोर काह अब नीका। तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका॥
कैकइ जठर जनिम जग माहीं। यह मोहि कहँ कछु अनुचित नाहीं॥
मोरि बात सब विधिहिं बनाई। प्रजा पाँच कत करहु सहाई॥
दो॰-ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार।

तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥१८०॥
कैंकइ सुअन जोगु जग जोई। चतुर विरंचि दीन्ह मोहि सोई॥
दसरथ तनय राम लघु भाई। दीन्हि मोहि विधि वादि बड़ाई॥
तुम्ह सब कहहु कढ़ावन टीका। राय रजायसु सब कहँ नीका॥
उतरु देउँकेहि विधि केहि केही। कहहु सुखेन जथा रुचि जेही॥
मोहि कुमातु समेत बिहाई। कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई॥
मो बिनु को सचराचर माहीं। जेहि सिय राम पानिपय नाहीं॥
परम हानि सब कहँ बड़ लाहू। अदिनु मोर नहिं दूपन काहू॥
संसय सील प्रेम बस अहहू। सबुइ उचित सब जो कछुकहहू॥
हो॰-राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रेमु विसेषि।

कहइ सुभाय सनेह वस मोरि दीनता देखि ॥१८१॥
गुर विवेक सागर जगु जाना। जिन्हिह विस्व कर बदर समाना॥
मो कहँ तिलक साज सज सोऊ। भएँ विधिविमुख विमुख सबुकोऊ॥
परिहिर रामु सीय जग माहीं। कोउन किहिह मोर मत नाहीं॥
सो मैं सुनव सहब सुखु मानी। अंतहुँ कीच तहाँ जहुँ पानी॥
हरुनमोहि जगकहिहि किपोचू। परलोकहु कर नाहिन सोचू॥
एकइ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि भे सिय रामु दुखारी॥
जीवन लाहु लखन भल पावा। सबु तिज राम चरन मनु लावा॥

मोर जनम रघुवर वन लागी। झूठ काह पछिताउँ अभागी॥ दो॰-आपनि दारुन दीनता कहउँ सबहि सिरु नाइ।

देखें बिनु रघुनाथ पद जिय के जरिन न जाइ ॥१८२॥ आन उपाउ मोहि नहिं सुझा। को जिय के रघुवर विनु बूझा॥ एकहिं आँक इहइ मन माहीं। प्रातकाल चलिहउँ प्रभु पाहीं॥ जद्यपि मैं अनभल अपराधी। भै मोहि कारन सकल उपाधी॥ तद्पि सरन सनमुख मोहि देखी। छिम सब करिहहिं ऋपा बिसेषी॥ सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। इपा सनेह सदन रघुराऊ॥ अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। मैं सिसु सेवक जद्यपि बामा॥ तुम्ह पे पाँच मोर भल मानी। आयसु आसिष देहु सुवानी॥ जेहिसुनिबिनयमोहि जनु जानी। आवहिं बहुरि रामु रजधानी॥

हो - जद्यपि जनमु कुमातु तें में सठु सदा सदोस।

आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुवीर भरोस ॥१८३॥ भरत बचन सब कहँ त्रिय लागे। राम सनेह सुधाँ जनु पागे॥ लोग वियोग विषम विष दागे। मंत्र सवीज सुनत जनु जागे॥ मातु सचिव गुर पुर नर नारी। सकल सनेहँ विकल भए भारी॥ भरतिह कहिं सराहि सराही। राम प्रेम सूरित तनु आही॥ तात भरत अस काहे न कहहू। पान समान राम प्रिय अहहू॥ जो पावँर अपनी जड़ताई। तुम्हिह सुगाइ मातु कुटिलाई॥ सो सठु कोटिक पुरुष समेता। वसिहि कलप सत नरक निकेता॥ अहि अघअवगुन नहिं मनिगहई। हरइ गरल दुख दारिद दहई॥ हो - अविस चिलिअ वन रामु जहँ भरत मंत्रु भल कीन्ह।

सोक सिंधु बूड़त सबिह तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥१८४॥

भा सब कें मन मोदु न थोरा। जनुघनधुनिसुनिचातकमोरा॥
चलत प्रात लखि निरनउ नीके। भरतु प्रानिप्य भे सबही के॥
मुनिहि बंदि भरतिह सिरु नाई। चले सकल घर विदा कराई॥
धन्य भरत जीवनु जग माहीं। सीलु सनेहु सराहत जाहीं॥
कहिं परसपर भा बड़ काजू। सकल चले कर साजिह साजू॥
जोहि राखिह रहु घर रखवारी। सो जानइ जनु गरदिन मारी॥
कोउकहरहनकिश्वनिहंकाहू। को न चहइ जग जीवन लाहू॥
हो०-जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ।

सनमुख होत जो राम पद करें न सहस सहाइ ॥१८५॥
घर घर साजिह बाहन नाना। हरपु हदयँ परभात पयाना॥
भरत जाइ घर कीन्ह बिचारू। नगरु बाजि गज भवन भँडारू॥
संपित सब रघुपित के आही। जों बिनु जतन चलों तिज ताही॥
तो परिनाम न मोरि भलाई। पाप सिरोमिन साइँ दोहाई॥
करइ स्वामि हित सेवकु सोई। दूपन कोटि देइ किन कोई॥
अस बिचारि सुचि सेवक बोले। जे सपनेहुँ निज धरम न डोले॥
कहि सबुमरमु धरमु भल भाषा। जो जोहि लायक सो तेहिं राखा॥
करि सबु जतनु राखि रखवारे। राम मातु पिहं भरतु सिधारे॥
हो०—आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान।

कहेउ बनावन पालकीं सजन सुखासन जान ॥१८६॥ चक्क चिक्क जिमि पुर नर नारी। चहत प्रात उर आरत मारी॥ जागत सब निसि भयउ बिहाना। भरत बोलाए सचिव सुजाना॥ कहेउ लेहु सबु तिलक समाजू। बनहिं देव मुनि रामहि राजू॥ बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे। तुरत तुरग रथ नाग सँवारे॥ अरुंधती अरु अगिनि समाऊ। रथ चिद्र चले प्रथम मुनिराऊ॥ विप्र बृंद चिद्र वाहन नाना। चले सकलतप तेज निधाना॥ नगर लोग सब सिज सिज जाना। चित्रकूट कहँ की न्ह पयाना॥ सिविका सुभग न जाहिं बखानी। चिद्र चित्र चलत भई सबरानी॥ हो — सोपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ।

सुमिरि राम सिय चरन तव चले भरत दोउ भाइ ॥१८०॥
राम दरस वस सब नर नारी। जनु किर किरिन चले तिक बारी ॥
वन सियरामु समुझिमनमाहीं। सानुज भरत पयादेहिं जाहीं ॥
देखि सनेहु लोग अनुरागे। उतिर चले हय गय रथ त्यागे॥
जाइ समीप राखि निज डोली। राम मातु मृदु बानी बोली॥
तात चढ़हु रथ विल महतारी। होइहि पिय परिवाक दुखारी॥
तुम्हरें चलत चलिहि सबु लोगू। सकल सोक कस निहं मग जोगू॥
सिर धिर वचन चरन सिरुनाई। रथ चित चलत भए दोउ भाई॥
तमसा प्रथम दिवस किर बासू। दूसर गोमित तीर निवासू॥
दो०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग।

करत राम हित नेम वत परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥
सई तीर वसि चले विहाने।संगवेरपुर सब निअराने॥
समाचार सब सुने निषादा।हृदयँ विचार करइ सविषादा॥
कारन कवन भरतु वन जाहीं।है कल्लु कपट भाउ मन माहीं॥
जों पै जियँ न होति कुटिलाई।तो कत लीन्ह संग कटकाई॥
जानहिं सानुज रामहि मारी।करउँ अकंटक राजु सुखारी॥
भरत न राजनीति उर आनी।तब कलंकु अब जीवन हानी॥
सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा।रामहिं समर न जीतनिहारा॥

का आचरजु भरतु अस करहीं। नहिंबिष बेलि अमिअफलफरहीं॥ हो॰-अस विचारि गुहँ ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु।

हथवाँसहु बोरहु तरिन कीजिअ घाटारोहु॥१८९॥
होहु सँजोइल रोकहु घाटा।ठाटहु सकल मरे के ठाटा॥
सनमुख लोह भरत सन लेऊँ।जिअत न सुरसिर उतरन देऊँ॥
समर मरनु पुनि सुरसिर तीरा।राम काजु छनभंगु सरीरा॥
भरत भाइ न्यु में जन नीचू।बड़ें भाग असि पाइअ मीचू॥
स्वामि काज करिहउँ रन रारी।जस धवलिहउँ भुवन दस चारी॥
तजउँ प्रान रघुनाथ निहोरें। दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरें॥
साधु समाज न जाकर लेखा।राम भगत महुँ जासु न रेखा॥
जायँजिअतजगसोमहि भारू।जननी जोवन विटप कुठारू॥
दो॰-विगत विषाद निषादपति सबहि बढ़ाइ उछाहु।

सुमिरि राम भागेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु॥१९०॥
वेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ। सुनि रजाइ कदराइ न कोऊ॥
भलेहिनाथ सब कहिंह सहरषा। एकिंह एक बढ़ावइ करषा॥
चले निषाद जोहारि जोहारी। सुर सकल रन रूचइ रारी॥
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं। भाथीं बाँधि चढ़ाइन्हि धनहीं॥
अँगरी पहिरि कूँड़ि सिर धरहीं। फरसा बाँस सेल सम करहीं॥
एक कुसल अति ओड़न खाँड़े। कूदिह गगन मनहुँ छिति छाँड़े॥
निज निज साजु समाजु बनाई। गुह राउतिह जोहारे जाई॥
देखि सुभट सब लायक जाने। ले ले नाम सकल सनमाने॥
दो॰-भाइहु लावहु धोख जिन आजु काज बड़ मोहि।
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि॥१९१॥

राम प्रताप नाथ बल तोरे। करहिं कटकु बिनु भट बिनु घोरे॥ जीवत पाउ न पाछें धरहीं। रुंड मुंडमय मेदिनि करहीं॥ दीख निपादनाथ भल टोलू। कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोलू॥ एतना कहत छींक भइ बाँए। कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए॥ बृद् एकु कह सगुन बिचारी। भरतिह मिलिअ न होइहि रारी॥ रामिह भरतु मनावन जाहीं। सगुन कहइ अस बिग्रहु नाहीं॥ सुनि गृह कहइ नीक कह बूढ़ा। सहसा करि पछिताहिं बिम्ढ़ा॥ भरत सुभाउ सीलु बिनु बूझें। बिड़ हित हानि जानि बिनु जूझें॥ हो०-गहहु घाट भट समिटि सब लेउँ मरम मिलि जाइ।

वृक्षि मित्र अरि मध्य गित तस तब करिहउँ आइ ॥१९२॥
लख्व सनेहु सुभायँ सुहाएँ। बैरु प्रीति निह् दुरहँ दुराएँ॥
अस कि मेंट सँजोवन लागे। कंद मूल फल खग मृग मागे॥
मीन पीन पाठीन पुराने। भिर भिर भार कहारन्ह आने॥
मिलन साजु सिजिमिलन सिधाए। मंगल मूल सगुन सुभ पाए॥
देखि दूरि तें कि निज नाम्। कीन्ह मुनीसिह दंड प्रनाम्॥
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा। भरतिह कहेउ बुझाइ मुनीसा॥
राम सखा सुनि संदनु त्यागा। चले उतिर उमगत अनुरागा॥
गाउँ जाति गुहँ नाउँ सुनाई। कीन्ह जोहारु माथ महिलाई॥
दो०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ।

मनहुँ लखन सन भेंट भइ प्रेमु न हृद्यँ समाइ ॥१९३॥ भेंटत भरत ताहि अति प्रीती। लोग सिहाहिं प्रेग के रीती॥ धन्य धन्य धुनि मंगल मूला। सुर सराहि तेहि बरिसहिं फूला॥ लोक बेद सब भाँतिहिं नीचा। जासु छाँह छुइ लेइअ सींचा॥ तेहि भरिअंक राम लघु भ्राता। मिलत पुलक परिपृरित गाता॥
राम राम किह जे जमुहाहीं। तिन्हिह न पाप पुंज समुहाहीं॥
यह तो राम लाइ उर लीन्हा। कुल समेत जगु पावन कीन्हा॥
करमनास जलु सुरसिर परई। तेहि को कहहु सीस निहं धरई॥
उलटा नामु जपत जगु जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥
दो०-स्वपच सबर खस जमन जड़ पावँर कोल किरात।

रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥१९४॥
नहिं अचिरिज जुग जुग चिल आई। केहि न दीन्हि रघुवीर वड़ाई॥
राम नाम महिमा सुर कहहीं। सुनि सुनि अवधलोग सुखुलहहीं॥
रामसखिह मिलि भरत सप्रेमा। पूँछी कुसल सुमंगल खेमा॥
देखि भरत कर सीलु सनेहू। भा निपाद तेहि समय विदेहू॥
सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा। भरतिह चितवत एकटक ठाढ़ा॥
धरि धीरजु पद बंदि बहोरी। विनय सप्रेम करत कर जोरी॥
कुसल मूल पद पंकज पेखी। में तिहुँ काल कुसल निज लेखी॥
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरें। सहित कोटि कुल मंगल मोरें॥
हो॰-समुझि मोरि करत्ति कुलु प्रभु महिमा जियँ जोइ।

जो न भजइ रघुबीर पद जग विधि वंचित सोइ ॥१९५॥ कपटी कायर कुमित कुजाती। लोक वेद वाहेर सब भाँती॥ राम कीन्ह आपन जबही तें। भयउँ भुवन भूषन तबही तें॥ देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई। मिलेउ बहोरि भरत लघु भाई॥ कहि निपाद निज नाम सुबानी। सादर सकल जोहारीं रानी॥ जानि लखन सम देहिं असीसा। जिअह सुखी सय लाख बरीसा॥ निरुखि निषादु नगर नर नारी। भए सुखी जनु लखनु निहारी॥ कहि छहेउ एहि जीवन लाहु। भेंटेउ रामभद्र मिर बाहुना सुनि निपादु निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन लड़ चलेउ लेंबाई॥ दो॰-सनकारे सेवक सकल चले खामि रुख पाइ।

घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥१९६॥
संगवेरपुर भरत दीख जब। भे सनेहँ सब अंग सिथिल तब॥
सोहत दिएँ निपादहि लागू। जनु तनु धरें बिनय अनुरागू॥
एहि बिधि भरत सेनु सबु संगा। दीखि जाइ जग पावनि गंगा॥
रामघाट कहँ कीन्ह प्रनामू। भा मनु मगनु मिले जनु रामू॥
करि प्रजाम नगर नर नारी। मुदित ब्रह्ममय बारि निहारी॥
करि मज्जनु मागहिं कर जोरी। रामचंद्र पद प्रीति न थोरी॥
भरत कहेउ सुरसरि तब रेनू। सकल सुखद सेवक सुरधेनू॥
जोरि पानि बर मागउँ एहू। सीय राम पद सहज सनेहू॥
वो॰-एहि विधि मज्जनु भरतु करि गुर अनुसासन पाइ।

मातु नहानीं जानि सब डेरा चले लवाइ॥१९०॥ जहँ तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा। भरत सोधु सब ही कर लीन्हा॥ सुर सेवा करि आयसु पाई। राम मातु पहिं गे दोउ भाई॥ चरन चाँपिकहिकहि मृदुबानी। जननीं सकल भरत सनमानी॥ भाइहि सोंपि मातु सेवकाई। आपु निषादिह लीन्ह बोलाई॥ चले सखा कर सों कर जोरें। सिथिल सरीरु सनेह न थोरें॥ पूँछत सखिह सो ठाउँ देखाऊ। नेकु नयन मन जरिन जुड़ाऊ॥ जहँ सियरामु लखनु निसिसोए। कहत भरे जल लोचन कोए॥ भरत बचन सुनि भयउ विषादू। तुरत तहाँ लहु गयउ निषादू॥

दो॰-जहँ सिसुपा पुनीत तर रघुबर किय विश्रामु ।

अति सनेहँ सादर भरत कीन्हेउ दंड प्रनामु ॥१९८॥
कुस साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनामु प्रद्चिछन जाई॥
चरन रेख रज आँखिन्ह ठाई। वनइ न कहत प्रीति अधिकाई॥
कनक विंदु दुइ चारिक देखे। राखे सीस सीय सम छेखे॥
सजल विलोचन हृद्यँ गलानी। कहत सखा सन बचन सुवानी॥
श्रीहत सीय विरहँ दुतिहीना। जथा अवध नर नारि विलीना॥
पिता जनक देउँ पटतर केही। करतल भोगु जोगु जग जेही॥
ससुर भानुकुल भानु भुआलू। जेहि सिहात अमरावितपालू॥
पाननाथु रघुनाथ गोसाई। जो बड़ होत सो राम बड़ाई॥
दो॰-पति देवता सुतीय मनि सीय साँथरी देखि।

विहरत हृदउ न हृहरि हर पिन तें कठिन निसेषि ॥१९९॥
ठालन जोगु लखन लघु लोने। भे न भाइ अस अहिं न होने॥
पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुनीरिह पानपिआरे॥
मृदु मूरित सुकुमार सुभाऊ। तात वाउ तन लाग न काऊ॥
ते वन सहिंह विपित सब भाँती। निदरे कोटि कुलिस एहि छाती॥
राम जनमि जगुकीन्ह उजागर। रूप सील सुख सब गुन सागर॥
पुरजन परिजन गुर पितु माता। राम सुभाउ सबिंह सुखदाता॥
चैरिउ राम बड़ाई करहीं। बोलनि मिलनि निनयमनहरहीं॥
सारद कोटि कोटि सत सेपा। करिन सकिंह प्रभुगुन गन लेखा॥
दो०-सुखस्वरूप रघुवंसमिन मंगल मोद निधान।

ते सोवत कुस डासि महि बिधि गति अति बलवान ॥२००॥ राम सुना दुखु कान न काऊ। जीवनतरु जिमि जोगवइ राऊ॥ पलक नयनफिन मिनिजेहि भाँती। जोगवहिं जननि सकल दिनराती॥
ते अव फिरत विपिन पदचारी। कंद्र मूल फल फूल अहारी॥
धिग कैंकई अमंगल मूला। भइसि पान पियतम प्रतिकूला॥
मैं धिगधिग अघ उद्धि अभागी। सबु उतपातु भयउ जेहि लागी॥
कुल कलंकु करि सजेउ विधाताँ। साइँदोइ मोहि कीन्ह कुमाताँ॥
सुनि सप्रेम समुझाव निपादू। नाथ करिअ कत बादि विपादू॥
रामतुम्हहि पियतुम्ह पियरामहि। यह निरजोसुदोसु विधिवामहि॥

छं-- विधि वाम की करनी कठिन जेहिं मातु कीन्ही वावरी । तेहि राति पुनि पुनि करहिं प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हों सोंहें किएँ। परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ॥ सो॰-अंतरजामी रामु सकुच सप्रेम कृपायतन।

चिल्रं करिं विश्राम् यह विचारि दृढ़ आनि मन ॥२०१॥
सखा वचन सुनि उर धरिधीरा। बास चले सुमिरत रघुबीरा॥
यह सुधि पाइ नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी॥
परदिखना करि करिं प्रनामा। देहिं कैकइहि खोरि निकामा॥
भिर भिर बारि बिलोचन लेहीं। बाम बिधातिह दूपन देहीं॥
एक सराहिं भरत सनेहू। कोउ कह नपित निबाहेउ नेहू॥
निंदिहं आपु सराहि निषादिह। को किह सकइ बिमोह बिपादिह॥
एहि बिधिरातिलोगु सबुजागा। भा भिनुसार गुदारा लागा॥
गुरिह सुनावँ चढ़ाइ सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई॥
दंड चारि महँ भा सबु पारा। उतिर भरत तब सबिह सँभारा॥
दो०-प्रातिक्रिया करि मातु पद बंदि गुरिह सिक नाइ।

आगें किए निषाद गन दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥२०२॥

कियउ निपादनाथु अगुआई। मातु पालकीं सकल चलाई॥ साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा। विप्रन्ह सहितगवनु गुर कीन्हा॥ आपु सुरसिरिह कीन्ह प्रनामू। सुमिरे लखन सहित सिय राम्॥ गवने भरत प्यादेहिं पाए। कोतल संग जाहिं डोरिआए॥ कहिं सुसेवक बारहिं बारा। होइअ नाथ अस्य असवारा॥ रामु प्यादेहि पायँ सिधाए। हम कहुँ रथ गज बाजि वनाए॥ सिर भर जाउँ उचित अस मोरा। सब तें सेवक धरमु कठोरा ॥ देखि भरत गति सुनि मृदु बानी। सब सेवक गन गरहिं गलानी॥ दो०-भरत तीसरे पहर कहुँ कीन्ह प्रवेसु प्रयाग।

कहत राम सिय राम सिय उमिग उमिग अनुराग ॥२०३॥ झलका झलकत पायन्ह कैसें। पंकज कोस ओस कन जैसें॥ भरत पयादेहिं आए आज्।भयउदुखितसुनिसकलसमाज्॥ खबिर लीन्ह सब लोग नहाए। कीन्ह प्रनामु त्रिबेनिहिं आए॥ सिबिधि सितासित नीर नहाने। दिए दान महिसुर सनमाने॥ देखत स्यामल धवल हलोरे। पुलकि सरीर भरत कर जोरे॥ सकल काम पद तीरथराऊ। बेद बिदित जग पगट प्रभाऊ॥ मागउँ भीख त्यागि निज धरम्। आरत काह न करइ कुकरम्॥ अस जियँ जानि सुजान सुदानी। सफलकरहिं जग जाचकवानी॥ वो०-अरथ न धरम न काम रुचि गित न चहउँ निरवान।

जनम जनम रित राम पद यह बरदानु न आन ॥२०४॥ जानहुँ रामु कुटिल करि मोही। लोग कहउ गुर साहिब दोही॥ सीता राम चरन रित मोरें। अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें॥ जलदु जनम भरि सुरित बिसारउ। जाचत जलु पिब पाहन डारउ॥ चातकु रटिन घटें घटि जाई। बढ़ें प्रेमु सब भाँति भराई॥ कनकिं बान चढ़इ जिमिदाहें। तिमि प्रियतम पद नेम निबाहें॥ भरत बचन सुनि माझ त्रिबेनी। भइ मृदु बानि सुमंगल देनी॥ तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू। राम चरन अनुराग अगाधू॥ बादि गलानि करहु मन माहीं। तुम्ह समरामहि को उपियनाहीं॥ दो॰-तनु पुलके उ हियँ हरपु सुनि बेनि बचन अनुकूल।

भरत धन्य किह धन्य सुर हरियत बर्षाहें फूल ॥२०५॥
प्रमुदित तीरथराज निवासी। वैस्तानस बटु गृही उदासी॥
कहिं परसपरिमिलिदसपाँचा। भरत सनेहु सीलु सुचि साँचा॥
सुनत राम गुन ग्राम सुहाए। भरद्वाज मुनिवर पिहें आए॥
दंड प्रनामु करत मुनि देखे। मूरितमंत भाग्य निज लेखे॥
घाइ उठाइ लाइ उर लीन्हे। दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे॥
आसनु दीन्ह नाइ सिरु वैठे। चहत सकुच गृहँ जनु भिजपैठे॥
मुनि पूँछव कछु यह बड़ सोचू। बोले रिषि लिख सीलु सँकोचू॥
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई। बिधि करतव परिकछुन वसाई॥
दो॰-तुम्ह गलानि जियँ जिन करहु समुझि मातु करत्ति।

तात केकइहि दोष्ठ निहं गई गिरा मित धूर्ति ॥२०६॥
यहउ कहत भल किहि न कोऊ। लोकु बेंदु बुध संमत दोऊ॥
तात तुम्हार बिमल जस्रु गाई। पाइहि लोकउ बेंदु बड़ाई॥
लोक बेंद्र संमत सबु कहई। जेहि पितु देइ राजु सो लहई॥
राउ सत्यवत तुम्हि बोलाई। देत राजु सुखु धरमु बड़ाई॥
राम गवनु वन अनरथ मूला। जोसुनि सकलबिख भइसूला॥
सो भावी बस रानि अयानी। किरिकुचालिअंतहुँ पिछतानी॥

तहँउँ तुम्हार अलप अपराधू। कहे सो अधम अयान असाधू॥ करतेहु राजु त तुम्हिह न दोषू। रामिह होत सुनत संतोषू॥ दो॰-अब अति कीन्हेहु भरत भल तुम्हिह उचित मत एहु।

सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरन सनेहु॥२०७॥
सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना। भूरिभाग को तुम्हिह समाना॥
यह तुम्हार आचरजु न ताता। दसरथ सुअन राम प्रिय भ्राता॥
सुनहु भरत रघुवर मन माहीं। पेम पात्रु तुम्ह सम कोउ नाहीं॥
त्रस्वन राम सीतिह अति पीती। निसि सब तुम्हिह सराहत बीती॥
जाना मरमु नहात प्रयागा। मगन होहिं तुम्हरें अनुरागा॥
तुम्ह पर अस सनेहु रघुवर कें। सुख जीवन जग जस जड़ नर कें॥
यह न अधिक रघुवीर बड़ाई। प्रनत कुटुंव पाल रघुराई॥
तुम्ह तो भरत मोर मत एहु। धरें देह जनु राम सनेहु॥

रो॰-तुम्ह कहँ भरत कलंक यह हम सब कहँ उपदेसु । राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु ॥२०८॥

नव विधुविमल तात जसु तोरा। रघुवर किंकर कुमुद चकोरा॥
उदित सदा अँथइहि कबहूँ ना। घटिहिन जगनभदिन दिन दूना॥
कोक तिलोक प्रीति अतिकरिही। प्रभु प्रताप रवि छविहि न हरिही॥
निसिदिन सुखदसदा सबकाहू। ग्रिसिहि न केंकइ करतवु राहू॥
पूरन राम सुपेम पियूषा। गुर अवमान दोष निहं दूषा॥
राम भगत अब अमिअँ अघाहूँ। कीन्हेहु सुलभ सुधा वसुधाहूँ॥
भूप भगीरथ सुरसरि आनी। सुमिरत सकल सुमंगल खानी॥
दसरथ गुन गनवरिन न जाहीं। अधिकुकहा जेहिसम जगनाहीं॥

हो - जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए आइ।

जे हर हिय नयनि कबहुँ निरखे नहीं अघाइ ॥२०९॥ कीरति विधु तुम्ह कीन्ह अनृपा। जहँ वस राम पेम मृगरूपा॥ तात गलानि करहु जियँ जाएँ। डरहु दरिद्रहि पारसु पाएँ॥ सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं। उदासीन तापस वन रहहीं॥ सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दरसनु पावा॥ तेहि फल कर फलु दरसु तुम्हारा। सहित पयाग सुभाग हमारा॥ भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ। कहि अस पेम मगनमुनि भयऊ॥ सुनि मुनि वचन सभासद हरषे। साधु सराहि सुमन सुर वरषे॥ धन्य धन्य धुनि गगन पयागा। सुनि सुनि भरतु मगनअनुरागा॥ वो०-पुलक गात हियँ रामु सिय सजल सरोरुह नैन।

करि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बैन ॥२१०॥
मुनि समाजु अरु तीरथराजू। साँचिहुँ सपथ अघाइ अकाजू॥
एहिंथलजों किछुकहिअबनाई। एहिसम अधिक न अघ अधमाई॥
तुम्ह सर्वग्य कहउँ सतिभाऊ। उर अंतरजामी रघुराऊ॥
मोहिन मातु करतब कर सोचू। नहिंदुखु जियँ जगु जानिहि पोचृ॥
नाहिन डरु विगरिहि परलोकू। पितहु मरन कर मोहि न सोकू॥
सुकृत सुजसभरिभुअन सुहाए। लिछमन राम सरिस सुत पाए॥
राम बिरहँ तिज तनु छनभंगू। भूप सोच कर कवन प्रसंगू॥
राम ल्यन सिय बिनु पगपनहीं। करि मुनि बेष फिरहिं बन बनहीं॥
दो०-अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात।

वसि तरु तर नित सहत हिम आतप वरषा वात ॥२११॥ एहि दुख दाहँ दहइ दिन छाती। भूख न वासर नीद न राती॥ एहि कुरोग कर औषधु नाहीं। सोधेउँ सकल बिख मन माहीं।।
मातु कुमत बढ़ई अघ मूला। तेहिं हमार हित कीन्ह बँसूला।।
कलि कुकाठ कर कीन्ह कुजंत्र्। गाड़ि अवधिपढ़ि कठिन कुमंत्र्॥।
मोहि लगि यहु कुठादु तेहिं ठाटा। घालेसि सब जगु बारहवाटा।।
मिटइ कुजोगु राम फिरि आएँ। बसइ अवध नहिं आन उपाएँ॥
भरत बचन सुनि मुनि सुखु पाई। सबहिं कीन्हि बहु भाँति बड़ाई॥
तात करहु जिन सोचु बिसेषी। सब दुखु मिटिहि राम पग देखी॥
तो०-करि प्रबोधु मुनिबर कहेउ अतिथि पेमिष्रय होहु।

कंद मूल फल फूल हम देहिं लेहु करि छोहु ॥२१२॥
सुनिमुनि बचनभरत हियँ सोचू। भयउ कुअवसर कित सँकोचू॥
जानि गरुइ गुर गिरा बहोरी। चरन बंदि बोले कर जोरी॥
सिर धिर आयसु करिअ तुम्हारा। परम धरम यहु नाथ हमारा॥
भरत बचन मुनिबर मन भाए। सुचि सेवक सिष निकट बोलाए॥
चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई॥
भलेहिं नाथ किह तिन्ह सिर नाए। प्रमुदित निजनिज काज सिधाए॥
मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता। तिस पूजा चाहिअ जस देवता॥
सुनि रिधिसिधिअनिमादिक आई। आयसु होइ सो करिह गोसाई॥
हो॰-राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज।

पहुनाई करि हरहु श्रम कहा मुदित मुनिराज ॥२१३॥
रिधिसिधिसिरधरिमुनिवरवानी। वड़ भागिनि आपुहि अनुमानी॥
कहिं परसपर सिधि समुदाई। अतुलित अतिथिराम लघु भाई॥
मुनिपद वंदि करिअ सोइ आज्। होइ सुखी सब राज समाजू॥
अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना। जेहि बिलोकि बिलखाहिं विमाना॥

भोग बिभृति भूरि भरि राखे। देखत जिन्हि अमर अभिलाषे॥ दासीं दास साजु सब लीन्हें। जोगवत रहिं मनिह मनु दीन्हें॥ सब समाजु सिज सिधि पल माहीं। जे सुख सुरपुर सपनेहुँ नाहीं॥ प्रथमहिं वास दिए सब केही। सुंदर सुखद जथा रुचि जेही॥ दो॰-बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस आयसु दीन्ह।

विधि विसमय दायकु विभव मुनिबर तपबल कीन्ह ॥२१४॥
मुनि प्रभाउ जब भरत विलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका॥
सुख समाजु निहं जाइ बखानी। देखत विरित विसारहिं ग्यानी॥
आसन सयन सुबसन विताना। वन बाटिका विहग मृग नाना॥
सुरिम फूलफल अमिअ समाना। विमल जलासय विविध विधाना॥
असन पान सुचि अमिअ अमीसे। देखि लोग सकुचात जमी से॥
सुर सुरभी सुरतक सबही कें। लिख अभिलाषु सुरेस सची कें॥
रितु बसंत बह त्रिविध बयारी। सब कहँ सुलभ पदारथ चारी॥
स्नक चंदन विनतादिक भोगा। देखि हरष विसमय बस लोगा॥
हो-संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार।

तेहि निसि आश्रम पिंजराँ राखे भा भिनुसार ॥२१५॥ मासपारायण, उज्ञीसनाँ विशाम

कीन्ह निमजनु तीरथराजा। नाइमुनिहि सिरु सहितसमाजा॥
रिषि आयसु असीस सिर राखी। किर दंडवत विनय बहु भाषी॥
पथ गति कुसल साथ सब लीन्हें। चले चित्रकृटिहि चितु दीन्हें॥
रामसखा कर दीन्हें लागू। चलत देह धिर जनु अनुरागू॥
निहिं पद त्रान सीस निहं छाया। पेमु नेमु बतु धरमु अमाया॥
लखन राम सिय पंथ कहानी। पूँछत सखिह कहत मृदु बानी॥
राम बास थल निटप बिलोकें। उर अनुराग रहत निहं रोकें॥

देखि दसा सुर बरिसहिं फूला। भइ मृदु महि मगु मंगल मूला॥ दो॰-किएँ जाहिं छाया जलद सुखद बहइ बर बात।

तस मगु भयउ न राम कहँ जस भा भरति जात ॥२१६॥ जड़ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे॥ ते सब भए परम पद जोगू। भरत दरस मेटा भव रोगू॥ यह बिड़ बात भरत कइ नाहीं। सुमिरत जिनिह रामु मन माहीं॥ बारक राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥ भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता। कस न होइ मगु मंगलदाता॥ सिद्ध साधु मुनिवर अस कहहीं। भरति हिनरिखहरेषु हियँलहहीं॥ देखि प्रभाउ सुरेसिह सोचू। जगुभलभलेहि पोच कहुँ पोचू॥ गुर सन कहेड करिअ प्रभु सोई। रामिह भरति भेट न होई॥ हो॰-रामु सँकोची प्रेम बस भरत सप्रेम प्रयोधि।

बनी बात बेगरन चहित करिअ जतनु छलु सोधि ॥२१०॥ बचन सुनत सुरगुरु मुसुकाने। सहसनयन बिनु लोचन जाने॥ मायापित सेवक सन माया। करइ त उलिट परइ सुरगया॥ तब किछु कीन्ह राम रुख जानी। अब कुचालि किर होइहि हानी॥ सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिं न काऊ॥ जो अपराधु भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरई॥ लोकहुँ बेद बिदित इतिहासा। यह महिमा जानिहं दुरबासा॥ भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही॥ दो॰-मनहुँ न आनिअ अमरपित रघुवर भगत अकाजु।

अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥२१८॥ सुनु सुरेस उपदेसु हमारा। रामहि सेवकु परम पिआरा॥ मानत सुखु सेवक सेवकाई। सेवक बैर बैरु अधिकाई॥ जद्यपि सम नहिं राग न रोषू। गहिं न पाप पूनु गुन दोषू॥ करम प्रधान विख्व करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु चाखा॥ तद्पि करिं सम विषम विहारा। भगत अभगत हृदय अनुसारा॥ अगुन अलेप अमान एकरस। रामु सगुन भए भगत पेम बस॥ राम सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुरान साधु सुर साखी॥ अस जियं जानि तजह कुटिलाई। करहु भरत पद पीति सुहाई॥ वो०-राम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल।

भगत सिरोमनि भरत तें जिन हरपहु सुरपाल ॥२१९॥
सत्यसंघ प्रभु सुर हितकारी। भरत राम आयस अनुसारी॥
स्वारथ विवस विकल तुम्ह होहू। भरत दोसु निहं राउर मोहू॥
सुनि सुरवर सुरगुर वर वानी। भा प्रमोदु मन मिटी गलानी॥
वरिष प्रसृन हरिष सुरराऊ। लगे सराहन भरत सुभाऊ॥
एहि विधि भरत चले मग जाहीं। दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं॥
जबहि रामु कहि लेहि उसासा। उमगत पेमु मनहुँ चहु पासा॥
द्रवहिवचनसुनिकुलिसपषाना। पुरजन पेमु न जाइ बखाना॥
वीच वास करि जमुनहि आए। निरिष्ठ नीक लोचन जल छाए॥
दो॰-रघुवर वरन विलोकि वर वारि समेत समाज।

होत मगन बारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज ॥२२०॥ जमुन तीर तेहि दिन करि बाख़। भयउ समय सम सबहि सुपास् ॥ रातिहि घाट घाट की तरनी। आई अगनित जाहिं न बरनी॥ प्रात पार भए एकहि खेवाँ। तोषे रामसखा की सेवाँ॥ चले नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथ दोउ भाई॥ आगें मुनिवर बाहन आछें। राजसमाज जाइ सबु पाछें॥ तेहि पाछें दोउ वंधु पयादें। भूषन बसन वेष सुठि सादें॥ सेवक सुहद सचिवसुत साथा। सुमिरत रुखनु सीय रघुनाथा॥ जहँ जहँ राम बास विश्रामा। तहँ तहँ करहिं सप्रेम पनामा॥ दो॰-मगवासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाइ।

देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम फलु पाइ ॥२२१॥
कहिं सपेम एक एक पाहीं। रामु लखनु सिख होहिं कि नाहीं॥
बय बपुबरन रूपु सोइ आली। सीलु सनेहु सिरस सम चाली॥
बेषु न सो सिख सीय न संगा। आगें अनी चली चतुरंगा॥
नहिं प्रसन्न मुख मानस खेदा। सिख संदेहु होइ एहिं भेदा॥
तासु तरक तियगन मन मानी। कहिं सकल तेहि सम न सयानी॥
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी। बोली गधुर बचन तिय दूजी॥
कहि सपेम सब कथा प्रसंग्। जेहि बिधि राम राज रस भंगू॥
भरतिह बहुरि सराहन लागी। सील सनेह सुभाय सुभागी॥
दो०-चलत प्यादें खात फल पिता दीन्ह तिज राजु।

जात मनावन रघुबरिह भरत सरिस को आजु ॥२२२॥
भायप भगित भरत आचरन्। कहत सुनत दुख दूषन हरन्॥
जो किछु कहव थोर सिख सोई। राम बंधु अस काहे न होई॥
हम सब सानुज भरतिह देखें। भइन्ह धन्य जुबती जन छेखें॥
सुनि गुन देखि दसा पिछताहीं। कैकइ जनिन जोगु सुतु नाहीं॥
कोउ कह दूपनु रानिहि नाहिन। विधिसबुकी नहहमहि जोदाहिन॥
कहँ हम छोक बेद विधि हीनी। छघु तिय कुछ करतृति मछीनी॥
बसिहं कुदेस कुगाँव कुबामा। कहँ यह दरसु पुन्य परिनामा॥

असअनंदु अचिरिजु प्रतिग्रामा। जनु मरुभूमि कलपतरु जामा॥ दो॰-भरत दर्खु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भागु।

जनु सिंघलवासिन्ह भयउ विधि बस सुलभ प्रयागु ॥२२३॥
निज गुन सहित राम गुन गाथा। सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा॥
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरिष्तिनिमज्जिहं करिहं प्रनामा॥
मनहीं मन मागिहं वरु एहू। सीय राम पद पदुम सनेहू॥
मिलहिं किरात कोल बनवासी। बैखानस बदु जती उदासी॥
किर प्रनामु पूँछिहं जेहि तेही। केहि बन लखनु रामु बैदेही॥
ते प्रभु समाचार सब कहहीं। मरतिह देखि जनम फलु लहहीं॥
जे जन कहिं कुसल हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे॥
एहि विधि बूझत सबहि सुवानी। सुनत राम बनवास कहानी॥
दो॰-तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ।

राम दरस की लालसा भरत सिरस सब साथ ॥२२४॥
मंगल सगुन होहिं सब काहू। फरकिं सुखद विलोचन बाहू॥
भरतिह सित समाज उछाहू। मिलिहिं हिरामुमिटिहिं दुखदाहू॥
करत मनोरथ जस जियँ जाके। जाहिं सनेह सुराँ सब छाके॥
सिथिल अंगपगमगडिंग डोलिहिं। विहवल बचन पेम बस बोलिहिं॥
रामसखाँ तेहि समय देखावा। सैल सिरोमिन सहज सुहावा॥
जास समीप सिरत पय तीरा। सीय समेत बसिहं दोउ बीरा॥
देखि करिहं सब दंड प्रनामा। किं जय जानिक जीवन रामा॥
प्रेम मगन अस राजसमाजू। जनु फिरिअवध चले रघुराजू॥
दो०-भरत प्रेमु तेहि समय जस तस किं सकइ न सेषु।

किबहि अगम जिमि बह्मसुखु अह मम मिलन जनेसु ॥२२५॥

सकल सनेह सिथिल रघुवर कें। गए कोस दुइ दिनकर ढरकें॥
जलु थलु देखि वसे निसि बीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें॥
उहाँ रामु रजनी अवसेषा। जागे सीयँ सपन अस देखा॥
सहितसमाज भरत जनु आए। नाथ वियोग ताप तन ताए॥
सकल मिलन मनदीन दुखारी। देखीं सासु आन अनुहारी॥
सुनिसियसपन भरे जललोचन। भए सोचबस सोच विमोचन॥
लखन सपन यह नीक न होई। कठिन कुचाह सुनाइहि कोई॥
अस कहि बंधु समेत नहाने। पूजि पुरारि साधु सनमाने॥

छं - सनमानि सुर मुनि वंदि वैठे उतर दिसि देखत भए। नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गए॥ तुलसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित रहे। सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे॥

सो॰-सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सनेह जल॥२२६॥

बहुरि सोचवस भे सियरवन्। कारन कवन भरत आगवन्॥ एक आइ अस कहा बहोरी। सेन संग चतुरंग न थोरी॥ सो सुनि रामहिभा अति सोच्। इत पितु बच इत बधु सकोच्॥ भरत सुभाउ समुझिमन माहीं। प्रभु चित हितथिति पावत नाहीं॥ समाधान तब भा यह जाने। भरतु कहे महुँ साधु सयाने॥ लखन छखेउपभुहद्यँखभारू। कहत समय सम नीति विचारू॥ बिनु पूछें कछु कहउँ गोसाई। सेवकु समयँ न ढीठ ढिठाई॥ तुम्ह सर्वग्य सिरोमनि खामी। आपनि समुझ कहउँ अनुगामी॥ दो--नाथ सुहृद सुठि सरल चित सील सनेह निधान।

सब पर प्रीति प्रतीति जियँ जानिअ आपु समान ॥२२०॥
विषई जीव पाइ प्रभुताई। मूढ़ मोह बस होहिं जनाई॥
भरत नीति रत साधु सुजाना। प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना॥
तेऊ आजु राम पदु पाई। चले धरम मरजाद मेटाई॥
कृटिल कुबंधु कुअवसह ताकी। जानि राम बनवास एकाकी॥
किर कुमंत्रु मन साजि समाजू। आए करे अकंटक राजू॥
कोटि प्रकार कलिप कुटिलाई। आए दल बटोरि दोउ भाई॥
जों जियँ होति न कपट कुचाली। केहि सोहाति रथ बाजि गजाली॥
भरतिह दोसु देइ को जाएँ। जग बौराइ राज पदु पाएँ॥
हो॰-सिस गुर तिय गामी नघुषु चढ़ेउ भूमिसुर जान।

लोक बेद तें बिमुख भा अधम न बेन समान ॥२२८॥
सहसवाहु सुरनाथु त्रिसंकू। केहि न राजमद दीन्ह कलंकू॥
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥
एक कीन्हि नहिं भरत भलाई। निदरे रामु जानि असहाई॥
समुझि परिहि सोउआजु बिसेषी। समर सरोप राम मुखु पेखी॥
एतना कहत नीति रस भूला। रनरस विटपु पुलक मिस फूला॥
प्रभु पद बंदि सीस रज राखी। बोले सत्य सहज बलु भाषी॥
अनुचित नाथ न मानव मोरा। भरत हमहि उपचार न थोरा॥
कहँ लगि सहिअ रहिआ मनु मारें। नाथ साथ धनु हाथ हमारें॥
हो०-छत्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान।

लातहुँ मारें चढ़ित सिर नीच को धूरि समान ॥२२९॥ उठि कर जोरि रजायसु मागा। मनहुँ बीर रस सोवत जागा॥ बाँधि जटा सिर किस किटिभाया। साजि सरासनु सायकु हाया। आजु राम सेवक जसु लेऊँ। भरतिह समर सिखावन देऊँ॥ राम निरादर कर फलु पाई। सोवहुँ समर सेज दोउ भाई॥ आइ बना भल सकल समाजू। प्रगट करउँ रिस पाछिल आजू॥ जिमि किर निकर दलइ मृगराजू। लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू॥ तैसेहि भरतिह सेन समेता। सानुज निदिर निपातउँ खेता॥ जौं सहाय कर संकरु आई। तौ मारउँ रन राम दोहाई॥ हो॰-अति सरोष माखे लखनु लिख सुनि सपथ प्रवान।

सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥२३०॥ जगु भय मगन गगन भइ बानी। लखन बाहुबलु बिपुल बखानी॥ तात प्रताप प्रभाउ तुम्हारा। को किह सकइको जाननिहारा॥ अनुचित उचितकाजुिक छुहोऊ। समुझि करिश्र भलकह सबुकोऊ सहसा किर पाछें पछिताहीं। कहिं बेद बुध ते बुध नाहीं॥ सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सीयँ सादर सनमाने॥ कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें किठन राजमदु भाई॥ जो अचवँत नृप मातिहं तेई। नाहिन साधुसभा जेहिं सेई॥ सुनहु लखन भल भरत सरीसा। बिधि प्रपंच महँ सुना न दीसा॥ सो०-भरतिह होइ न राजमदु बिधि हिर हर पद पाइ।

कबहुँ कि काँजी सीकरिन छीरसिंधु विनसाइ ॥२३१॥ तिमिरु तरुन तरिनिहि मकु गिलई। गगनु मगन मकु मेघिह मिलई॥ गोपद जल बृड़िहं घटजोनी। सहज छमा वरु छोड़े छोनी॥ मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई। होइ न नृपमदु भरतिह भाई॥ लखन तुम्हार सपथ पितु आना। सुचि सुबंधु निहं भरत समाना॥ सगुनु खीरु अवगुन जलु ताता। मिलइ रचइ परपंचु विधाता॥
भरतु हंस रिववंस तड़ागा। जनिम कीन्ह गुन दोष विभागा॥
गिह गुनपयतिजअवगुनवारी। निजजस जगत कीन्हि उजिआरी॥
कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ। पेम पयोधि मगन रघुराऊ॥
दो॰-सुनि रघुवर बानी विवुध देखि भरत पर हेतु।

सकल सराहत राम सो प्रभु को क्यानिकेतु ॥२३२॥ जों न होत जग जनम भरत को। सकल धरम धुर धरिन धरत को॥ किबकुल अगम भरतगुनगाथा। को जानइ तुम्ह बिनु रघुनाथा॥ लखन राम सियँ सुनि सुर बानी। अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी॥ इहाँ भरत सब सिहत सहाए। मंदाकिनीं पुनीत नहाए॥ सिरत समीप राखि सब लोगा। मागि मातु गुर सिचव नियोगा॥ चले भरतु जहँ सिय रघुराई। साथ निपादनाथु लघु भाई॥ समुझि मातु करतब सकुचाहीं। करत कुतरक कोटि मन माहीं॥ रामुलखनु सिय सुनि ममनाऊँ। उठि जनि अनत जाहिंतिजठाऊँ॥ रामुलखनु सिय सुनि ममनाऊँ। उठि जनि अनत जाहिंतिजठाऊँ॥ रो॰-मातु मते महुँ मानि मोहि जो कछु करहिं सो थोर।

अघ अवगुन छमि आदरहिं समुझि आपनी और ॥२३३॥
जों परिहरिं मिलन मनु जानी। जों सनमानिहं सेवकु मानी॥
मोरें सरन रामिह की पनही। राम सुखामि दोसु सब जनही॥
जग जस भाजन चातक मीना। नेम पेम निज निपुन नवीना॥
अस मन गुनत चले मग जाता। सकुच सनेहं सिथिल सब गाता॥
फेरित मनहुँ मातु कृत खोरी। चलत भगति बल धीरज धोरी॥
जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ॥
भरत दसा तेहि अवसर कैसी। जल प्रवाह जल अलि गति जैसी॥

देखि भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समयँ विदेहू॥ हो॰-लगे होन मंगल सगुन सुनि गुनि कहत निषादु।

मिटिहि सोचु होइहि हरपु पुनि परिनाम विषादु ॥२३४॥
सेवक बचन सत्य सब जाने। आश्रम निकट जाइ निअराने॥
भरत दीख बन सेळ समाज्। मुदित छुधित जनु पाइ सुनाज्॥
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी। त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी॥
जाइ सुराज सुदेस सुखारी। होहिं भरत गित तेहि अनुहारी॥
राम बास बन संपति आजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा॥
सचिव विरागु विवेकु नरेस्। विपिन सुहावन पावन देस्॥
भट जम नियम सेळ रजधानी। सांति सुमति सुचि सुंदर रानी॥
सकळ अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ॥
हो०-जीति मोह महिपालु दल सहित विवेक भुआलु।

करत अकंटक राजु पुरँ सुख संपदा सुकालु ॥२३५॥
वन प्रदेस मुनि बास घनेरे। जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे॥
विपुल बिचित्र बिहग मृग नाना। प्रजा समाजु न जाइ बखाना॥
खगहा किर हिर बाघ बराहा। देखि महिप वृष साजु सराहा॥
वयरु बिहाइ चरिह एक संगा। जहँ तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा॥
झरना झरिह मत्त गज गाजिहिं। मनहुँ निसान विविधि विधि वाजि हैं
चक चकोर चातक सुक पिक गन। कूजत मंजु मराल मुदित मन
अलिगन गावत नाचत मोरा। जनु सुराज मंगल चहु ओरा॥
बेलि बिटप तृन सफल सफूला। सब समाजु मुद मंगल मूला॥
दो॰-राम सेल सोभा निरित भरत हदयँ अति पेमु।
तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेमु॥२३६॥

## मासपारायण, बीसवाँ विश्राम नवाह्मपारायण, पाँचवाँ विश्राम

तव केवट ऊँचें चिंद धाई। कहेउ भरत सन भुजा उठाई॥
नाथ देखिअहि विटप विसाला। पाकरि जंबु रसाल तमाला॥
जिन्हतरुवरन्हमध्यबदुसोहा। मंजु विसाल देखि मनु मोहा॥
नील सघन पछव फल लाला। अविरल छाहँ सुखद सब काला॥
मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी। विरची विधि सँकेलि सुपमा सी॥
ए तरु सरित समीप गोसाँई। रघुवर परनकुटी जहँ छाई॥
तुलसी तरुवर विविध सुहाए। कहुँ कहुँ सियँ कहुँ लखन लगाए॥
वट छायाँ वेदिका बनाई। सियँ निज पानि सरोज सुहाई॥
दो॰-जहाँ वैठि मुनिगन सहित नित सिय रामु सुजान।

सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥२३०॥
सखा बचन सुनि विटप निहारी। उमगे भरत बिलोचन वारी॥
करत प्रनाम चले दोउ भाई। कहत प्रीति सारद सकुचाई॥
हरपिंह निरिष्त राम पद अंका। मानहुँ पारसु पायउ रंका॥
रजिसरधिरहियँनयनिह लाबिंह। रघुवरिमलन सिरससुख पाविंह
देखि भरत गति अकथ अतीवा। प्रेम मगनसृग खग जड़ जीवा॥
सखिंह सनेह बिबस मग भूला। किह सुपंथ सुरवरपिंह फूला॥
निरिष्ति सिद्ध साधक अनुरागे। सहज सनेहु सराहन लागे॥
होत न भूतल भाउ भरत को। अचरसचर चरअचरकरतको॥
दो॰-पेम अमिअ मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गँभीर।

मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिधु रघुवीर ॥२३८॥ सखा समेत मनोहर जोटा। छखेउन छखन सघन बन ओटा॥ भरत दीख प्रभु आश्रमु पावन। सकल सुमंगल सदनु सुद्दावन॥ करत प्रवेस मिटे दुख दावा। जनु जोगीं परमारथु पावा॥
देखे भरत लखन प्रभु आगे। पूँछे बचन कहत अनुरागे॥
सीस जटा किट मुनि पट बाँधें। तून कसें कर सरु धनु काँधें॥
वेदी पर मुनि साधु समाजू। सीय सिहत राजत रघुराजू॥
बलकल बसन जिटल तनु स्यामा। जनु मुनिवेष कीन्ह रित कामा॥
कर कमलिन धनु सायकु फेरत। जिय की जरिन हरत हाँसि हेरत॥
दो०-लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंदु।

ग्यान सभाँ जनु तनु धरें भगति सचिदानंदु ॥२३९॥
सानुज सखा समेत मगन मन। विसरे हरष सोक सुख दुख गन॥
पाहि नाथ किह पाहि गोसाई। भूतल परे लकुट की नाई॥
बचन सपेम लखन पहिचाने। करत प्रनामु भरत जियँ जाने॥
वंधु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा॥
मिलिन जाइ नहिं गुदरत बनई। सुक बिलखन मनकी गति भनई॥
रहे गिक सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खेंच खेलारू॥
कहत सप्रेम नाइ महि माथा। भरत प्रनाम करत रघुनाथा॥
उठे रामु सुनि पेम अधीरा। कहुँ पट कहुँ निपंग धनु तीरा॥
दो०-बरबस लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान।

भरत राम की मिलनि लिख बिसरे सबिह अपान ॥२४०॥ मिलनिपीतिकिमि जाइबखानी। किबकुल अगम करम मन बानी॥ परम पेम पूरन दोउ भाई। मन बुधिचित अहमिति बिसराई॥ कहहु सुपेम पगट को करई। केहि छाया किब मित अनुसरई॥ किबिह अरथ आखर बलु साँचा। अनुहरि ताल गतिहि नदु नाचा॥ अगम सनेह भरत रघुबर को। जहँ नजाइ मनु बिधि हरिहरको॥ सो में कुमित कहों केहि भाँती। बाज सुराग कि गाँडर ताँती॥ मिलन बिलोकि भरत रघुवर की। सुरगन सभय धकधकी धरकी॥ समुझाए सुरगुरु जड़ जागे। वरिष प्रस्न प्रसंसन लागे॥ वो॰-मिलि सपेम रिपुस्ट्रनहि केवटु भेंटेउ राम।

भूरि भायँ भेंटे भरत लिखमन करत प्रनाम ॥२४१॥
भेंटेउ लखन ललिक लघु भाई। बहुरिनिषादु लीन्ह उर लाई॥
पुनि मुनिगन दुहुँ भाइन्ह बंदे। अभिमत आसिष पाइ अनंदे॥
सानुज भरत उमिंग अनुरागा। धिरिसिर सियपद पदुमपरागा॥
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए। सिर कर कमल परिस बैठाए॥
सीयँ असीस दीन्हि मन माहीं। मगन सनेहँ देह सुधि नाहीं॥
सब बिधि सानुकूल लिख सीता। भे निसोच उर अपहर बीता॥
कोउिक छुकहइनको उकि छुपूँछा। प्रेम भरा मन निजगति लूँछा॥
तेहि अवसर केवटु धीरजु धिर। जोरिपानि बिनवत प्रनामु करि॥
हो॰-नाथ साथ सुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग।

सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग ॥२४२॥
सीलिसिंधु सुनि गुर आगवन्। सिय समीप राखे रिपुदवन्॥
चले सबेग रामु तोहि काला। धीर धरम धुर दीनदयाला॥
गुरिह देखि सानुज अनुरागे। दंड प्रनाम करन प्रभु लागे॥
मुनिबर धाइ लिए उर लाई। प्रेम उमिग भेंटे दोउ भाई॥
प्रेम पुलकि केवट किह नामू। कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू॥
रामसखा रिषि बरबस भेंटा। जनु महि लुठत सनेह समेटा॥
रघुपति भगति सुमंगल मूला। नभ सराहि सुर बिरसिंह फूला॥
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं। बड़ बिसष्ट सम को जग माहीं॥

हो - जेहि लखि लखनहु तें अधिक मिले मुदित मुनिराउ।

सो सीतापित भजन को प्रगट प्रताप प्रभाउ ॥२४३॥ आरत लोग राम सबु जाना। करुनाकर सुजान भगवाना॥ जो जेहि भायँ रहा अभिलापी। तेहि तेहि कैतिसितिस रुखराखी॥ सानुजमिलिपल महुँसन काहू। कीन्ह दूरि दुखु दारुन दाहू॥ यह बिं बात राम कै नाहीं। जिमि घट कोटि एक रिब छाहीं॥ मिलि केवटिह उमिग अनुरागा। पुरजन सकल सराहि भागा॥ देखीं राम दुखित महतारीं। जनु सुबेलि अवलीं हिम मारीं॥ प्रथम राम भेटी कैकेई। सरल सुभायँ भगति मित भेई॥ पग पिर कीन्ह प्रबोध बहोरी। काल करम बिधि सिर धिर खोरी॥ हो॰-भेटीं रघुवर मातु सब किर प्रबोध परितोषु।

अंव ईस आधीन जगु काहु न देइअ दोषु ॥२४४॥
गुरितय पद बंदे दुहु भाई। सिहत बिप्रतिय जे सँग आई॥
गंग गौरि सम सब सनमानीं। देहिं असीस मुदित मृदु बानीं॥
गहि पद लगे सुमित्रा अंका। जनु भेंटी संपित अति रंका॥
पुनिजननी चरनिदोउभाता। परे पेम ब्याकुल सब गाता॥
अति अनुराग अंव उर लाए। नयन सनेह सिलल अन्हवाए॥
तेहि अवसर कर हरष विषादू। किमिकबिकहे मूक जिमि स्वादू॥
मिलिजननिहि सानुजरघुराऊ। गुर सन कहेउ कि धारिअ पाऊ॥
पुरजन पाइ मुनीस नियोगू। जल थल तकि तिक उतरेउ लोगू॥
हो॰-महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ।

पावन आश्रम गवनु किय भरत लखन रघुनाय ॥२४५॥ सीय आइ मुनिबर पग लागी। उचित असीस लही मन मागी॥ गुरपितिनिहि मुनि तियन्ह समेता। मिली पेमु किह जाइ न जेता॥
वंदि वंदि पग सिय सबही के। आसिरवचन लहे पिय जी के॥
सासु सकल जब सीयँ निहारीं। मूदे नयन सहिम सुकुमारीं॥
परीं विधिक वस मनहुँ मरालीं। काह कीन्ह करतार कुचालीं॥
तिन्ह सियनिरिखनिपट दुखुपावा। सो सबु सिह अ जो दैउ सहावा॥
जनकसुता तब उर धिर धीरा। नील निलन लोयन भिर नीरा॥
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई। तेहि अवसर करुना मिह छाई॥
दो॰-लागि लागि पग सवनि सिय भेंटित अति अनुराग।

हृद्यं असीसहिं पेम वस रहिअहु भरी सोहाग ॥२४६॥
विकल सनेहँ सीय सब रानीं। वैठन सबिह कहेउ गुर ग्यानीं॥
किह जगगतिमायिक मुनिनाथा। कहे कछुक परमारथ गाथा॥
नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा। सुनि रघुनाथ हुसह दुखु पावा॥
मरन हेतु निज नेहु विचारी। भे अति विकल धीर धुर धारी॥
कुलिस कठोर सुनत कटुवानी। विलपत लखन सीय सब रानी॥
सोक विकल अति सकल समाजू। मानहुँ राजु अकाजेउ आजू॥
मुनिवर बहुरि राम समुझाए। सहित समाज सुसरित नहाए॥
वतु निरंवुतेहिदिन प्रभुकीन्हा। मुनिहु कहें जलु काहुँ न लीन्हा॥
दो॰-भोरु भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु दीन्ह।

श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सबु सादरु कीन्ह ॥२४०॥ करि पितु किया बेद जिस बरनी। भे पुनीत पातक तम तरनी॥ जासु नाम पावक अघ तृला। सुमिरत सकल सुमंगल मूला॥ सुद्ध सो भयउ साधु संमत अस। तीरथ आवाहन सुरसिर जस॥ सुद्ध भएँ दुइ बासर बीते। बोले गुर सन राम पिरीते॥ नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंद मूल फल अंबु अहारी।। सानुज भरतु सचिव सब माता। देखिमोहि पलजिमि जुग जाता।। सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इहाँ अमरावित राऊ॥ बहुत कहेउँ सब कियउँ ढिठाई। उचित होइ तस करिअ गोसाँई॥ दो०-धर्म सेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम।

लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि लहहूँ विश्राम ॥२४८॥
राम बचन सुनि सभय समाजू। जनु जलनिधिमहुँ विकलजहाजू॥
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला। भयउ मनहुँ मारुत अनुकूला॥
पावन पयँ तिहुँ काल नहाहीं। जो विलोकि अघ ओघ नसाहीं॥
मंगलमूरित लोचन भिर भिर। निरखहिं हरिव दंडवत किर किर॥
राम सैल बन देखन जाहीं। जहुँ सुख सकलसकल दुखनाहीं॥
सरना झरिहं सुधासम बारी। त्रिविध तापहर त्रिविध वयारी॥
संदर सिला सुखद तरु छाहीं। जाइ बरिन बन छिब केहि पाहीं॥
संत-सरनि सरोरुह जल विहग कूजत गुंजत सुंग।

वैर विगत विहरत विपिन मृग विहंग वहुरंग ॥२४९॥ कोल किरात भिछ वनवासी। मधु सुचि सुंदर खादु सुधा सी॥ भिर भिर परन पुटीं रचि रूरी। कंद मूल फल अंकुर जूरी॥ सबिह देहिं करि विनय प्रनामा। कहि कहि खाद भेद गुन नामा॥ देहि लोग बहु मोल न लेहीं। फेरत राम दोहाई देहीं॥ कहिं सनेह मगन मृदु वानी। मानत साधु पेम पिहचानी॥ तुम्ह सुकृती हम नीच निपादा। पावा दरसनु राम प्रसादा॥ हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा। जस मरु धरनि देवधुनि धारा॥ राम ऋपाल निषाद नेवाजा।परिजन प्रजउ चहिश्र जसराजा॥ दो॰-यह जियँ जानि सँकोचु तिज करिश्र छोहु लखि नेहु।

हमिह कृतारथ करन लिंग फल तृन अंकुर लेहु ॥२५०॥
तुम्ह प्रिय पाहुने वन पगु धारे। सेवा जोगु न भाग हमारे॥
देव काह हम तुम्हिह गोसाँई। ईंधनु पात किरात मिताई॥
यह हमारि अति वि सेवकाई। लेहिं न वासन वसन चोराई॥
हम जड़ जीव जीव गन घाती। कुटिलकुचालीकुमिति कुजाती॥
पाप करत निसि वासर जाहीं। निहं पट किट निहं पेट अघाहीं॥
सपनेहुँ धरम वृद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥
जब तें प्रभु पद पदुम निहारे। मिटे दुसह दुख दोष हमारे॥
वचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्ह के भाग सराहन लागे॥

हं--लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं। बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु लखि सुखु पावहीं॥ नर नारि निदरहिं नेहु निज सुनि कोल भिल्लानि की गिरा। तुलसी रूपा रघुवंसमिन की लोह लें लोका तिरा॥ सो--बिहरहिं बन बहु ओर प्रति दिन प्रसुदित लोग सब।

जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥२५१॥
पुर जन नारि मगन अति पीती। बासर जाहिं पलक सम बीती॥
सीय सासु प्रति बेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई॥
लखा न मरमु राम विनु काहूँ। माया सब सिय माया माहूँ॥
सीयँ सासु सेवा वस कीन्हीं। तिन्ह लहि सुख सिख आसिष दीन्हीं॥
लखि सिय सहितसरल दोउ भाई। कुटिल रानि पछितानि अघाई॥
अविन जमहि जाचित कैंकेई। महिन बीचु विधिमीचुन देई॥

लोकहुँ वेद बिदित किष कहहीं। राम बिमुख थलुनरक न लहहीं॥ यहु संसउ सब के मन माहीं। राम गवनु विधि अवध कि नाहीं॥ हो॰-निसि न नीद नहिं भूख दिन भरतु विकल सुचि सोच।

नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सिठल सँकोच ॥२५२॥ कीन्हि मातु मिस काल कुचाली। इति भीति जस पाकत साली॥ केहि बिधि होइ राम अभिषेकू। मोहि अवकलत उपाउ न एकू॥ अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी। मुनि पुनि कहचराम रुचि जानी॥ मातु कहेहुँ बहुरहिं रघुराऊ। राम जननि हठ करिब कि काऊ॥ मोहि अनुचर कर केतिक बाता। तेहि महँ कुसम उ बाम बिधाता॥ जों हठ करउँ त निपट कुकरमू। हरिगरि तें गुरु सेवक धरमू॥ एकउ जुगुति न मन ठहरानी। सोचत भरतिह रैनि बिहानी॥ पात नहाइ प्रभुहि सिर नाई। बैठत पठए रिषयँ बोलाई॥ बो०-गुर पद कमल प्रनामु करि बैठे आयसु पाइ।

बिय महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई ॥२५३॥
बोले मुनिबरु समय समाना। सुनहु सभासद भरत सुजाना॥
धरम धुरीन भानुकुल भानू। राजा रामु खबस भगवानू॥
सत्यसंघ पालक श्रुति सेत्। राम जनमु जग मंगल हेतू॥
गुर पितुमातु बचन अनुसारी। खल दलु दलन देव हितकारी॥
नीति प्रीति परमारथ खारथु।कोउ न राम सम जान जथारथु॥
बिधिहरिहरुससिरबिदिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला॥
अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई। जोग सिद्धि निगमागम गाई॥
करि बिचार जियँ देखहु नीकें। राम रजाइ सीस सबही कें॥
दो०-राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ।
समुझि सयाने करहु अब सब मिलि संमत सोइ॥२५४॥

सब कहुँ सुखद राम अभिषेकू। मंगल मोद मूल मग एकू॥
केहिविधिअवध चलहिं रघुराऊ। कहहु समृझिसोइकरिअउपाऊ॥
सब सादर सिन मिनबर बानी। नय परमारथ स्वारथ सानी॥
उतर न आव लोग भए भोरे। तब सिरु नाइ भरत कर जोरे॥
भानुबंस भए भूप घनेरे। अधिक एक तें एक बहेरे॥
जनम हेतु सब कहुँ पितु माता। करम सुभासुभ देइ विधाता॥
दिल दुख सजइ सकल कल्याना। अस असीस राउरि जगु जाना॥
सो गोसाइँ विधिगति जेहिं छेंकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी॥
हो०-वृझिअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु।

सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु॥२५५॥
तात बात फुरि राम इपाहीं। राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं॥
सकुज्ञउँ तात कहत एक बाता। अरध तजिह वुध सरबस जाता॥
तुम्ह कानन गवनह दोउ भाई। फेरिअहिं छखन सीय रघुराई॥
सुनि सुबचन हरषे दोउ भ्राता। भे प्रमोद परिपूरन गाता॥
मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा। जनु जिय राउ रामु भए राजा॥
बहुत छाभ छोगन्ह छघु हानी। सम दुख सुख सब रोविह रानी॥
कहिं भरतु मुनि कहा सोकीन्हे।फलुजग जीवन्ह अभिमतदीन्हे॥
कानन करउँ जनम भरि बासु। एहि तें अधिक न मोर सुपासू॥
दो०-अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान।

जों फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ॥२५६॥ भरत बचन सुनि देखि सनेहू। सभा सहित मुनि भए बिदेहू॥ भरत महा महिमा जलरासी। मुनि मित ठादि तीर अबला सी॥ मा चह पार जतनु हियँ हेरा। पावित नाव न बोहितु बेरा॥ और करिहि को भरत बड़ाई। सरसी सीपि कि सिंधु समाई॥
भरत मुनिहि मन भीतर भाए। सहित समाज राम पिं आए॥
प्रभु प्रनामु करिदीन्द्द सुआसनु। बैठे सब सुनि मुनि अनुसासनु॥
बोले मुनिवरु वचन विचारी। देस काल अवसर अनुहारी॥
सुनहु राम सरवग्य सुजाना। धरम नीति गुन ग्यान निधाना॥
दो॰-सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुभाउ।

पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपाउ ॥२५७॥
आरत कहिं विचारि न काऊ। सुझ जुआरिह आपन दाऊ॥
सुनि मुनि बचन कहत रघुराऊ। नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ॥
सब कर हित रुख राउरि राखें। आयसु किएँ मुदित फुर भाषें॥
प्रथम जो आयसु मो कहुँ होई। माथें मानि करों सिख सोई॥
पुनि जेहि कहुँ जसकहब गोसाई। सो सब भाँति घटिहि सेवकाई॥
कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा। भरत सनेहँ विचारु न राखा॥
तेहि तें कहुउँ वहोरि बहोरी। भरत भगति बसभइ मतिमोरी॥
मोरें जान भरत रुचि राखी। जोकीजिअसो सुभसिवसाखी॥
हो॰-भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ विचारु वहोरि।

करव साधुमत लोकमत रूपनय निगम निचोरि ॥२५८॥
गुर अनुरागु भरत पर देखी। राम हृदयँ आनंदु विसेषी॥
भरतिह धरम धुरंधर जानी। निज सेवक तन मानस बानी॥
बोले गुर आयस अनुक्ला। बचन मंजु मृदु मंगलमूला॥
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई। भयउ न भुअन भरत सम भाई॥
जे गुर पद अंबुज अनुरागी। ते लोकहुँ वेदहुँ बड़भागी॥
गाउर जा पर अस अनुरागू। कोकहि सकइ भरत कर भागू॥

लिख लघु बंधु बुद्धि सकुचाई। करत बदन पर भरत बड़ाई॥ भरतु कहिं सोइ किएँ भलाई। अस किह राम रहे अरगाई॥ दो॰-तब मुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तिज तात।

कृपासिंधु विय बंधु सन कहहु हृदय के बात ॥२५९॥
सुनि मुनि बचन राम रुख पाई। गुरु साहिब अनुकूल अघाई॥
लिख अपनें सिर सबु छरु भारू।कहिनसकिहंक छुकरहिं बिचारू॥
पुलिक सरीर सभाँ भए ठाढ़े। नीरज नयन नेह जल बाढ़े॥
कहब मोर मुनिनाथ निवाहा। एहि तें अधिक कहीं मैं काहा॥
में जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ॥
मो पर कृपा सनेहु बिसेषी। खेलत खुनिस न कबहूँ देखी॥
सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन मंगू॥
मैं प्रभु कृपा रीति जियँ जोही। हारेहुँ खेल जिताबिहं मोही॥
दो॰-महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कही न बैन।

दरसन तृपित न आजु लगि पैस पिआसे नैन ॥२६०॥
विधिन सकेउ सिहमोर दुलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा॥
यहउकहतमोहिआजुनसोभा। अपनीं समुझि साधु सुचि को भा॥
मातु मंदि मैं साधु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली॥
फरइ कि कोदव बालि सुसाली। मुकता प्रसव कि संबुक काली॥
सपनेहुँ दोसक लेसु न काहू। मोर अभाग उद्धि अवगाहू॥
विनु समुझें निज अघ परिपाकू। जारिउँ जायँ जननि किह काकू॥
हृदयँ हेरि हारेउँ सब ओरा। एकहि भाँति भलेहिं भल मोरा॥
गुर गोसाइँ साहिब सिय रामू। लागत मोहि नीक परिनामू॥

दो॰-साधु सभाँ गुर प्रभु निकट कहउँ सुथल सतिभाउ । प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ ॥२६१॥ भूपित मरन पेम पनु राखी। जननीकुमित जगतु सबुसाखी।। देखि न जाहि बिकल महतारीं। जरहिं दुसह जर पुर नर नारीं।। महीं सकल अनरथ कर मूला।सोसुनिसमुझिसहिउँसबसूला।। सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा। किरमुनिबेपलखन सियसाथा।। बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ।संकरु साखि रहेउँ एहि घाएँ॥ बहुरि निहारि निपाद सनेहू। कुलिसकिठन उरभयउन बेहू॥ अब सबु आँखिन्ह देखेउँ आई। जिअत जीव जड़ सबइ सहाई॥ जिन्हहि निरखिसग साँपिनिबीछी।तजहिं विपम बिपुतामसतीछी॥

हो॰-तेइ रघुनंदनु लखनु सिय अनिहत लागे जाहि।
तासु तनय तिज दुसह दुख देउ सहावइ काहि॥२६२॥
सुनि अति बिकल भरत बर बानी। आरित प्रीति बिनय नय सानी॥
सोक मगन सब सभाँ खभारू। मनहुँ कमल बन परेउ तुसारू॥
किह अनेक बिधि कथा पुरानी। भरत प्रबोधु कीन्ह मुनि ग्यानी॥
बोले उचित बचन रघुनंदू। दिनकर कुल केरव बन चंदू॥
तात जायँ जियँ करहु गलानी। ईस अधीन जीव गित जानी॥
तीनि काल तिभुअन मत मोरें। पुन्यसिलोक तात तर तोरें॥
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ लोकु परलोकु नसाई॥
दोसु देहिं जननिहि जड़ तेई। जिन्ह गुर साधु सभा निहं सेई॥
दो॰-मिटिहिंह पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार।

लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नामु तुम्हार ॥२६३॥ कहउँ सुभाउ सत्य सिव साखी। भरत भूमि रह राउरि राखी॥ तात कृतरक करहु जिन जाएँ। वैर पेम नहिं दुरइ दुराएँ॥ मुनियन निकट बिह्म मृग जाहीं। बाधक बिधक बिलोकि पराहीं॥ हित अनहितपसुपिच्छउजाना। मानुष तनु गुन ग्यान निधाना॥
तात तुम्हि में जानउँ नीकें। करों काह असमंजस जीकें॥
राखेउ रायँ सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ पेम पन लागी॥
तासु बचन मेटत मन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोचू॥
ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा। अवसि जो कह हु चह उँ सोइ कीन्हा॥
दो॰-मनु प्रसन्न करि सकुच तिज कह हु करों सोइ आजु।

सत्यसंघ रघुवर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥
सुर गन सिहत सभय सुरराजू। सोचिह चाहत होन अकाजू॥
बनत उपाउ करत कछु नाहीं। राम सरन सब गे मन माहीं॥
बहुरि विचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगतभगति बस अहहीं॥
सुधि करि अंबरीष दुरबासा। भे सुर सुरपति निपट निरासा॥
सहे सुरन्ह बहु काल विषादा। नरहिर किए प्रगट प्रहलादा॥
लगिलगिकानकहिंधुनिमाया। अब सुर काज भरत के हाथा॥
आन उपाउ न देखिआ देवा। मानत रामु सुसेवक सेवा॥
हियँ सपेम सुमिरहु सब भरतिह। निज गुन सील राम बस करतिह॥
दो॰-सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़ भागु।

सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु ॥२६५॥ सीतापति सेवक सेवकाई। कामधेनु सय सरिस सुहाई॥ भरत भगति तुम्हरें मन आई। तजहु सोचु विधि बात बनाई॥ देखु देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभायँ विवस रघुराऊ॥ मन थिर करहु देव डरु नाहीं। भरतिह जानि राम परिछाहीं॥ सुनि सुरगुर सुर समत सोचू। अंतरजामी प्रभुहि सँकोचू॥ निज सिरभारु भरत जियँ जाना। करतकोटिविधि उर अनुमाना॥ करि विचारु मन दीन्ही ठीका। राम रजायस आपन नीका॥ निजपन तजि राखेउ पनुमोरा। छोहु सनेहु कीन्ह नहिं थोरा॥ दो॰-कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ।

करि प्रनामु बोले भरत जोरि जलज जुग हाथ ॥२६६॥
कहों कहावों का अब खामी। इपा अंनुनिधि अंतरजामी॥
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला। मिटी मिलन मन कलपित सला॥
अपडर डरेउँ न सोच समूलें। रिबहि न दोसु देव दिसि भूलें॥
मोर अभागु मातु कुटिलाई। बिधिगित बिषम काल किनाई॥
पाउरोपिसबमिलिमोहि घाला। प्रनतपाल पन आपन पाला॥
यह नइ रीति न राउरि होई। लोकहुँ बेद बिदित नहिं गोई॥
जगु अनभल भल एकु गोसाई। कहिअ होइ भल कासु भलाई॥
देउ देवतक सरिस सुभाऊ। सनमुख बिमुख न काहुहि काऊ॥

हो - जाइ निकट पहिचानि तरु छाहँ समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच ॥२६७॥

लिखसबिधिगुरखामिसनेहु। मिटेउ छोभु नहिं मन संदेहू॥ अब करुनाकर कीजिअ सोई। जन हितप्रभु चितछोभु न होई॥ जो सेवकु साहिबहि सँकोची। निजहितचहइ तासुमित पोची॥ सेवक हित साहिब सेवकाई। करें सकल सुख लोभ बिहाई॥ खारथु नाथ फिरें सबही का। किएँ रजाइ कोटि विधि नीका॥ यह खारथ परमारथ सारू। सकलसुकृत फलसुगतिसिंगारू॥ देव एक बिनती सुनि मोरी। उचित होइ तस करब बहोरी॥ तिलक समाजु साजिसबुआना। करिअ सुफल प्रभु जों मनु माना॥

रा॰ मृ० ३८-

हो॰-सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबिह सनाथ।
नतरु फेरिअहि बंधु दोउ नाथ चलों में साथ॥२६८॥
नतरु जाहि बन तीनिउ भाई। बहुरिअ सीय सहित रघुराई॥
जोहि बिधि प्रभु प्रसन्नमन होई। करुना सागर कीजिअ सोई॥
देव दीन्ह सबु मोहि अभारू। मोरें नीति न धरम बिचारू॥
कहउँ बचन सब स्वारथ हेतू। रहत न आरत कें चित चेतू॥
उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु लखि लाज लजाई॥
अस में अवगुन उद्धिअगाधू। स्वामि सनेह सराहत साधू॥
अब कृपाल मोहि सो मतभावा। सकुच स्वामि मन जाइँ न पावा॥
प्रभुपद सपथ कहउँ सित भाऊ। जग मंगल हित एक उपाऊ॥
दो॰-प्रभु प्रसन्न मन सकुच तिज जो जेहि आयसु देव।

सो सिर धरि धरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेब ॥२६९॥
भरत बचनु सुचि सुनि सुर हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे॥
असमंजस बस अवध नेवासी। प्रमुदित मन तापस बनवासी॥
चुपिहं रहे रघुनाथ सँकोची। प्रभु गित देखि सभा सब सोची॥
जनक दूत तेहि अवसर आए। मुनिबसिष्ठ सुनि बेगिबोलाए॥
करि प्रनाम तिन्ह रामु निहारे। बेषु देखि भए निपट दुखारे॥
दूतन्ह मुनिबर बृझी बाता। कहहु बिदेह भूप कुसलाता॥
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा। बोले चर बर जोरें हाथा॥
बूझब राउर सादर साई। कुसल हेतु सो भयउ गोसाई॥
दो॰-नाहिं त कोसल नाथ कें साथ कुसल गइ नाथ।

मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब भयउ अनाथ ॥२७०॥ कोसलपति गति सुनि जनकौरा। में सब लोक सोक बस बौरा॥ जेहिं देखे तेहि समय विदेहू। नामु सत्य अस लाग न केहू॥
गानिकुचालिसुनतनरपालि। सुझनकछु जस मनि विनु व्यालिह॥
भरत राज रघुवर बनवासु। भा मिथिलेसिह हृदयँ हराँसु॥
नृप वूझे बुध सचिव समाजू। कहहु विचारि उचित का आजू॥
समुझि अवध्यसमंजस दोऊ। चिल कि रहिअन कह कछुकोऊ॥
नृपहिंधीरधिरहृदयँ विचारी। पठए अवध चतुर चर चारी॥
वृझि भरत सित भाउ कुभाऊ। आएहु वेगि न होइ लखाऊ॥
हो०-गए अवध चर भरत गति वृझि देखि करतृति।

चले चित्रकूटिह भरतु चार चले तेरहूति॥२७१॥
दूतन्ह आइ भरत कइ करनी। जनक समाज जथामित बरनी॥
सुनि गुरपरिजनसचिव महीपति। भे सब सोच सनेहँ विकल अति॥
धरि धीरजु करि भरत बड़ाई। लिए सुभट साहनी बोलाई॥
घर पुर देस राखि रखवारे। हय गय रथ बहु जान सँवारे॥
दुवरी साधि चले ततकाला। किए विश्रामु न मग महिपाला॥
भोरहिं आजु नहाइ प्रयागा। चले जमुन उतरन सबु लागा॥
खबरि लेन हम पठए नाथा। तिन्हकहि असमिह नायउमाथा॥
साथ किरात छ सातक दीन्हे। मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे॥
दो॰-सुनत जनक आगवनु सबु हरषेउ अवध समाजु।

रघुनंदनिह सकोचु वह सोच विवस सुरराजु ॥२७२॥
गरइ गलानि कृटिल कैकेई। काहि कहें केहि दूपनु देई॥
अस मन आनि मुदित नर नारी। भयउ वहोरि रहव दिन चारी॥
एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सबु कोऊ॥
करि मज्जनु पूजहिं नर नारी। गनप गोरि तिपुरारि तमारी॥

रमा रमन पद बंदि बहोरी। बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी॥ राजा रामु जानकी रानी। आनँद अवधि अवध रजधानी॥ सुबस बसउ फिरि सहित समाजा। भरतिह रामु करहुँ जुबराजा॥ एहि सुख सुधाँ सींचि सब काहू। देव देहु जग जीवन लाहू॥ दो॰-गुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होउ।

अछत राम राजा अवध मिर माग सब कोउ ॥२७३॥
सुनि सनेहमय पुरजन बानी। निंदिहं जोगिबरित मुनिग्यानी॥
एहिबिधिनित्यकरमकरि पुरजन। रामिहं करिहं प्रनाम पुलिक तन
ऊँच नीच मध्यम नर नारी। लहिहं दरसुनिजनिज अनुहारी॥
सावधान सबही सनमानिहं। सकल सराहत कृपानिधानिहं॥
लिरकाइहि तें रघुबर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी॥
सील सकोच सिंधु रघुराऊ। सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ॥
कहत रामगुन गन अनुरागे। सब निज भाग सराहन लागे॥
हम सम पुन्य पुंज जग थोरे। जिन्हिहरामु जानत किर मोरे॥
दो०-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेस।

सहित सभा संश्रम उठेउ रिवकुल कमल दिनेसु ॥२७४॥
भाइ सिवव गुर पुरजन साथा। आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा।
गिरिवरु दीखजनकपति जबहीं। किर प्रनामु रथ त्यागेउ तबहीं॥
राम दरस लालसा उछाहू। पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू॥
मन तहूँ जहुँ रघुवर वैदेही। विनुमनतनदुखसुखसुधिकेही॥
आवत जनकु चले एहि भाँती। सहित समाज प्रेम मित माती॥
आए निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन प्रसपर लागे॥
लगे जनक मुनिजन पद बंदन। रिषिन्ह प्रनामु कीन्ह रघुनंदन॥

भाइन्ह सहितरामु मिलिराजहि। चले लवाइ समेत समाजहि॥ हो॰-आश्रम सागर सांत रस प्रन पावन पाथु।

सेन मनहुँ करुना सरित लिएँ जाहिं रघुनाथु॥२७५॥
बोरित ग्यान बिराग करारे। बचन ससोक मिलत नद नारे॥
सोच उसास समीर तरंगा। धीरज तट तरुवर कर भंगा॥
बिषम विषाद तोरावित धारा। भय भ्रम भवँर अवर्त अपारा॥
केवट बुध विद्या बिह नावा। सकिहं न खेइ ऐक निहं आवा॥
बनचर कोल किरात बिचारे। थके बिलोकि पिथक हियँ हारे॥
आश्रम उद्धि मिली जब जाई। मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई॥
सोक बिकल दोउ राज समाजा। रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा॥
भूष रूप गुन सील सराही। रोविहं सोक सिंधु अवगाही॥

छं - अवगाहि सोक समुद्र सोचिह नारि नर ब्याकुल महा। दे दोष सकल सरोष बोलिह बाम बिधि कीन्हों कहा॥ सुर सिद्ध तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की। तुलसी न समस्थु कोउ जो तरि सकै सरित सनेह की॥

सो॰-किए अमित उपदेस जहँ तहँ लोगन्ह मुनिबरन्ह।

धीरज धरिअ नरेस कहेउ बसिष्ठ विदेह सन ॥२७६॥ जासुग्यानु रिवभवनिसिनासा। बचनिकरन मुनि कमलिकासा॥ तेहि कि मोह ममता निअराई। यह सिय राम सनेह वड़ाई॥ विषई साधक सिद्ध सयाने। त्रिविध जीव जग बेद बखाने॥ राम सनेह सरस मन जासू। साधु सभाँ बड़ आदर तासू॥ सोह न राम पेम बिनु ग्यानू। करनधार बिनु जिमि जलजानू॥ मुनि बहुविधि बिदेहु समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए॥

सकल सोक संकुल नर नारी। सो बासक बीतेउ बिनु बारी॥ पसुखग मृगन्ह न कीन्ह अहारू। प्रिय परिजन कर कीन बिचारू॥ शे॰-दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात।

वैठे सब बट बिटप तर मन मलीन इस गात ॥२९०॥ जे महिसुर दसरथ पुर वासी। जे मिथिलापित नगर निवासी॥ हंस वंस गुर जनक पुरोधा। जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा॥ लगे कहन उपदेस अनेका। सहित धरम नय बिरित विवेका॥ कोसिक कहि कहि कथापुरानीं। समुझाई सब सभा सुवानीं॥ तब रघुनाथ कौसिकहि कहेऊ। नाथ कालि जल बिनु सबु रहेऊ॥ मुनि कह उचित कहत रघुराई। गयउ बीति दिन पहर अदाई॥ रिपि रुख लिख कह तेरहुतिराजू। इहाँ उचित नहिं असन अनाजू॥ कहा भूप भल सबहि सोहाना। पाइ रजायसु चले नहाना॥ हो॰-तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार।

लइ आए बनचर बिपुल भरि भरि काँबरि भार ॥२७८॥ कामद भे गिरि राम प्रसादा। अवलोकत अपहरत बिषादा॥ सर सरिता बन भूमि बिभागा। जंनु उमगत आनँद अनुरागा॥ वेलि बिटप सब सफल सफूला। बोलत खग मृग अलि अनुकूला॥ तेहिअवसरबन अधिक उछाहू। त्रिबिध समीर सुखद सब काहू॥ जाइ न बरनि मनोहरताई। जनु महि करति जनक पहुनाई॥ तब सब लोग नहाइ नहाई। राम जनक मुनि आयसु पाई॥ देखि देखि तरुबर अनुरागे। जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे॥ दल फल मूल कंद विधि नाना। पावन सुंदर सुधा समाना॥ दो॰-सादर सब कहँ रामगुर पठए भरि भरि भार।
पृजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार॥२७९॥
एहि विधि वासर बीते चारी। रामु निरिष् नर नारि सुखारी॥
दुहुसमाज असिकचिमनमाहीं। बिनु सिय राम फिरब भल नाहीं॥
सीता राम संग बनवास्। कोटि अमरपुर सिरस सुपास्॥
परिहरि लखन रामु वैदेही। जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही॥
दाहिन दइउ होइ जब सबही। राम समीप बसिअ बन तबही॥
मंदािकनि मज्जनु तिहु काला। राम दरसु मुद मंगल माला॥
अटनु राम गिरिबन तापसथल। असनु अमिअ समकंद मूलफल॥
सुख समेत संबत दुइ साता। पल सम होहिंन जिनअहिं जाता॥
दो॰-एहि सुख जोग न लोग सब कहिं कहाँ अस भागु।

सहज सुभायँ समाज दुहु राम चरन अनुरागु। २८०॥
एहि विधिसकलमनोरथकरहीं। बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं॥
सीय मातु तेहि समय पठाई। दासीं देखि सुअवसरु आई॥
सावकास सुनि सब सिय सास्र। आयउ जनकराज रिनवास् ॥
कौसल्याँ सादर सनमानी। आसन दिए समय सम आनी॥
सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा। द्रविह देखिसुनि कुलिसकठोरा॥
पुलक सिथिलतन बारिबिलोचन। महि नख लिखनलगीं सबसोचन
सब सियराम प्रीति किसिम्रति। जनु करुना बहु बेष बिस्रति॥
सीय मातु कह बिधि बुधि बाँकी। जो पय फेनु फोर पिव टाँकी॥
दो०-सुनिअ सुधा देखिअहिं गरल सब करत्ति कराल।

जहँ तहँ काक उलूक बक मानस सक्त मराल ॥२८१॥ सुनि ससोच कह देवि सुमित्रा। विधिगतिबड़ि विपरीत विचित्रा॥ जो सृजि पालइ हरइ बहोरी। बाल केलि सम विधि मित भोरी।।
कोसल्या कह दोसु न काहू। करम विवस दुख सुख छित लाहू।।
कित करम गितजान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता।।
ईस रजाइ सीस सबही कें। उतपितिथिति लयविषहु अभी कें।।
देवि मोह बस सोचिअ बादी। विधि प्रपंचु अस अचल अनादी।।
भूपित जिअब मरब उर आनी। सोचिअसित लिखिन जहितहानी
सीय मातु कह सत्य सुबानी। सुकृती अवधि अवधपित रानी।।
दो०-लखनु रामु सिय जाहुँ बन भल परिनाम न पोचु।

गहबरि हियँ कह कौसिला मोहि भरत कर सोचु ॥२८२॥ ईस प्रसाद असीस तुम्हारी। सुत सुतबधू देवसिर बारी॥ राम सपथ में कीन्हि न काऊ। सो करि कहउँ सखीसित भाऊ॥ भरत सील गुन विनय बड़ाई। भायप भगति भरोस भलाई॥ कहत सारदह कर मति हीचे। सागर सीप कि जाहिं उलीचे॥ जानउँ सदा भरत कुलदीपा। बार बार मोहि कहेउ महीपा॥ कसें कनकु मनि पारिखि पाएँ। पुरुषपरिखिअहिंसमयँ सुभाएँ॥ अनुचित आजु कहब अस मोरा। सोक सनेहँ सयानप थोरा॥ सुनि सुरसिर सम पावनि बानी। भई सनेह विकल सब रानी॥ हो०-कोंसल्या कह धीर धिर सुनहु देवि मिथिलेसि।

को विवेकनिधि बहुभिह तुन्हिह सकइ उपदेसि ॥२८३॥ रानि राय सन अवसरु पाई। अपनी भाँति कहब समुझाई॥ रिखअहिं छखनु भरतु गवनहिंबन। जों यह मतमानै महीप मन॥ तो भल जतनु करन सुविचारी। मोरें सोचु भरत कर भारी॥ गृढ़ सनेह भरत मन माहीं। रहें नीक मोहि लागत नाहीं॥ लिख सुभाउ सुनि सरल सुबानी। सब भइ मगन करुन रस रानी॥ नभ प्रसुन झरि धन्य धन्य धुनि। सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी मुनि॥ सबु रनिवासु विथकि लिख रहेऊ। तब धिर धीर सुमित्रौँ कहेऊ॥ देवि दंड जुग जामिनि बीती। राम मातु सुनि उठी सप्रीती॥ हो॰-बेगि पाउ धारिअ थलिइ कह सनेहँ सितभाय।

हमरे तो अब ईस गति के मिथिलेस सहाय ॥२८४॥
लिखिसनेह सुनिबचन बिनीता। जनकिया गह पाय पुनीता॥
देबिउचितअसि बिनयतुम्हारी। दसरथ घरिनि राम महतारी॥
प्रभु अपने नीचहु आदरहीं। अगिनिधूमगिरिसिरतिनुधरहीं॥
सेवकु राउ करम मन बानी। सदा सहाय महेसु भवानी॥
रउरे अंग जोगु जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहे॥
रामु जाइ बनु किर सुर काजू। अचल अवधपुर करिहिंह राजू॥
अमर नाग नर राम बाहुबल। सुख बसिहिंह अपने अपने थल॥
यह सब जागबलिक कि राखा। देबि न होइ मुधा मुनि भाषा॥
दो॰-अस कि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ।

सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८५॥
पिय परिजनिह मिली बैदेही। जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही॥
तापस बेष जानकी देखी। भा सबु बिकल बिपाद बिसेषी॥
जनक राम गुर आयसु पाई। चले थलहि सिय देखी आई॥
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी। पाहुनि पावन पेम पान की॥
उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू। भयउ भूप मनु मनहुँ पयागू॥
सिय सनेह बदु बाढ़त जोहा। ता पर राम पेम सिसु सोहा॥
चिरजीवीमुनिग्यानविकलजनु। वृड़त लहेउ बाल अवलंबनु॥

रा॰ म्॰  $^{3\xi}$ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मोह मगन मित निहं विदेह की। महिमा सियरघुवर सनेह की॥ दो॰-सिय पितु मातु सनेह बस बिकल न सकी सँभारि।

धरिनसुताँ धीरजु धरेउ समउ सुधरमु विचारि ॥२८६॥
तापस वेष जनक सिय देखी। भयउ पेमु परितोषु विसेषी॥
पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ॥
जिति सुरसरि कीरित सिर तोरी। गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी॥
गंग अविन थल तीनि वहरे। एहिं किए साधु समाज घनेरे॥
पितु कह सत्य सनेहँ सुवानी। सीय सकुच महुँ मनहुँ समानी॥
पुनि पितु मातु लीन्हि उर लाई। सिख आसिष हितदीन्हि सुहाई॥
कहित न सीय सकुचि मन माहीं। इहाँ वसव रजनीं भल नाहीं॥
लिख रुख रानि जनायउ राऊ। हदयँ सराहत सीलु सुभाऊ॥
दो०-वार वार मिलि भेंटि सिय विदा कीन्हि सनमानि।

कही समय सिर भरत गित रानि सुवानि सयानि ॥२८७॥
सुनि भूपाल भरत व्यवहारू। सोन सुगंध सुधा सिस सारू॥
मूदे सजल नयन पुलके तन। सुजसु सराहन लगे मुदित मन॥
सावधान सुनु सुमुखि सुलोचिन। भरत कथा भव वंध विमोचिनि॥
धरम राजनय ब्रह्मविचारू। इहाँ जथामित मोर प्रचारू॥
सो मित मोरि भरत मिहमाही। कहे काह छिल छुअतिन छाँही॥
बिधिगनपितअहिपितिसिवसारद। किव को बिद बुध बुद्धि बिसारद॥
भरत चरित कीरित करत्ती। धरम सील गुन बिमल बिभूती॥
समुझत सुनत सुखद सब काहू। सुचिसुरसरि रुचिनिदरसुधाहू॥
हो०-निरविध गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि।

कहिअ सुमेरु कि सेर सम किबकुल मित सकुचानि ॥२८८॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

अगम सबिह बरनत बरबरनी। जिमि जलहीन मीन गमु धरनी॥
भरतअमितमहिमासुनुरानी। जानहिं रामु न सकिह बखानी॥
बरिन सप्रेम भरत अनुभाऊ। तियिजयकी रुचि लिख कहराऊ॥
बहुरिह लखनु भरतु बन जाहीं। सब कर भल सब के मन माहीं॥
देबि परंतु भरत रघुबर की। प्रीति प्रतीति जाइ निहं तरकी॥
भरतु अविध सनेह ममता की। जद्यिप रामु सीम समता की॥
परमारथ खारथ सुख सारे। भरत न सपनेहुँ मनहुँ निहारे॥
साधन सिद्धि राम पग नेहू। मोहि लिख परत भरत मत एहू॥

हो॰-भोरेहुँ भरत न पेलिहहिं मनसहुँ राम रजाइ।
करिअ न सोचु सनेह बस कहेउ भूप विलखाइ॥२८९॥
राम भरत गुन गनत समीती। निसि दंपतिहि पलक सम बीती॥
राज समाज पात जुग जागे। न्हाइ न्हाइ सुर पूजन लागे॥
गे नहाइ गुर पिहं रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाई॥
नाथ भरतु पुरजन महतारी। सोक बिकल बनबास दुखारी॥
सहित समाज राउ मिथिलेस्। बहुत दिवस भए सहत कलेस्॥
उचित होइ सोइकीजिअनाथा। हित सब ही कर रौरें हाथा॥
अस कहि अति सकुचेरघुराऊ। मुनि पुलके लिख सीलु सुभाऊ॥
तुम्हबिनुराम सकलसुखसाजा। नरक सिरस दुहु राज समाजा॥
हो॰-पान पान के जीव के जिब सुख के सुख राम।

तुम्हतजितातसोहातगृह जिन्हहि तिन्हि विधिवास॥२९०॥ सो सुखु करमु धरमु जिर जाऊ। जहँ न राम पद पंकज भाऊ॥ जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू। जहँ निहं राम पेम परधानू॥ तुम्ह विनु दुखीसुखी तुम्ह तेहीं। तुम्ह जानहु जियजो जेहि केहीं॥ राउर आयसु सिर सबही कें। बिदित कृपालहि गित सब नीकें॥
आपु आश्रमहि धारिश्र पाऊ। भयउ सनेह सिथिल मुनिराऊ॥
किर प्रनामु तब रामु सिधाए। रिपि धिर धीर जनक पहि आए॥
राम बचन गुरु नृपिह सुनाए। सील सनेह सुभायँ सुहाए॥
महाराज अब कीजिअ सोई। सब कर धरम सहित हित होई॥
हो॰-ग्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल।

तुम्ह बिनु असमंजस समन को समस्थ एहि काल ॥२९१॥
सुनि मुनि बचनजनकअनुरागे। लिख गति ग्यानु विरागु बिरागे॥
सिथिल सनेहँ गुनत मन माहीं। आए इहाँ कीन्ह भल नाहीं॥
रामिह रायँ कहेउ बन जाना। कीन्ह आपु प्रिय प्रेम प्रवाना॥
हम अब बन तें बनिह पठाई। प्रमुदित फिरव विबेक बड़ाई॥
तापसमुनि महिसुर सुनि देखी। भए प्रेम बस बिकल विसेषी॥
समउ समुझि धिर धीरजु राजा। चले भरत पिहं सिहत समाजा॥
भरत आइ आगें भइ लीन्हे। अवसर सिरस सुआसन दीन्हे॥
तात भरत कह तेरहुति राऊ। तुम्हिह विदित रघुवीर सुभाऊ॥
हो॰-राम सत्यव्रत धरम रत सब कर सीलु सनेहु।

संकट सहत सकोच वस किह्य जो आयस देहु ॥२९२॥
सानि तन पुलिक नयन भिर वारी। बोले भरत धीर धिर भारी॥
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुलगुरु सम हित माय न वापू॥
कौसिकादि मुनि सचिव समाजू। ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू॥
सिस्रु सेवकु आयसु अनुगामी। जानि मोहि सिख देइअ खामी॥
एहिं समाज थल बूझव राउर। मौन मिलन मैं बोलब बाउर॥
छोटे बदन कहउँ बिंड बाता। छमव तातलिख बाम विधाता॥

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। सेवाधरमु कठिन जगु जाना॥ स्वामि धरम स्वारथिह बिरोधू। बैरु अंध प्रेमिह न प्रबोधू॥ दो॰-राखि राम रुख धरमु बतु पराधीन मोहि जानि।

सब कें संमत सर्व हित करिअ पेमु पहिचानि ॥२९३॥
भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सिहत समाज सराहत राऊ॥
सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। अरथु अभित अतिआखर थोरे॥
ज्यों मुखु मुकुरमुकुरु निजपानी। गिह नजाइ असअदभुत बानी॥
भूप भरतु मुनि सिहत समाजू। गे जहँ विबुध कुमुद द्विजराजू॥
सुनिसुधिसोच विकलसब लोगा। मनहुँ मीनगन नव जलजोगा॥
देवँ प्रथम कुलगुर गित देखी। निरिष विदेह सनेह विसेषी॥
राम भगतिमय भरतु निहारे। सुर स्वारथी हहरि हियँ हारे॥
सब कोउ राम पेममय पेखा। भए अलेख सोच बस लेखा॥
दो॰-रामु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु।

रचहु प्रपंचिह पंच मिलि नाहिं त भयउ अकाज ॥२९४॥
सुरन्ह सुमिरि सारदा सराही। देवि देव सरनागत पाही॥
फेरिभरतमितकरिनिजमाया। पालु विबुधकुलकरिछल छाया॥
बिबुध विनय सुनि देवि सयानी। बोली सुर खारथ जड़ जानी॥
मो सन कहहु भरत मित फेरू। लोचन सहस न सूझ सुमेरू॥
बिधि हरि हर माया बिड़ भारी। सोउन भरतमित सकइ निहारी॥
सो मित मोहि कहत करु भोरी। चंदिनि कर कि चंडकर चोरी॥
भरत हदयँ सिय राम निवास्। तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकास्॥
असकि सारद गइ विधि लोका। विबुध विकलि निसमान हुँ कोका॥
दो०-सुर खारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठादु।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

रचि प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरित उचादु ॥२९५॥

-करि कुचालि सोचत सुरराजू। भरत हाथ सबु काजु अकाजू॥
गए जनकु रघुनाथ समीपा। सनमाने सब रिबकुल दीपा॥
समय समाज धरम अविरोधा। बोले तब रघुवंस पुरोधा॥
जनक भरत संबादु सुनाई। भरत कहाउति कही सुहाई॥
तात राम जस आयसु देहू। सो सबु करे मोर मत एहू॥
सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी। बोले सत्य सरल मृदु बानी॥
बिद्यमान आपुनि मिथिलेसु। मोर कहब सब भाँति भदेसु॥
राउर राय रजायसु होई। राउरि सपथ सही सिर सोई॥
दो॰-राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत।

सकल विलोकत भरत मुखु बनइ न ऊतरु देत ॥२९६॥
सभा सकुच बस भरत निहारी। रामबंधु धिर धीरजु भारी॥
कुसमउ देखि सनेहु सँभारा। बढ़त विधि जिमि घटज निवारा॥
सोक कनक लोचन मित छोनी। हरी बिमल गुन गन जगजोनी॥
भरत विबेक बराहँ विसाला। अनायास उधरी तेहि काला॥
किर प्रनामु सब कहँ कर जोरे। रामु राउ गुर साधु निहोरे॥
छमबआजुअतिअनुचितमोरा। कहउँ बदन मृदु बचन कठोरा॥
हियँ सुमिरी सारदा सुहाई। मानस तें मुख पंकज आई॥
बिमल विबेक धरम नय साली। भरत भारती मंजु मराली॥
दो॰-निरित्व विबेक विलोचनिह सिथिल सनेहँ समाजु।

करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥ प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी। पूज्य परम हित अंतरजामी॥ सरल सुसाहिबु सील निधानू। प्रनतपाल सर्वग्य सुजानू॥ समस्थ सरनागत हितकारी। गुनगाहकु अवगुन अघ हारी॥ स्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाई। मोहि समान मैं साइँ दोहाई॥
प्रभु पितु बचन मोह वस पेली। आयउँ इहाँ समाजु सकेली॥
जग भल पोच ऊँच अरु नीचू। अमिअ अमरपद माहुरु मीचू॥
राम रजाइ मेट मन माहीं। देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं॥
सो मैं सब बिधि कीन्हि ढिठाई। प्रभु मानी सनेह सेवकाई॥
दो॰-कृपाँ भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर।

दूषन भे भूषन सिरस सुजसु चारु चहु ओर ॥२९८॥
राउरि रीति सुवानि वड़ाई। जगत विदित निगमागम गाई॥
कूरकृटिलखलकुमतिकलंकी। नीच निसील निरीस निसंकी॥
तेउ सुनि सरन सामुहें आए। सकृत प्रनामु किहें अपनाए॥
देखि दोष कबहुँ न उर आने। सुनि गुन साधु समाज वखाने॥
को साहिब सेवकहि नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी॥
निजकरतृतिनसमुझिअसपनें। सेवक सकुच सोचु उर अपनें॥
सो गोसाइँ नहिं दूसर कोपी। भुजा उठाइ कहउँ पन रोपी॥
पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना। गुन गति नट पाठक आधीना॥
दो॰-यों सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर।

को कृपाल बिनु पालिहै बिरिदावलि बरजोर ॥२९९॥ सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ। आयउँ लाइ रजायस बाएँ॥ तबहुँ कृपाल हेरि निज ओरा। सबिह भाँति भल मानेउ मोरा॥ देखेउँ पाय सुमंगल मूला। जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला॥ बड़ें समाज बिलोकेउँ भागू। बड़ीं चूक साहिब अनुरागू॥ कृपा अनुग्रहु अंगु अघाई। कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई॥ राखा मोर दुलार गोसाई। अपनें सील सुभायँ भलाई॥ नाथ निपट में कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज सकोच बिहाई॥ अबिनयबिनयजथारुचिबानी। छिमिहि देउ अति आरति जानी॥ दो॰-सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बड़ि खोरि।

आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी मोरि॥३००॥
प्रभु पद पदुम पराग दोहाई। सत्य सुकृत सुख सीवँ सुहाई॥
सो करि कहउँ हिए अपने की। रुचि जागत सोवत सपने की॥
सहज सनेहँ स्वामि सेवकाई। स्वारथ छल फल चारि बिहाई॥
अग्या सम न सुसाहिब सेवा। सो प्रसादु जन पावै देवा॥
अस कि प्रेम विवस भए भारी। पुलक सरीर विलोचन बारी॥
प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। समउ सनेहु न सो कि जाई॥
कृपासिंधु सनमानि सुवानी। वैठाए समीप गहि पानी॥
भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ। सिथिल सनेहँ सभा रघुराऊ॥

छ॰-रघुराउ सिथिल सनेहँ साधु समाज मुनि मिथिला धनी । मन महुँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ भरतिह प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से । तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥

सो॰-देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब।

मघना महा मछीन मुए मारि मंगल चहत ॥३०१॥

कपट कुचालि सीवँ सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू॥

काक समान पाकरिपु रीती। छली मलीन कतहुँ न प्रतीती॥

प्रथम कुमत करि कपदुसँकेला। सो उचादु सब कें सिर मेला॥

सुरमायाँ सब लोग बिमोहे। राम प्रेम अतिसय न बिछोहे॥

भय उचाटबसमन थिर नाहीं। छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं॥

दुविध मनोगित प्रजा दुखारी। सरित सिंधु संगम जनु बारी॥ दुचित कतहुँ परितोषु न लहहीं। एक एक सन मरमु न कहहीं॥ लखि हियँ हाँसि कह ऋपानिधानु। सरिस खान मघवान जुबान्॥ वो॰-भरतु जनकु मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ।

लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ ॥३०२॥
कृपासिंधु लिख लोग दुखारे। निज सनेहँ सुरपित छल भारे॥
सभा राउ गुर महिसुर मंत्री। भरत भगित सब के मित जंत्री॥
रामिह चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से॥
भरत प्रीति नित बिनय बड़ाई। सुनत सुखद बरनत कित्नाई॥
जासु बिलोकि भगित लवलेस् । प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेस् ॥
महिमा तासु कहे किमि तुलसी। भगित सुभायँ सुमित हियँ हुलसी
आपु छोटि महिमा बिड़ जानी। किबकुलकानिमानिसकुचानी॥
किहनसकितगुनरुचिअधिकाई। मित गित बाल बचन की नाई॥

हो०-भरत बिमल जसु बिमल बिधु सुमित चकोरकुमारि।
उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि॥३०३॥
भरतसुभाउ न सुगम निगमहूँ। लघु मित चापलता कि छमहूँ॥
कहतसुनतसिभाउ भरतको। सीय राम पद होइ न रत को॥
सुमिरत भरतिह प्रेमु राम को। जेहिनसुलभुतेहिसिरसबामको॥
देखि दयाल दसा सबही की। राम सुजान जानि जन जी की॥
धरम धुरीन धीर नय नागर। सत्य सनेह सील सुख सागर॥
देसु कालु लिख समउ समाजू। नीति पीति पालक रघुराजू॥
बोले बचन बानि सरबसु से। हित परिनाम सुनत सिस रसु से॥
तात भरत तुम्ह धरम धुरीना। लोक बेद बिद प्रेम प्रबीना॥

า๊ั๊๊๊๊๊๊ Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

दो -- करम बचन मानस विमल तुम्ह समान तुम्ह तात।

गुर समाज लघु बंधु गुन कुसमयँ किमि कहि जात ॥३०४॥ जानहु तात तरिन कुल रीती। सत्यसंध पितु कीरित प्रीती॥ समउसमाजुलाजगुरजन की। उदासीन हित अनहित मन की॥ तुम्हिहिविदितसबहीकरकरम्। आपन मोर परम हित धरम्॥ मोहिसब भाँतिभरोसतुम्हारा। तदिप कहउँ अवसर अनुसारा॥ तात तात विनु बात हमारी। केवल गुरकुल कृषाँ सँभारी॥ नत्र प्रजा परिजन परिवाकः। हमिह सहित सबु होत खुआकः॥ जों विनु अवसर अथवँ दिनेस्। जग केहि कहहु न होइ कलेस्॥ तस उत्पातु तात विधिकीन्हा। मुनि मिथिलेसराखि सबु लीन्हा॥ वो०-राज काज सब लाज पित धरम धरिन धन धाम।

गुर प्रभाउ पालिहि सबिह भल होइहि पिरनाम ॥३०५॥
सहित समाज तुम्हार हमारा। घर बन गुर प्रसाद रखवारा॥
मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू॥
सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। तात तरनिकुल पालक होहू॥
साधक एक सकल सिधि देनी। कीरति सुगति भूतिमय बेनी॥
सो बिचारि सिह संकरु भारी। करहु प्रजा परिवाक सुखारी॥
बाँटी बिपति सबिह मोहि भाई। तुम्हि अविधिभरिबिह किताई॥
जानि तुम्हि मृदु कहउँ कठोरा। कुसमयँ तातन अनुचित मोरा॥
होहिं कुठायँ सुबंधु सहाए। ओड़िअहिं हाथ असिन हुकेघाए॥
हो -सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिनु होइ।

तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकि सराहिं सोइ ॥३०६॥ -सभा सकल सुनि रघुवर वानी। प्रेम पयोधि अमिअँ जनु सानी॥ सिथिल समाज सनेह समाधी। देखि दसा चुप सारद साधी। भरतिह भयउ परम संतोष्। सनमुख खामि विमुख दुखदोषू॥ मुख प्रसन्न मन मिटा विषादू। भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू॥ कीन्ह सपेम प्रनामु बहोरी। बोले पानि पंकरुह जोरी॥ नाथ भयउ सुखु साथ गए को। लहेउँ लाहु जग जनमु भए को॥ अब कृपाल जस आयसु होई। करोँ सीस धिर सादर सोई॥ सो अवलंब देव मोहि देई। अविध पारु पावोँ जेहि सेई॥ दो॰-देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाइ।

आनेउँ सब तीरथ सिललु तेहि कहँ काह रजाइ ॥३००॥
एकु मनोरथु बड़ मन माहीं। सभयँ सकोच जात किह नाहीं॥
कहहु तात प्रभु आयसु पाई। बोले बानि सनेह सुहाई॥
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन। खगमृगसरसिरिनर्झर गिरिगन॥
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी। आयसु होइ त आवों देखी॥
अवसि अत्रि आयसु सिर घरहू। तात बिगतभय कानन चरहू॥
मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता। पावन परम सुहावन आता॥
रिषिनायकु जहँ आयसु देहीं। राखेहु तीरथ जलु थल तेहीं॥
सुनि प्रभु बचन भरत सुखु पावा। मुनि पद कमल मुदित सिरु नावा॥
दो०-भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल मूल।

सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल ॥३०८॥ धन्य भरत जय राम गोसाई। कहत देव हरषत बरिआई॥ मुनि मिथिलेस सभाँ सबकाहू। भरत बचन सुनि भयउ उछाहू॥ भरत राम गुन ग्राम सनेहू। पुलकि प्रसंसत राउ बिदेहू॥ सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन। नेमु पेमु अति पावन पावन॥ मित अनुसार सराहन लागे। सिचव सभासद सब अनुरागे॥
सुनि सुनि राम भरत संबादू। दुहु समाज हियँ हरषु विषादू॥
राम मातु दुखु सुखु सम जानी। कहि गुन राम प्रबोधीं रानी॥
एक कहिं रघुवीर बड़ाई। एक सराहत भरत भलाई॥
दो॰-अत्रि कहेउ तब भरत सन सैल समीप सुकूप।

राखिअ तीरथ तोय तहँ पावन अमिअ अनूप ॥३०९॥
भरत अत्रि अनुसासन पाई। जल भाजन सब दिए चलाई॥
सानुज आपु अत्रि मुनि साधू। सिहत गए जहँ कृप अगाधू॥
पावन पाथ पुन्यथल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा॥
तात अनादि सिद्ध थल एहू। लोपेउ काल बिदित निहं केहू॥
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा। कीन्ह सुजल हित कृप बिसेपा॥
बिधिबस भयउ बिख उपकारू। सुगम अगम अतिधरम बिचारू॥
भरतकूप अब कहिहहिं लोगा। अति पावन तीरथ जल जोगा॥
प्रेम सनेम निमज्जत पानी। होइहिं विमलकरम मनवानी॥
दो॰-कहत कृप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ।

अत्रि सुनायउ रघुवरहि तीरथ पुन्य प्रभाउ ॥३१०॥ कहत धरम इतिहास सप्रीती। भयउ भोरु निसि सो सुख बीती॥ नित्य निवाहि भरत दोउ भाई। राम अत्रि गुर आयसु पाई॥ सहित समाज साज सब सादें। चले राम बन अटन पयादें॥ कोमलचरन चलत बिनु पनहीं। भइमृदु भूमिसकुचि मनमनहीं॥ कुस कंटक काँकरीं कुराई। कटुक कठोर कुबस्तु दुराई॥ महि मंजुल मृदु मारग कीन्हे। बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे॥ सुमनवरिसुर घनकरि छाहीं। बिटप फूलि फलि तृन मृदुताहीं॥ СС-О. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मृग बिलोकि खगबोलि सुबानी। सेविहं सकल राम प्रिय जानी॥ दो॰-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम भइत जमुहात।

राम पानिषय भरत कहुँ यह न होइ बिं बात ॥३११॥
एहि बिधिभरतु फिरत बन माहीं। नेमु प्रेमु लिख मुनि सकुचाहीं॥
पुन्य जलाश्रय भूमि बिभागा। खग मृग तरु तृन गिरिबन बागा॥
चारु बिचित्र पिबत्र विसेषी। बूझत भरतु दिन्य सब देखी॥
सुनिमनमुदित कहतरिषिराऊ। हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ॥
कतहुँ निमज्जन कतहुँ प्रनामा। कतहुँ बिलोकत मन अभिरामा॥
कतहुँ बैठि मुनि आयसु पाई। सुमिरत सीय सहित दोउ भाई॥
देखि सुभाउ सनेहु सुसेवा। देहिं असीस मुदित बनदेवा॥
फिरहिं गएँ दिनु पहर अदाई। प्रभु पद कमल बिलोकहिं आई॥
दो०-देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ।

कहत सुनत हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भइ साँझ ॥३१२॥
भोर न्हाइ सबु जुरा समाजू। भरत भूमिसुर तेरहुति राजू॥
भलदिन आजु जानि मन माहीं। रामु कृपाल कहत सकुचाहीं॥
गुर नृप भरत सभा अवलोकी। सकुचिराम फिरिअवनिबिलोकी॥
सील सराहि सभा सब सोची। कहुँ न राम सम खामि सँकोची॥
भरत सुजान राम रुख देखी। उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी॥
करि दंडवत कहत कर जोरी। राखीं नाथ सकल रुचि मोरी॥
मोहि लिंग सहेउ सबहिं संतापू। बहुत भाँति दुखु पावा आपू॥
अब गोसाइँ मोहि देउ रजाई। सेवों अवध अवधि भरि जाई॥
दो॰-जेहिं उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाल।
सो सिख देइअ अवधि लिंग कोसलपाल कृपाल॥३१३॥

पुरजन परिजन प्रजा गोसाई। सब सुचि सरस सनेहँ सगाई॥
राउर बिद भल भव दुख दाहू। प्रभु बिनु वादि परम पद लाहू॥
स्वामिसुजानु जानि सब ही की। रुचि लालसा रहनि जन जी की॥
पनतपालु पालिहि सब काहू। देउ दुहू दिसि ओर निवाहू॥
असमोहिसवबिधिभूरिभरोसो। किएँ बिचारु न सोचु खरो सो॥
आरति मोर नाथ कर छोहू। दुहुँ मिलि की न्ह ढीठु हि मोहू॥
यह बड़ दोषु दूरि करि खामी। तिज सको चिसखइअ अनुगामी॥
भरत बिनयसुनिसबहिं प्रसंसी। खीर नीर बिबरन गित हंसी॥
हो०-दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छल हीन।

देस काल अवसर सिरस बोले रामु प्रवीन ॥३१४॥
तात तुम्हारि मोरि परिजन की। चिंता गुरहि नपिंह घर बन की॥
माथे पर गुर मुनि मिथिलेख् । हमिह तुम्हिह सपनेहुँ नकलेख् ॥
मोर तुम्हार परम पुरुषारथु। स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु॥
पितु आयसु पालिहिं दुहु भाई। लोक बेद भल भूप भलाई॥
गुर पितु मातु स्वामि सिख पालें। चलेहुँ कुमग पगपरिंह न खालें॥
अस बिचारि सब सोच विहाई। पालहु अवध अवधि भिर जाई॥
देसु कोसु परिजन परिवारू। गुर पद रजिंह लाग छरुभारू॥
तुम्हमुनिमातुसचिव सिखमानी। पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी॥
वो॰-मुखिआ मुखु सो चाहिएे खान पान कहुँ एक।

पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित विबेक ॥३१५॥ राजधरम सरवसु एतनोई। जिमि मन माहँ मनोरथ गोई॥ बंधु प्रबोधु कीन्ह वहु भाँती। विनु अधार मन तोषु न साँती॥ भरत सील गुर सचिव समाजू। सकुच सनेह विबस रघुराजू॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

प्रभु करि कृपा पाँवरीं दीन्हीं। सादर भरत सीस धरि लीन्हीं॥ चरनपीठ करुनानिधान के। जनु जुग जामिक प्रजापान के॥ संपुट भरत सनेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जतन के॥ कुल कपाट कर कुसल करम के। बिमल नयन सेवा सुधरम के॥ भरत मुदित अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय रामु रहे तें॥ दो॰-मागेउ विदा प्रनामु करि राम लिए उर लाइ।

लोग उचाटे अमरपित कुटिल कुअवसक पाइ ॥३१६॥
सो कुचालि सब कहँ भइ नीकी। अविध आस सम जीविन जी की॥
नतक लखन सिय राम वियोगा। हहिर मरत सब लोग कुरोगा॥
रामकृपाँ अवरेव सुधारी। विवुध धारि भइ गुनद गोहारी॥
भेंटत भुज भिर भाइ भरत सो। राम प्रेम रसु किह न परत सो॥
तन मन बचन उमग अनुरागा। धीर धुरंधर धीरजु त्यागा॥
बारिज लोचन मोचत बारी। देखि दसा सुर सभा दुखारी॥
मुनिगन गुर धुर धीर जनक से। ग्यान अनल मन कर्से कनक से॥
जे विरंचि निरलेप उपाए। पदुम पत्र जिमि जग जल जाए॥
दो॰-तेउ विलोकि रघुवर भरत पीति अनूप अपार।

भए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥३१७॥ जहाँ जनक गुर गित मित भोरी। प्राकृत पीति कहत बिं खोरी॥ बरनत रघुबर भरत बियोगू। सुनि कठोर कि जानिहि लोगू॥ सो सकोच रसु अकथ सुबानी। समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी॥ भेंटि भरत रघुबर समुझाए। पुनि रिपुदवनु हरिष हियँ लाए॥ सेवक सचिव भरत रुख पाई। निज निज काज लगे सब जाई॥ सुनि दारुन दुखु दुहुँ समाजा। लगे चलन के साजन साजा॥ प्रभु पद पदुम बंदि दोउ भाई। चले सीस धरि राम रजाई॥
मुनि तापस बनदेव निहोरी। सब सनमानि बहोरि बहोरी॥
दो॰-लखनहि भेंटि प्रनामु करिसिर धरि सिय पद धृरि।
चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि॥३१८॥

सानुज राम नृपिद्द सिर नाई। कीन्हि बहुत विधि विनय बड़ाई॥
देव दया बस बड़ दुखु पायउ। सिहत समाज काननिह आयउ॥
पुर पगु धारिअ देइ असीसा। कीन्ह धीर धिर गवनु महीसा॥
मुनि मिहदेव साधु सममाने। विदा किए हिर हर सम जाने॥
सासु समीप गए दोउ भाई। फिरे बंदि पग आसिष पाई॥
कोसिक बामदेव जाबाली। पुरजन परिजन सिचव सुचाली॥
जथा जोगु किर बिनय प्रनामा। विदा किए सब सानुज रामा॥
नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे। सब सनमानि कृपानिधि फेरे॥
दो॰-भरत मातु पद बंदि प्रभु सुचि सनेह मिलि भेंटि।

विदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥३१९॥

परिजन मातु पितिहि मिलिसीता। फिरी प्रानिपय प्रेम पुनीता॥ किर प्रनामु भेंटीं सब सासू। प्रीतिकहतकिबिहयँ नहुलासू॥ सुनिसिखअभिमतआसिषपाई। रही सीय दुहु प्रीति समाई॥ रघुपति पटु पालकीं मगाई। किर प्रबोधु सब मातु चढ़ाई॥ बार बार हिलि मिलि दुहु भाई। सम सनेहँ जननीं पहुँचाई॥ साजि बाजि गज बाहन नाना। भरत भूप दल कीन्ह प्याना॥ हृदयँ रामु सिय लखन समेता। चले जाहिं सब लोग अचेता॥ बसह बाजि गज पसु हियँ हारें। चले जाहिं परबस मन मारें॥

हो - गुर गुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत ।

फिरे हरष विसमय सहित आए परन निकेत ॥३२०॥ विदा कीन्ह सनमानि निपादू। चलेउ हदयँ वड़ विरह विषादू॥ कोल किरात मिल्ल बनचारी। फेरे फिरे जोहारि जोहारी॥ प्रभु सियलखन वैठिवट छाहीं। प्रिय परिजन वियोग विलखाहीं॥ भरत सनेह सुभाउ सुवानी। प्रिया अनुज सन कहत बखानी॥ प्रीति प्रतीति बचन मन करनी। श्रीमुख राम प्रेम वस बरनी॥ तेहि अवसरखगमृगजलमीना। चित्रकूट चर अचर मलीना॥ विवधिवलोकि दसारघुवर की। बरिष सुमन किह गति घर घर की॥ प्रभु प्रनामु किर दीन्ह भरोसो। चले मुदित मन डर न खरो सो॥ दो०-सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर।

भगित ग्यानु वैराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥३२१॥
मुनि महिसुर गुर भरत भुआलू। राम बिरहँ सबु साजु बिहालू॥
प्रभु गुन ग्राम गनत मन माहीं। सब चुपचाप चले मग जाहीं॥
जमुना उतिर पार सबु भयऊ। सो बासक बिनु भोजन गयऊ॥
उतिर देवसिर दूसर बासु। रामसखाँ सब कीन्ह सुपासु॥
सई उतिर गोमतीं नहाए। चौथें दिवस अवधपुर आए॥
जनकु रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज सँभारी॥
सौपि सचिव गुर भरतिह राजू। तेरहुति चले साजि सबु साजू॥
नगर नारि नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम रजधानी॥
दो॰-राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपवास।

तिज तिज भूषन भोग सुख जिअत अवधि की आस । ३२२॥ सिचव सुसेवक भरत प्रबोधे। निज निजकाज पाइ सिखओधे।।

Co Ho As-

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

पुनिसिखदीन्हि बोलिलघुभाई। सोंपी सकल मातु सेवकाई॥
भूखर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम वय विनय निहोरे॥
ऊँच नीच कारजु भल पोचू। आयसु देव न करब सँकोचू॥
परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि सुबस बसाए॥
सानुज गे गुर गेहँ बहोरी। करि दंडवत कहत कर जोरी॥
आयसु होइ त रहों सनेमा। बोले मुनि तन पुलकि सपेमा॥
समुझब कहव करब तुम्ह जोई। धरम सारु जग होइहि सोई॥
दो०-सुनि सिख पाइ असीस बड़ि गनक बोलि दिनु साधि।

सिंघासन प्रभु पाढुका बैठारे निरुपाधि॥३२३॥
राम मातु गुर पद सिरु नाई। प्रभु पद पीठ रजायसु पाई॥
नंदिगाव करि परन कुटीरा। कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा॥
जटाजूट सिर मुनिपट धारी। महि खनि कुस साँथरी सँवारी॥
असन बसन बासन बत नेमा। करत कठिन रिषधरम सप्रेमा॥
भूपन बसन भोग सुख भूरी। मन तन बचन तजे तिन तूरी॥
अवध राजु सुर राजु सिहाई। दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई॥
तेहिं पुर बसत भरत विनु रागा। चंचरीक जिमि चंपक बागा॥
रमा विलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी॥
दो०-राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करतृति।

चातक हंस सराहिअत टेंक बिचेक बिभूति ॥३२४॥ देह दिनहुँ दिन दूबरि होई। घटइ तेजु बलु मुखछिब सोई॥ नित नव राम प्रेम पनु पीना। बढ़त धरम दलु मनु न मलीना॥ जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे। बिलसत बेतस बनज बिकासे॥ सम दम संजम नियम उपासा। नखत भरत हिय बिमल अकासा॥ ध्रुव बिखासु अवधि राका सी। खामि सुरति सुरवीथि बिकासी॥ राम पेम विध् अचल अदोषा। सहित समाज सोह नित चोखा॥ भरत रहिन समुझिन करतृती। भगति बिरतिगुन बिमल बिभूती॥ बरनत सकलसुकबिसकुचाहीं। सेस गनेस गिरा गमु नाहीं॥ बो०-नित पूजत प्रभु पाँवरी प्रीति न हृद्यँ समाति।

मागि मागि आयसु करत राज काज वहु भाँति ॥३२५॥ पुलक गात हियँ सिय रघुवीरू। जीह नाम् जप लोचन नीरू॥ लखन राम सिय कानन बसहीं। भरतु भवन बसि तपतनु कसहीं॥ दोउदिसिसमुझिकइतसवुलोगू। सब विधि भरत सराहन जोगू॥ सुनि त्रत नेम साधु सकुवाहीं। देखि दसा मुनिराज लजाहीं॥ प्रम पुनीत भरत आचरन्। मधुर मंजु सुद मंगल करन्॥ इरन कठिन कलि कलुष कलेसु। महामोह निसि दलन दिनेसु॥ पाप पुंज कुंजर ऋगराजू। समन सकल संताप समाज्॥ जन रंजन भंजन भन भारू। राम सनेह सुधाकर सारू॥ छं - सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनमु न भरत को। मुनिमन अगमजम नियम सम दम बिषम त्रत आचरत को ॥ दुख दाह दारिद दंभ दूषन सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठिन्ह इिठ राम सनमुख करत को ॥ सो - भरत चरित करि नेमु तुलसी जो सादर सुनहिं। सीय राम पद पेमु अवसि होइ भन रस विरति ॥३२६॥

> मासपारायण, इक्कीसवाँ विश्राम इति श्रीमद्रामचरितपानसे सकलकलिकलुपविष्यंतने द्वितीयः सोपानः समाप्तः । ( अयोष्याकाण्ड समाप्त )

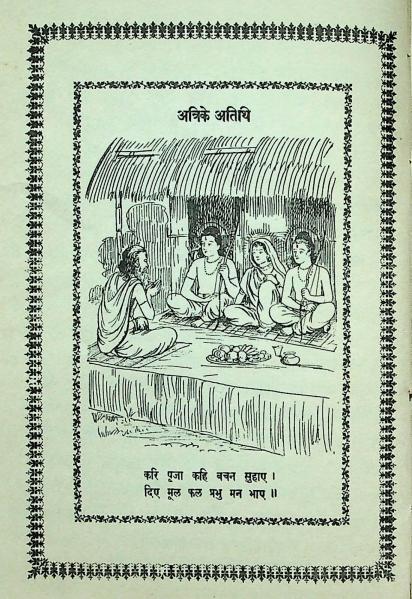

श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवलुओं विजयते

## श्रीरामचरितमानस

नृतीय सोपान

अर्ण्यकाण्ड

श्लोक

म्लं

धर्मतरोर्विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददं

वैराग्याम्बुजभास्करं हाघघनध्वान्तापहं तापहम्।
मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वःसम्भवं शङ्करं
वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपियम्॥१॥
सान्द्रानन्द्पयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं
पाणौ बाणशरासनं किटलसत्त्णीरभारं वरम्।
राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे॥२॥
सो॰-उमा राम गुन गृढ़ पंडित मुनि पावहिं बिरति।
पावहिं मोह बिमूढ़ जे हरि बिमुख न धर्म रति॥
पुर नर भरत प्रीति में गाई।मति अनुरूप अनूप सुहाई॥
अब प्रभु चरितसुनहुअति पावन। करतजेबनसुरनरमुनि भावन॥
एक बार चुनि कुसुम सुहाए। निज कर भूषन राम बनाए॥
सीतहि पहिराए प्रभु सादर। बैठे फटिक सिला पर सुंदर॥

सुरपित स्रुत धरि बायस बेषा। सठ चाहत रघुपित बल देखा॥ जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमित पावन चाहा॥ सीता चरन चोंच हित भागा। मृद् मंदमित कारन कागा॥ चला रुधिर रघुनायक जाना। सींक धनुष सायक संधाना॥ दो॰-अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह।

ता सन आइ कीन्ह छलु मूरख अवगुन गेह ॥ १ ॥ पेरित मंत्र त्रह्मसर धावा। चला भाजि वायस भय पावा॥ धरिनिज रूपगयउपितु पाहीं। राम विमुख राखा तेहि नाहीं॥ भा निरास उपजी मन त्रासा। जथा चक्र भय रिषि दुर्वासा॥ <mark>ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका। फिराश्रमित व्याकुल भय सोका॥</mark> काहूँ बैठन कहा न ओही। राखि को सकइ राम कर दोही॥ मातु मृत्यु पितु समनसमाना । खुधा हो इ विष सुनु हरिजाना ॥ मित्र करइ सत रिपु के करनी। ता कहँ विवुधनदी वैतरनी॥ सबजगुताहि अनलहुतेताता। जो रघुबीर बिमुख सुनु आता॥ नारद देखा विकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता॥ पठवा तुरत राम पहिं ताही। कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही॥ आतुर सभय गहेसि पद जाई। त्राहि त्राहि दयाल रघुराई॥ अतुलितबलअतुलितपभुताई। भें मतिमंद जानि नहिं पाई॥ निजञ्चतकर्म जनितफलपायउँ। अब प्रभु पाहि सरन तकि आयउँ॥ सुनि ऋपाल अति आरत बानी। एकनयन करि तजा भवानी॥ सो - कीन्ह मोह बस दोह जद्यपि तेहि कर बध उचित।

प्रभु छाड़ेउ करि छोह को ऋपाल रघुबीर सम ॥ २ ॥ रघुपति चित्रकृट बसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना॥ बहुरि राम अस मन अनुमाना। होइहि भीर सवहिं मोहि जाना॥
सकल मृनिन्ह सन बिदा कराई। सीता सहित चले हो भाई॥
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ। सुनतमहामुनि हरिवत भयऊ॥
पुलकित गात अत्रि उठि धाए। देखि रामु आतुर चलि आए॥
करत दंडवत मुनि उर लाए। प्रेम बारि हो जन अन्हवाए॥
देखि राम छबि नयन जुड़ाने। सादर निज आश्रम तब आने॥
करि पूजा कहि बचन सुहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए॥
सो०-प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरिख।

मुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ वत्सलं। ऋपालु शील कोमलं॥ हं - नमामि भक्त पदांवुजं। अकामिनां स्वधामदं॥ १ भजामि ते मंद्रं ॥ निकाम स्याम संदरं। भवांबुनाथ कंज लोचनं। मदादि दोव मोचनं॥ २॥ प्रकृत्ध बाहु विकसं। प्रभोऽप्रमेय वैभवं॥ **प्रत्यं** निषंग चाप सायकं। धर त्रिलोक नायकं॥ ३॥ वंश मंडनं । महेश चाप खंडनं ॥ दिनेश संत रंजनं । सुरारि दृंद भंजनं ॥ ४ ॥ मुनींद्र सेवितं॥ वैरि वंदितं । अजादि देव मनोज बोध विश्रहं। समस्त दूषणापहं॥ ५॥ विशुद्ध गतिं॥ पतिं। सुखाकरं सतां इंदिरा नमामि सानुजं। राची पति प्रियानुजं॥ ६॥ भजे सराकि त्वदंघि नराः । भजंति हीन मत्सराः ॥ म्ल ये भवार्णवे । वितर्क वीचि संकुले ॥ ७॥ पतंति सदा। भजंति मुक्तये सुदा॥ वासिनः विविक्त इंद्रियादिकं। प्रयांति ते गतिं खकं॥८॥ निरस्य

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

प्रभुं। निरीहमीश्वरं विभुं॥ तमेकमद्भुतं जगद्गुरुं च शाश्वतं । तुरीयमेव केवलं ॥ ९॥ भजामि भाव बहुभं। कुयोगिनां सुदुर्रुभं॥ स्वभक्त कल्प पादपं। समं सुसेव्यमन्वहं ॥ १०॥ अनूप रूप भूपतिं। नतोऽहसुर्विजा पतिं॥ प्रसीद मे नमामि ते। पदाञ्ज भक्ति देहि मे ॥ ११॥ पठंति ये स्तवं इदं। नरादरेण ते संशयं । त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ १२॥ व्रजांति नात्र दो -- विनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि। चरन सरोरुह नाथ जिन कबहुँ तजे मित मोरि ॥ ४ ॥ अनुसुइया के पद गहि सीता। मिली बहोरि सुसील विनीता॥ रिषिपतिनी मन सुख अधिकाई। आसिष देइ निकट बैठाई॥ दिन्य बसन भूषन पहिराए। जे नित नृतन अमल सुहाए॥ कह रिषिबधू सरस मृदु बानी। नारिधर्म कछु व्याज बखानी॥ मातु पिता भ्राता हितकारी। मितपद सब सुनु राजकुमारी॥ अमित दानि भर्ता वयदेही। अधम सो नारि जो सेव न तेही॥ धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिखिअहिं चारी॥ बृद्ध रोगवस जड़ धनहीना। अंध वधिर क्रोधी अति दीना॥ ऐसेहु पति कर किएँ अपमाना। नारि पाव जमपुर दुख नाना॥ एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। कायँ बचन मन पति पद प्रेमा॥ जग पतिव्रता चारि विधि अहहीं। वेद पुरान संत सब कहहीं॥ उत्तम के अस बस मन माहीं। सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं॥ मध्यम परपति देखइ कैसें। भ्राता पिता पुत्र निज जैसें॥

धर्म विचारि समुझि कुल रहई। सो निकिप्टत्रियश्रुति असकहई॥ बिनु अवसर भय तें रह जोई। जानेहु अधम नारि जग सोई॥ पति बंचक परपति रति करई। रीरव नरक कल्प सत परई॥ छन सुख लागि जनमसतकोटी। दुखनसमुझतेहि सम को खोटी॥ बिनु श्रम नारि परम गति लहई। पतित्रत धर्म छाड़ि छल गहई॥ पित प्रतिकूल जनम जहँ जाई। विधवा होइ पाइ तरुनाई॥ सो॰-सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ।

जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलिसका हरिहि प्रिय ॥५(क)॥ सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहिं।

तोहि प्रानिषय राम कहिउँ कथा संसार हित ॥५(स)॥ सुनि जानकीं परम सुखु पावा। सादर तासु चरन सिरु नावा॥ तब मुनि सन कह कृपानिधाना। आयसु होइ जाउँ वन आना॥ संतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जनि नेहू॥ धर्म धुरंधर प्रभु के बानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी॥ जासु कृपा अज सिव सनकादी। चहत सकल परमारथ बादी॥ ते तुम्ह राम अकाम पिआरे। दीन बंधु मृदु बचन उचारे॥ अब जानी मैं श्री चतुराई। भजी तुम्हिह सब देव विहाई॥ जेहि समान अतिसय नहिं कोई। ता कर सील कस न अस होई॥ केहिविधिकहों जाहु अवस्वामी। कहहु नाथ तुम्ह अतरजामी॥ असकहिपभुविलोकिमुनिधीरा।लोचन जल वह पुलक सरीरा॥

छं -तन पुलक निर्भर पेम पूरन नयन मुख पंकज दिए। मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ॥ जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई। रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई ॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

वो - किस्सिल समन दमन मन राम खुजस खुखमूल। सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहिं अनुकूल ॥ ६(क)॥ सो - कित काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥ ६(ख)॥

मुनि पद कमल नाइ करि सीसा। चले बनिह सुर नर सुनि ईसा॥
आगें राम अनुज पुनि पाछें। मुनि बर बेष बने अति काछें॥
उभय बीच श्री सोहइ कैसी। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी॥
सरिता बन गिरि अवघट घाटा। पति पहिचानि देहिं बर बाटा॥
जहँ जहँ जाहिं देव रघुराया। करिह मेघ तहँ तहँ नभ छाया॥
मिला असुर बिराध मग जाता। आवतहीं रघुबीर निपाता॥
तुरतिहंं सचिर रूप तेहिं पावा। देखि दुखी निज धाम पठावा॥
पुनि आए जहँ मुनि सरभंगा। सुंदर अनुज जानकी संगा॥

हो॰-देखि राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भूंग। सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग॥ ९॥

कह मुनि खुनु रघुवीर कृपाला। संकर मानस राजमराला॥ जात रहेउँ विरंचि के धामा। सुनेउँ श्रवन वन ऐहिंह रामा॥ चितवत पंथ रहेउँ दिन राती। अव प्रभु देखि जुड़ानी छाती॥ नाथ सकल साधन में हाना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना॥ सो कछु देव न मोहि निहोरा। निज पन राखेउ जन मन चोरा॥ तबलिग रहहु दीन हित लागी। जबलिग मिलों तुम्हहितनु त्यागी॥ जोग जग्य जपतप ब्रतकीन्हा। प्रभु कहँ देइ भगति वर लीन्हा॥ एहि विधिसररचिमुनि सरभंगा। वैठे हृद्यँ छाड़ि सब संगा॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

हो - सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु स्याम । मम हियँ बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८॥ अस कहि जोग अगिनि तनु जारा। राम कृपाँ बैकुंठ सिधारा ॥ ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहिं भेदभगति वर लयऊ॥ रिषि निकाय मुनिवर गति देखी। सुखी भए निज हदयँ विसेषी॥ अस्तुति करहि सकल मुनि वृंदा। जयति पनत हित करुना कंदा।। पुनि रघुनाथ चले बन आगे। मुनिबर बृंद बिपुल सँग लागे॥ अस्थि समृह देखि रघुराया। पृछीमुनिन्ह लागिअति दाया॥ जानतहूँ पृछिअ कस स्वामी। संवदरसी तुम्ह अंतर जामी॥ निसिचर निकर सकल मुनि खाए। सुनि रघुबीर नयन जल छाए।। दो -- निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह। सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ९ ॥ मुनि अगस्ति कर सिष्य सुजाना। नाम सुतीछन रति भगवाना॥ मन क्रम बचन राम पद सेवक। सपनेहुँ आन भरोस न देवक॥ प्रभु आगवन श्रवन सुनि पावा। करत मनोरथ आतुर धावा॥ हे विधि दीनवंधु रघुराया। मो से सठ पर करिहहिं दाया॥ सहित अनुज मोहि राम गोसाई। मिलिहहिं निज सेवक की नाई॥ मोरे जियँ भरोस दृढ़ नाहीं।भगतिबिरतिनग्यानमनमाहीं॥ नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चरन कमल अनुरागा।। एक वानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाकेंगति न आन की॥ होइहें सुफल आजु मम लोचन। देखि बदन पंकज भव मोचन॥ निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी॥

दिसिअरु बिदिसि पंथ नहिं सुझा। को मैं चलेउँ कहाँ नहिं वूझा॥

कवहुँक फिरि पाछें पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई॥ अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई। प्रभु देखें तरु ओट लुकाई॥ अतिसय पीति देखि रघुबीरा। पगटे हृद्यँ हरन भव भीरा॥ मुनि मग माझ अचल होइ वैसा। पुलक सरीर पनस फल जैसा॥ तब रघुनाथ निकट चिल आए। देखि दसा निज जन मन भाए॥ मुनिहि राम बहु भाँति जगावा। जागनध्यानजनित सुखपावा॥ भूप रूप तब राम दुरावा। हृदयँ चतुर्भुज रूप देखावा॥ मुनि अकुलाइ उठा तब कैसें। बिकलहीन मनि फनिबर जैसें॥ आगें देखि राम तन स्यामा। सीता अनुजसहितसुखधामा॥ परेउ लकुट इव चरनिह लागी। प्रेम मगन मुनिवर बड़भागी॥ भुज बिसाल गहि लिए उठाई। परम पीति राखे उर लाई॥ मुनिहि मिलत अससोह ऋपाला। कनक तरुहि जनु भेंट तमाला॥ राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा। मानहुँ चित्र माझ लिखि काढ़ा॥ दो - तब मुनि हृद्यँ धीर धरि गहि पद वारहिं बार ।

निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥ १०॥ कह मुनि प्रभु सुनु विनती मोरी। अस्तुति करों कवन विधितोरी॥ महिमा अमित मोरि मति थोरी। रवि सन्मुख खद्योत अँजोरी॥ इयाम तामरस दाम शरीरं। जटा मुकुट परिधन मुनिचीरं॥ पाणि चाप शर कटि तृणीरं। नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं॥ मोह विपिन घन दहन ऋशानुः। संत सरोरुह कानन भानुः॥ निशिचर करि वरूथ मृगराजः। त्रातु सदा नो भव खग बाजः॥ अरुण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चकोर निशेशं॥ हर हृदि मानस बाल मरालं। नौमि राम उर बाहु विशालं॥

संशय सर्प ग्रसन उरगादः। शमन सुकर्कश तर्क विषादः॥ भव भंजन रंजन सुर यूथः। त्रातु सदा नो कृपा वरूथः॥ निर्गुण सगुण विषम सम रूपं। ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं॥ अमलमखिलमनवद्यमपारं । नौमि राम भंजन महि भारं॥ कल्पपादप आरामः। तर्जन क्रोध लोभ मद कामः॥ अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः॥ अतुलित भुज प्रताप बल धामः । कलिमलविपुल विभंजन नामः॥ धर्म वर्ष नर्पद गुण ग्रामः। संतत रां तनोतु सम रामः॥ जदिप बिरज व्यापक अविनासी। सब के हृदयँ निरंतर वासी॥ तदपि अनुज श्री सहित खरारी। बसतु मनसि मम काननचारी॥ जे जानहिं ते जानहुँ स्वामी। सगुन अगुन उर अंतरजामी॥ जो कोसल पति राजिव नयना। करउ सोराम हृदय मम अयना॥ अस अभिमान जाइ जिन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे॥ सुनि मुनि बचन राम मन भाए। बहुरि हरषि मुनिबर उर लाए॥ परम प्रसन्न जानु मुनि मोही। जो बर मागहु देउँ सो तोही॥ मुनि कह में वर कवहुँ न जाचा। समुझि न परइ झूठ का साचा॥ तुम्हिं नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई॥ अविरल भगति विरति विग्याना। होहु सकल गुन ग्यान निधाना॥ प्रभु जो दीन्ह सो बरु में पाना। अब सो देहु मोहि जो भावा॥ दो॰-अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम।

मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निह्काम ॥ ११ ॥ एवमस्तु करि रमानिवासा। हरिष चले कुंभज रिषि पासा॥ बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ। भए मोहि एहिं आश्रम आएँ॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

अब प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं। तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं॥
देखि कृपानिधि मुनि चतुराई। लिए संग बिहसे ही भाई॥
पंथ कहत निज भगति अनुपा। मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा॥
तुरत सुतीछन गुर पहिं गयऊ। किर दंडवत कहत अस भयऊ॥
नाथ कोसलाधीस कुमारा। आए मिलन जगत आधारा॥
राम अनुज समेत बैदेही। निसि दिनु देव जपत हह जेही॥
सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए। हिर बिलोकि लोचन जल छाए॥
मुनि पद कमल परे ही भाई। रिषि अति शीति लिए उर लाई॥
सादर कुसल पृछि मुनि ग्यानी। आसन बर बैठारे आनी॥
पुनि किर बहु प्रकार प्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा॥
जहँ लिंग रहे अपर मुनि बृंदा। हरषे सब बिलोकि सुखकंदा॥

दो॰-मुनि समूह महँ बैठे सन्मुख सब की ओर।
सरद इंदु तन चितवत मानहुँ निकर चकोर॥१२॥
तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कछु नाहीं॥
तुम्ह जानहु जेहिकारन आयउँ। ताते तात न किह समुझायउँ॥
अव सो मंत्र देहु प्रभु मोही। जेहि प्रकार मारों मुनिद्रोही॥
मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी। पूछेहु नाथ मोहि का जानी॥
तुम्हरेइँ भजन प्रभाव अघारी। जानउँ महिमा कछुक तुम्हारी॥
ऊमिर तक बिसाल तव माया। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया॥
जीव चराचर जंतु समाना। भीतर बसिहं न जानिहं आना॥
ते फल भच्छक कितन कराला। तव भयँ हरत सदा सोउ काला॥
ते तुम्ह सकल लोकपित साई। पूँछेहु मोहि मनुज की नाई॥
यह बर मागउँ कृपा निकेता। बसहु हृद्यँ श्री अनुज समेता॥
СС-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

अविरल भगति विरति सतसंगा। चरन सरोरुद्द प्रीति अभंगा॥ जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता। अनुभवगम्य भजिह जेहि संता॥ अस तव रूप बखानउँ जानउँ। फिरिफिरिसगुन ब्रह्मरित मानउँ॥ संतत दासन्ह देहु बड़ाई। तातें मोहि पूँछेहु रघुराई॥ है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटी तेहि नाऊँ॥ दंडक वन पुनीत प्रभु करहू। उम्र साप मुनिवर कर हरहू॥ वास करहु तहँ रघुकुल राया। कीजे सकल मुनिन्ह पर दाया॥ चले राम मुनि आयसु पाई। तुरतिहं पंचवटी निअराई॥

वे॰-गीधराज सें भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढ़ाइ।
गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाइ॥१३॥
जब ते राम कीन्ह तहँ बासा। सुखी भए मुनि बीती त्रासा॥
गिरि बन नदीं ताल छिब छाए। दिन दिन प्रतिअति होहिं सुहाए॥
खग मृग बृंद अनंदित रहहीं। मधुप मधुर गुंजत छिब लहहीं॥
सो बन बरिन न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा॥
एक बार प्रभु सुख आसीना। लिछिमन बचन कहे छलहीना॥
सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूँछउँ निज प्रभु की नाई॥
मोहि समुझाइ कह हु सोइ देवा। सब तिज करों चरन रज सेवा॥
कह हु ग्यान बिराग अरु माया। कह हु सो भगति कर हु जेहिं दाया॥

दो॰-ईस्वर जीव भेद प्रभु सकल कही समुझाइ। जातें होइ चरन रित सोक मोह भ्रम जाइ॥१४॥ थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मित मन चित लाई॥ मैं अरु मोर तोर तैं माया। जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया॥ गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई॥ तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ। बिद्या अपर अबिद्या दोऊ॥
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकूपा॥
एक रचइ जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित निहं निज बल ताकें॥
ग्यान मान जहँ एकउ नाहीं। देख ब्रह्म समान सब माहीं॥
कहिअ तात सो परम बिरागी। तृन सम सिद्धितीनि गुन त्यागी॥
दो०-माया ईस न आपु कहुँ जान कहिआ सो जीव।

मोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥१५॥ धर्म तें विरति जोग तें ग्याना। ग्यान मोच्छपद बेद बखाना॥ जातें बेगि द्वउँ में भाई। सोमम भगति भगत सुखदाई॥ सो सुतंत्र अवलंब न आना। तेहि आधीन ग्यान विग्याना॥ भगति तात अनुपम सुखमूला। मिलइ जो संत होईँ अनुक्ला॥ भगति कि साधन कहउँ बखानी। सुगम पंथ मोहि पावहिं पानी॥ प्रथमहिं वित्र चरन अति पीती। निजनिजकर्मनिरतश्रुतिरीती॥ एहि कर फल पुनिविषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा॥ श्रवनादिक नव भक्ति दढ़ाहीं। मम लीला रति अति मन माहीं॥ संत चरन पंकज अति प्रेमा। मनकमबचनभजन दृढ़ नेमा॥ गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहि कहँ जाने दद सेवा॥ सम गुन गावत पुलक सरीरा। गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ काम आदि मद दंभ न जाकें। तात निरंतर बस में ताकें॥ दो - वचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहि निःकाम।

तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउँ सदा विश्राम ॥ १६॥ भगति जोग खुनि अति सुखपावा। लिखमन प्रभु चरनिह सिरुनावा॥ एहि विधिगए कछुक दिन बीती। कहत विराग ग्यान गुन नीती॥

सूपनखा रावन के बहिनी। दुष्ट हृदय दारुन जस अहिनी॥ पंचवटी सो गइ एक बारा। देखि बिकल भइ जुगल कुमारा॥ भाता पिता पुत्र उरगारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ होइ बिकल सक मनहि न रोकी। जिमिरबि मनि द्रव रबिहि बिलोकी॥ रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई। बोली बचन बहुत मुसुकाई॥ तुम्ह सम पुरुषन मो सम नारी। यह सँजोग बिधि रचा विचारी॥ मम अनुरूप पुरुष जग माहीं। देखेउँ खोजि लोक तिहु नाहीं॥ तातें अब लगि रहिउँ कुमारी। मनु माना कछु तुम्हिह निहारी॥ सीतिह चितइ कही प्रभु बाता। अहइ कुआर मोर लघु भाता॥ गइलिखमनरिपु भगिनी जानी। प्रभु बिलोकि बोले मृदु बानी॥ संदरि सुनु में उन्ह कर दासा। पराधीन नहिं तोर सुपासा॥ वभु समर्थ कोसलपुर राजा। जो कछु करहिं उनहि सब छाजा॥ सेवक सुख चह मान भिखारी। ब्यसनी धन सुभ गति विभिचारी॥ लोभी जसु चह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ए पानी॥ पुनि फिरि राम निकट सो आई। प्रभु लिछमन पिंह बहुरि पठाई॥ लिखिमन कहा तोहि सो बरई। जो तृन तोरि लाज परिहरई॥ तब खिसिआनि राम पहिंगई। रूप भयंकर पगटत भई॥ सीतिहि सभय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई॥ हो - लिख भन अति लाघवँ सो नाक कान बिनु कीन्हि।

ताके कर रावन कहँ मनो चुनोती दीन्हि ॥ १७॥ नाक कान बिनु भइ बिकरारा। जनु स्रव सेल गेरु के धारा॥ खर दूपन पहिंगइ बिलपाता। धिग धिग तवपोरुष बल आता॥ तेहिं पूछा सब कहेसि बुझाई। जातुधान सुनि सेन बनाई॥

<sup>&</sup>lt;sup>το মৃ</sup>০ খং– CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

धाए निसिचर निकर बरूथा। जनु सपच्छकजल गिरि जृथा॥
नाना बाहन नानाकारा। नानायुध धर घोर अपारा॥
स्रपनखा आगें किर लीनी। असुभ रूप श्रुति नासा हीनी॥
असगुन अमित होहिं भयकारी। गनहिं न मृत्यु बिबस सब झारी॥
गर्जहिं तर्जिहें गगन उड़ाहीं। देखि कटकु भट अति हरषाहीं॥
कोउ कह जिअतधरहु द्वौ भाई। धिर मारहु तिय लेहु छड़ाई॥
धूरि पूरि नभ मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा॥
लै जानकिहि जाहु गिरि कंदर। आवा निसिचर कटकु भयंकर॥
रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी। चले सिहत श्री सर धनु पानी॥
देखि राम रिपुदल चिल आवा। बिहिस कठिन कोदंड चढ़ावा॥

छं०-कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट बाँधत सोह क्यों। मरकत सयल पर लरत दामिनि कोटि सों जुग भुजग ज्यों॥ कटि कसि निषंग बिसाल भुज गहि चाप बिसिख सुधारि कै। चितवत मनहुँ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै॥

सो०-आइ गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट।
जया बिलोकि अकेल बाल रबिहि घेरत दनुज ॥१८॥
प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी। थिकत भई रजनीचर धारी॥
सचिव बोलि बोले खर दूषन। यह कोउ न्यवालक नर भूषन॥
नाग असुर सुर नर मुनि जेते। देखे जिते हते हम केते॥
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई। देखी नहिं असि सुंदरताई॥
जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा। बध लायक नहिं पुरुष अनूपा॥
देहु तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाहु द्वौ भाई॥
मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु। तासु बचन सुनि आतुर आवहु॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

दूतन्ह कहा राम संन जाई। सुनत राम बोले मुसुकाई॥ हम छत्री मृगया बन करहीं। तुम्ह से खल मृग खोजत फिरहीं॥ रिपु बलवंत देखि निहं डरहीं। एक बार कालहु सन लरहीं॥ जद्यपिमनुजदनुजकुलघालक। मुनि पालक खल सालक बालक॥ जों न होइ बल घर फिरि जाहू। समर बिमुख में हतउँ न काहू॥ रन चिद करिअ कपट चतुराई। रिपु पर कृपा परम कदराई॥ दूतन्ह जाइ तुरत सब कहेऊ। सुनि खर दूषन उर अति दहेऊ॥

छं॰-उर दहेउ कहेउ कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा। सर चाप तोमर सक्ति सुल ऋपान परिघ परसु धरा॥ प्रभु कीन्हि धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा। भए बिधर ब्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा॥

हो॰-सावधान होइ धाए जानि सबल आराति। लागे बरषन राम पर अस्त्र सस्त्र बहुभाँति॥१९(क)॥ तिन्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छाँड़े निज तीर॥१९(स)॥

छं॰-तब चले बान कराल। फुंकरत जनु बहु ब्याल ॥ कोपेउ समर श्रीराम। चलेबिसिखनिसितनिकाम ॥ अवलोकि खरतर तीर। मुरि चले निसिचर बीर ॥ भए कुद्ध तीनिउ भाइ। जो भागि रन ते जाइ ॥ तेहि बधव हम निज पानि। फिरे मरन मन महुँ ठानि ॥ आयुध अनेक प्रकार। सनमुख ते करहिं प्रहार ॥ रिपु परम कोपे जानि। प्रभु धनुष सर संधानि॥ छाँड़े बिपुल नाराच। लगे कटन बिकट पिसाच॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

उर सीस भुज कर चरन। जहँ तहँ लगे महि परन॥ चिक्हरत लागत वान। धर परत कुधर समान॥ भट कटत तन सत खंड। पुनि उठत करि पापंड।। नभ उड़त बहु भुज मुंड। बिनु मौलि धावत रुंड।। खग कंक काक सुगाल। कटकटहिं कठिन कराल ॥ छं - कटकटहिं जंबुक भूत पेत पिसाच खर्पर संचहीं। बेताल बीर कपाल ताल बजाइ जोगिनि नंचहीं॥ रघुबीर बान प्रचंड खंडिहं भटन्ह के उर भुज सिरा। जहँ तहँ परहिं उठि लरहिंधरधरुधरुकरहि भयकरगिरा॥ १॥ अंतावरीं गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं। संग्राम पुर बासी मनहुँ बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं॥ मारे पछारे उर विदारे बिपुल भट कहँरत परे। अवलोकि निज दलविकलभटतिसिरादिखरदृषनिकरे ॥ २॥ सर सक्ति तोमर परसु सूल ऋपान एकहि बारहीं। करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं॥ प्रभु निमिष महुँ रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका । दस दस विसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका ॥ ३ ॥ महि परत उठि भटभिरतमरतन करत माया अतिघनी । सुर डरत चोंदह सहस पेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ सुरमुनिसभय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करचो । देखहिं परसपर राम किर संग्राम रिपु दल लिर मरवो ॥ ४ ॥ दो॰-राम राम कहि तनु तजिहं पाविहं पद निर्वान ।

करि उपाय रिपु मारे छन महुँ ऋपानिधान ॥२०(क)॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative हरिषत बरषि सुमन सुर बाजिह गगन निसान।
अस्तुतिकरिकरि सब चले सोभित विविध विमान ॥२०(स)॥
जब रघुनाथ समर रिपु जीते। सुर नर मुनि सब के भय वीते॥
तब लिखमन सीतिह ले आए। प्रभु पद परत हरिष उर लाए॥
सीता चितव स्थाम मृदु गाता। परम प्रेम लोचन न अयाता॥
पंचवरीं विस श्रीरघुनायक। करत चरित सुरमुनि सुखदायक॥
धुआँ देखि खरदूषन केरा। जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा॥
बोली बचन क्रोध करि भारी। देस कोस के सुरति विसारी॥
करिस पान सोविस दिनु राती। सुधि निहं तव सिर पर आराती॥
राज नीति बिनु धन बिनु धर्मा। हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा॥
विद्या विनु विवेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़ें किएँ अरु पाएँ॥
संग तें जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान तें लाजा॥
प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी। नासिह विग नीति अस सुनी॥

सो॰-रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि । अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन ॥ २१(क)॥

दो॰-सभा माझ परि न्याकुल बहु प्रकार कह रोइ।

तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गित होइ ॥ २१(स)॥
सुनत सभासद उठे अकुलाई।समुझाई गिह बाँह उठाई॥
कह लंकेस कहिस निज बाता।केईँ तब नासा कान निपाता॥
अवध नृपति दसरथ के जाए।पुरुष सिंघ बन खेलन आए॥
समुझिपरी मोहि उन्हकें करनी।रहित निसाचर करिहिहीं धरनी॥
जिन्हकर भुजबल पाइदसानन। अभय भए बिचरत मुनि कानन॥
देखत बालक काल समाना।परम धीर धन्वी गुन नाना॥

अतुलित बल प्रताप हो भ्राता। खल बध रत सुर मुनि सुखदाता॥ सोभा धाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्थामा॥ रूप राप्ति बिधि नारि सँवारी। रति सत कोटि तासु बलिहारी॥ तासु अनुज काटे श्रुति नासा।सुनि तव भगिनि करहिं परिहासा॥ खर दूषन सुनि लगे पुकारा। छन महुँ सकल कटक उन्हमारा॥ खर दूषन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता॥

वे०-सूपनखिह समुझाइ करि वल बोलेसि वहु भाँति। गयउ भवन अति सोचबस नीद परइ निहं राति॥२२॥ चौ०-सुर नर असुर नाग खग माहीं। मोरे अनुचर कहँ कोउ नाहीं॥ खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हिह को मारइ विनु भगवंता॥

सुर रंजन भंजन महि भारा। जों भगवंत लीन्ह अवतारा॥ तो में जाइ बेरु इठि करऊँ। प्रभु सर पान तजें भव तरऊँ॥ होइहि भजनु न तामस देहा। मन कम बचन मंत्र दृढ़ एहा॥

जों नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहउँ नारि जीति रन दोऊ॥ चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ। बस मारीच सिंधु तट जहवाँ॥

इहाँ राम जिस जुगुति बनाई। सुनहु उमा सो कथा सुहाई॥ दो॰-लिखिमन गए बनिहं जब लेन मूल फल कंद।

जनकसुता सन बोले बिहिस कृपा सुख बृंद ॥ २३ ॥ सुनहु प्रिया बत रुचिर सुसीला। मैं कछु करिब लिलत नरलीला॥ तुम्ह पावक महुँ करहु निवासा। जो लगि करों निसाचर नासा॥ जबहिं राम सब कहा बखानी। प्रभु पद धरिहियँ अनल समानी॥ निज प्रतिविंब राखि तहँ सीता। तैसइ सील रूप सुबिनीता॥ लिख प्रतिवंब राख तहँ सीता। जो कछु चरित रचा भगवाना॥

दसमुख गयउ जहाँ मारीचा। नाइ माथ खारथ रत नीचा॥ नवनि नीच के अति दुखदाई। जिमि अंकुस धनु उरग विलाई॥ भयदायक खलके त्रिय बानी। जिमि अकाल के कुसुम भवानी॥

होः-करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात।
कवन हेतु मन ब्यग्र अति अकसर आयहु तात॥२४॥
दसमुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभागें॥
होहु कपट मृग तुम्ह छलकारी। जेहि विधिहरि आनों चपनारी॥
तेहिं पुनि कहा सुनहु दससीसा। ते नररूप चराचर ईसा॥
तासों तात बयरु नहिं कीजै। मारें मरिअ जिआएँ जीजै॥
मुनि मख राखन गयउ कुमारा। विनु फर सर रघुपति मोहि मारा॥
सत जोजन आयउँ छन माहीं। तिन्ह सन बयरु किएँ भलनाहीं॥
भइ मम कीट भृंग की नाई। जहँ तहँ में देखउँ दोउ भाई॥
जों नर तात तदिप अति सूरा। तिन्हिहि विरोधिन आइहि पूरा॥
दोः-जेहिं ताड़का सुबाहु हित खंडेउ हर कोदंड।

खर दूषन तिसिरा बधेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ २५ ॥ जाहु भवन कुल कुसल बिचारी। सुनत जरा दीन्हिस बहु गारी॥ गुरु जिमि मृद् करिस मम बोधा। कहु जगमोहिसमान को जोधा॥ तब मारीच हृदयँ अनुमाना। नविह बिरोधें निहं कल्याना॥ सस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी। बैंद बंदि किब भानस गुनी॥ उभय भाँति देखा निज मरना। तब ताकिसि रघुनायक सरना॥ उतरु देत मोहि बधब अभागें। कस न मरों रघुपति सर लागें॥ अस जियँ जानि दसानन संगा। चला राम पद प्रेम अभंगा॥ मन अति हरष जनाव न तेही। आजु देखिहउँ परम सनेही॥

इं - निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों। श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहों॥ निर्चान दायक कोध जा कर भगति अबसहि बसकरी। निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुख सागर हरी॥

दो॰-मम पाछें धर धावत धरें सरासन बान।

फिरि फिरि प्रभुहि विलोकिहउँ धन्य न मो सम आन॥ २६॥ तेहि वन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपट मृग भयऊ॥ अति बिचित्र कछु बरनि न जाई। कनक देह मनि रचित बनाई॥ सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमनोहर बेषा॥ सुनहु देव रघुबीर ऋपाला। एहि मृग कर अति सुंदर छाला॥ सत्यसंध प्रभु बधि करि एही। आनहु चर्म कहति बैदेही॥ तब रघुपति जानत सब कारन। उठे हरिष सुर काजु सँवारन॥ मृग निलोकि कटि परिकर बाँधा। करतल चाप रुचिर सर साँधा॥ प्रभु लिखिमनहि कहा समुझाई। फिरत विपिननिसिचर बहु भाई॥ केरि करेहु रखवारी। बुधि बिबेक बल समय बिचारी॥ प्रभुद्दि बिलोकि चला मृग भाजी। धाए रामु सरासन निगम नेति सिव ध्यान न पावा। मायामृग पाछें सो धावा॥ कबहुँ निकट पुनि दूरि पराई। कबहुँक प्रगटइ कबहुँ छपाई॥ प्रगटत दुरत करत छल भूरी। एहि बिधि प्रभुहि गयउ ले दूरी॥ तब तकि राम कठिन सर मारा। धरनि परेड करि घोर पुकारा॥ लिछमन कर प्रथमहिं ले नामा। पाछें सुमिरेसि मन महुँ रामा॥ पान तजत प्रगटेसि निज देहा। सुमिरेसि रामु समेत सनेहा॥ अंतर प्रेम तासु पहिचाना। मुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना॥

हो॰-बिपुल सुमन सुर बरषहिं गाविहं प्रभु गुन गाथ।

निज पद दीन्ह असुर कहुँ दीनवंधु रघुनाथ ॥ २७॥ खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा। सोह चाप कर कटि तूनीरा॥ आरत गिरा सुनी जब सीता। कह लिछमन सन परम सभीता॥ जाहु बेगि संकट अति भ्राता। लिछमन विइसि कहा सुनु माता॥ भृकृटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संकट परइ कि सोई॥ मरम बचन जब सीता बोला। हरि पेरित लिछमन मन डोला॥ वन दिसि देव सोंपि सब काहू। चले जहाँ रावन ससि राहू॥ सून वीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती कें बेषा॥ जाकें डर सुर असुर डेराहीं। निसिन नीददिन अन न खाहीं॥ सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भड़िहाई॥ इमि कुपंथ पग देत खगेसा। रह न तेज तन बुधि बल लेसा॥ नाना बिधि करि कथा सुद्दाई। राजनीति भय प्रीति देखाई॥ कह सीता सुनु जती गोसाई। बोलेहु बचन दुष्ट की नाई॥ तब रावन निज रूप देखावा। भई सभय जब नाम सुनावा॥ कह सीता धरि धीरजु गाढ़ा। आइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा॥ जिमि हरिबधुहि छुद्र सस चाहा। भएसि कालबस निसिचर नाहा॥ सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन वंदि सुख माना॥ दो - को धवंत तब रावन लीन्हिस रथ बैठाइ।

चला गगनपथ आतुर भयँ रथ हाँकि न जाइ ॥ २८॥ हा जग एक बीर रघुराया। केहिं अपराध विसारेहु दाया॥ आरति हरन सरन सुखदायक। हा रघुकुल सरोज दिननायक॥ हा लिखमन तुम्हार नहिं दोसा। सो फलु पायउँ कीन्हेउँ रोषा॥

าง ซีC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

बिबिध बिलाप करति बैदेही। भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही॥ बिपति मोरि को प्रभुद्दि सुनावा। पुरोडास चह रासभ खावा॥ सीता के बिलाप सुनि भारी। भए चराचर जीव दुखारी॥ गीधराज सुनि आरत बानी। रघुकुलतिलक नारि पहिचानी॥ अधम निसाचर लीन्हें जाई। जिमि मलेछ बस किपला गाई॥ सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिइउँ जातुधान कर नासा॥ धावा कोधवंत खग कैसें। छूटइ पिंव पर्वत कहुँ जैसें॥ रे रे दुष्ट ठाढ़ किन होही। निर्भय चलेसि न जानेहि मोही॥ आवत देखि कृतांत समाना। फिरि दसकंधर कर अनुमाना॥ की मैनाक कि खगपति होई। मम वल जान सहित पति सोई॥ जाना जरठ जटायू एहा। मम कर तीरथ छाँडिहि देहा॥ सुनत गीध क्रोधातुर धावा। कह सुनु रावन मोर सिखावा॥ तजिजानकिहि कुसलगृह जाहू। नाहिं त अस होइहि बहुबाहु॥ राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा॥ उतरु न देत दसानन जोधा। तबहिं गीध धावा करि क्रोधा॥ धरिकच विरथ कीन्ह महिगिरा। सीतिह राखि गीध पुनि फिरा॥ चोचन्ह मारि बिदारेसि देही। दंड एक भइ मुरुछा तेही॥ तबसकोधनिसिचरखिसिआना। काढ़ेसि परम कराल ऋपाना॥ काटेसि पंख परा खग धरनी। सुमिरिराम करि अद्भुत करनी॥ सीतिह जान चढ़ाइ बहोरी। चला उताइल त्रास न थोरी॥ करति बिलाप जाति नभ सीता। व्याध बिबस जनु मृगी सभीता॥ गिरि पर वैठे कपिन्ह निहारी। कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी॥ एहि विधिसीतिह सो है गयऊ। बन असोक महँ राखत भयऊ॥ दो॰-हारि परा खल बहु बिधि भय अरु पीति देखाइ।

तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥२९ (क)॥ नवाह्मपारायण, छठा विश्राम जेहि बिधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम । सो छिब सीता राखि उर रटित रहित हरिनाम ॥२९(ख)॥

रघुपति अनुजहि आवत देखी। बाहिज चिंता कीन्हि विसेषी॥ जनकसुता परिहरिहु अकेली। आयहु तात बचन मम पेली॥ निसिचरनिकरफिरहिंबनमाहीं। मम मन सीता आश्रम नाहीं॥ गहिपद्कमल अनुजकर जोरी। कहेउ नाथ कछ मोहि न खोरी॥ अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ। गोदावरि तट आश्रम जहवाँ॥ आश्रम देखि जानकी हीना। भए विकल जस पाकृत दीना ॥ हा गुन खानि जानकी सीता। रूप सील व्रत नेम पुनीता॥ लिखिमन समुझाए बहु भाँती। पूछत चले लता तरु पाँती॥ हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता मृगनैनी॥ खंजन सुक कपोत मृग मीना। मधुप निकर कोकिला प्रबीना॥ कुंद कली दाड़िम दामिनी। कमल सरद ससि अहिभामिनी॥ वरुन पास मनोज धनु इंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा॥ श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं। नेकु न संक सकुच मन माहीं॥ सुनु जानकी तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ जनु राज्॥ किमि सहिजातअनखतोहि पाहीं। प्रिया बेगि प्रगटिस कस नाहीं॥ एहिविधिखोजतविलपतस्वामी। मनहुँ महा विरही अति कामी॥ पूरनकाम राम सुख रासी। मनुजचरित करअज अविनासी॥ आगें परा गीधपति देखा। सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा॥

हो॰-कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर। निरिंख राम छिब धाम मुख बिगत भई सब पीर॥३०॥ तब कह गीध बचन धिर धीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा॥ नाथ दसानन यह गित कीन्ही। तेहिं खल जनकसुता हरि लीन्ही॥
लै दिन्छन दिसि गयउ गोसाई। बिलपित अति कुररी की नाई॥
दरस लागि प्रभु राखेउँ पाना। चलन चहत अब कृपानिधाना॥
राम कहा तनु राखहु ताता। मुख मुसुकाइ कही तेहि बाता॥
जाकर नाम मरत मुख आवा। अधमउ मुकुत होइ श्रुति गावा॥
सो मम लोचन गोचर आगें। राखों देह नाथ केहि खाँगें॥
जल भिर नयन कहिं रघुराई। तात कर्म निज तें गिति पाई॥
परिहतबस जिन्ह के मन माहीं। तिन्ह कहुँ जग दुर्लभ कछुनाहीं॥
तनु तजि तात जाहु मम धामा। देउँ काह तुम्ह पूरनकामा॥
दो॰-सीता हरन तात जिन कहहु पिता सन जाइ।

जों में राम त कुल सहित कहिहि दसानन आई ॥ ३१॥ गीध देह तिज धरि हरि रूपा। भूषन बहु पट पीत अनूपा॥ स्याम गात विसाल भुज चारी। अस्तुति करत नयन भरि बारी॥ छं॰-जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही।

-जय राम रूप अनूप निगुन सगुन गुन परक सहा।
दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही॥
पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं।
नित नौमि रामु रूपाल बाहु विसाल भव भय मोचनं॥ १॥
बलम्पमयमनादिमजमन्यक्तमेकमगोचरं।
गोविंद गोपर दंद्रहर विग्यानघन धरनीधरं॥
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं।
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादिखल दलगंजनं॥ २॥
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म न्यापक विरज अजकहि गावहीं।
करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं॥

सो प्रगट करुना कंद सोभा बृंद अग जग मोहई।

मम हृदय पंकज भृंग अंग अनग बहु छिब सोहई ॥ ३ ॥
जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा।
प्रश्यंति जं जोगी जतन किर करत मन गो बस सदा ॥
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी।

मम उर बसउ सो समन संस्रृति जासु कीरति पावनी ॥ ४ ॥
हो॰-अबिरल भगति मागि बर गीध गयउ हरिधाम।

तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ ३२ ॥ कोमल चित अति दीनदयाला। कारन बिनु रघुनाथ कृपाला॥ गीध अधम खग आमिष भोगी। गित दीन्ही जो जाचत जोगी॥ सुनहु उमा ते लोग अभागी। हिर तिज होहिं विषय अनुरागी॥ पुनि सीतिह खोजत हो भाई। चले बिलोकत बन बहुताई॥ संकुल लता बिटप घन कानन। बहु खग मृग तहँ गज पंचानन॥ आवत पंथ कबंध निपाता। तेहिं सब कही साप के बाता॥ दुरबासा मोहि दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा॥ सुनु गंधवं कहउँ में तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल दोही॥ हो॰-मन क्रम बचन कपट तिज जो कर भूसुर सेव।

मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताकें सब देव ॥ ३३ ॥ सापत ताड़त परुष कहंता। बिप्न पूज्य अस गावहिं संता॥ पूजिअ बिप्न सील गुन हीना। सृद्ध न गुन गन ग्यान प्रबीना॥ कहि निज धर्म ताहि समुझावा। निज पद प्रीति देखि मन भावा॥ रघुपति चरन कमल सिरु नाई। गयउ गगन आपनि गति पाई॥ ताहि देइ गति राम उदारा। सबरी कें आश्रम पगु धारा॥ सबरी देखि राम गृहें आए। मुनि के बचन समुझि जियँ भाए॥ सरिसज लोचन बाहु बिसाला। जटा मुकुट सिर उर बनमाला॥ स्याम गौर सुंदर दोउ भाई। सबरी परी चरन लपटाई॥ प्रेम मगन मुख बचन न आवा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥ सादर जल लै चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन वैठारे॥ दो॰-कंद मृल फल सुरस अति दिए राम कहुँ आनि।

चौथि भगति सम गुन गन करइ कपट तिज गान ॥ ३५॥ मंत्र जाप सम दृढ़ विखासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा॥ छठदम सीलिबरतिबहुकरमा। निरत निरंतर सज्जन धरमा॥ सातवँसम मोहि मय जगदेखा। मोतें संत अधिक किर लेखा॥ आठवँ जथालाभ संतोषा। सपनेहुँ निहं देखइ परदोषा॥ नवम सरल सब सन छल्डिना। सम भरोस हियँ हरष न दीना॥ नव महुँ एकउ जिन्ह कें होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

सोइअतिसयियभामिनिमोरें। सकल प्रकार भगित हु तोरें।। जोगि चृद दुरलभ गित जोई। तो कहुँ आज सुलभ भइ सोई॥ मम दरसन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज सरूपा।। जनकसुता कइ सुधि भामिनी। जानिह कहु करिवरगामिनी॥ पंपा सरिह जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुग्रीव मिताई॥ सो सब कहिहि देव रघुवीरा। जानतहूँ पूछहु मितधीरा॥ वार बार प्रभु पद सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई॥

छं-किह कथा सकल बिलोकि हिर मुखहृद्यँ पद पंकजधरे। तिज जोग पावक देह हिर पद लीन भइ जहँ निहं फिरे॥ नर बिबिध कर्म अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागहू। बिखास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहु॥

दो -- जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि।

महामंद मन सुख चहिस ऐसे प्रभृहि बिसारि॥ ३६॥ चले राम त्यागा बन सोऊ। अतुलित बल नर केहरि दोऊ॥ बिरही इव प्रभु करत बिषादा। कहत कथा अनेक संवादा॥ लिखमन देख बिपिन कई सोभा। देखत केहि कर मन निहं छोभा॥ नारि सहित सब खग मृग बृंदा। मानहुँ मोरि करत हिं निंदा॥ हमिह देखि मृग निकर पराहीं। मृगीं कहिं तुम्ह कहँ भयनाहीं॥ तुम्ह आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ए आए॥ संग लाई करिनीं किर लेहीं। मानहुँ मोहि सिखावनु देहीं॥ सास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिआ। भूप सुसेवित बस निहं लेखिआ। राखिआ नारि जदिप उर माहीं। जुबती सास्त्र नुपति बस नाहीं॥ देखहु तात बसंत सुहावा। प्रिया हीन मोहि भय उपजावा॥

रो॰-बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। सहित बिपिन सधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल ॥ ३७(क)॥ देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात। हेरा कीन्हेउ मनहुँ तब कटकु इटिक मनजात ॥३७(स)॥ बिटप बिसाल लता अरुझानी। बिबिध बितान दिए जनु तानी॥ कदिल ताल वर धुजा पताका। देखि न मोह धीर मन जाका॥ बिबिध भाँति फूले तरु नाना। जनु बानैत बने बहु बाना॥ कहुँ कहुँ सुंदर बिटप सुहाए। जनु भट बिलग बिलग होइ छाए॥ क्जत पिक मानहुँ गज माते। ढेक महोख ऊँट बिसराते॥ मोर चकोर कीर बर वाजी। पारावत मराल सब तीतिर लावक पदचर जूया। वरनि न जाइ मनोज बरूथा॥ रथ गिरि सिला दुंदुर्भी झरना। चातक बंदी गुन गन बरना॥ मधुकर मुखर भेरि सहनाई। त्रिविध बयारि वसीठीं आई॥ चतुरंगिनी सेन सँग छीन्हें। बिचरत सबहि चुनौती दीन्हें॥ लिछिमन देखत काम अनीका। रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका॥ एहि कें एक परम बल बारी। तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी॥

दो॰-तात तीनि अति प्रबल खल काम कोध अरु लोभ । मुनि बिग्यान धाम मन करिं निमिष महुँ छोभ ॥३८(क)॥ लोभ कें इच्छा दंभ बल काम कें केवल नारि।

क्रोध कें परुष बचन बल मुनिबर कहिं बिचारि ॥३८(स)॥ गुनातीत सचराचर खामी। राम उमा सब अंतरजामी॥ कामिन्ह कें दीनता देखाई। धीरन्ह कें मन बिरति दढ़ाई॥ क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहिं सकल राम कीं दाया॥ सो नर इंद्रजाल नहिं भूला। जा पर होइ सो नट अनुकूला।
उमा कहउँ में अनुभव अपना। सतहरिभजनु जगतसबसपना॥
पुनि प्रभु गए सरोबर तीरा। पंपा नाम सुभग गंभीरा॥
संत हृदय जस निर्मल बारी। बाँधे घाट मनोहर चारी॥
जहँ तहँ पिअहिं बिबिधमृगनीरा। जनु उदार गृह जाचक भीरा॥
दो०-पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ मर्म।

मायाछन न देखिऐ जैसें निर्गुन बहा ॥३९(क)॥ सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल माहिं।

जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहिं ॥३९(ख)॥
बिकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर मुखर गुंजत बहु मृंगा॥
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा॥
चक्रबाक बक खग समुदाई। देखत बनइ बरनि नहिं जाई॥
सुंदर खग गन गिरा सुहाई। जात पथिक जनु लेत बोलाई॥
ताल समीपमुनिन्ह गृह छाए। चहु दिसि कानन बिटप सुहाए॥
चंपक बकुल कदंब तमाला। पाटल पनस परास रसाला॥
नव पल्लव कुसुमित तरु नाना। चंचरीक पटली कर गाना॥
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ। संतत बहु मनोहर बाऊ॥
कुहू कुहू कोकिल धुनि करहीं। सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं॥
दो॰-फल भारन निम बिटप सब रहे भूमि निअराइ।

पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ४०॥ देखि राम अति रुचिर तलावा। मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा॥ देखी सुंदर तरुबर छाया। बैठे अनुज सहित रघुराया॥ तहुँ पुनि सकल देव मुनि आए। अस्तुति करिनिज धाम सिधाए॥

<sup>ా ా</sup>రి. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

वैठे परम प्रसन्न कृपाला। कहत अनुज सन कथा रसाला॥ विरहवंत भगवंतिह देखी। नारद मन भा सोच विसेषी॥ मोर साप किर अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा॥ ऐसे प्रभृहि विलोकउँ जाई। पुनिनवनिहि अस अवसरु आई॥ यह विचारि नारद कर बीना। गए जहाँ प्रभु सुख आसीना॥ गावत राम चरित मृदु वानी। प्रेम सहित वहु भाँति वखानी॥ करत दंडवत लिए उठाई। राखे बहुत बार उर लाई॥ स्वागत पूँछि निकट वैठारे। लिछिमन सादर चरन प्रवारे॥ दो॰-नाना विधि विनती किर प्रभु प्रसन्न जियँ जानि।

नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१ ॥
सुनहु उदार सहज रघुनायक। सुंदर अगम सुगम वर दायक॥
देहु एक वर मागउँ खामी। जद्यपि जानत अंतरजामी॥
जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ। जन सन कबहुँ कि करउँ दुराऊ॥
कवनवस्तु असि पियमोहिलागी। जो मुनिवर न सकहु तुम्ह मागी॥
जन कहुँ कछु अदेय नहिं मोरें। अस विस्वास तजहु जिन भोरें॥
तव नारद बोले हरपाई। अस वर मागउँ करउँ दिठाई॥
जद्यपि प्रभु के नाम अनेका। श्रुति कह अधिक एक तें एका॥
राम सकल नामन्ह ते अधिका। होउनाथ अघ खग गनविधका॥
दो॰-राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम।

अपर नाम उडगन विमल बसहुँ भगत उर ज्योम ॥४२ (क)॥ एवमस्तु मुनि सन कहेउ ऋपासिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हरष अति प्रभु पद नायउ माथ॥४२ (स)॥ अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी। पुनि नारद बोले मृदु बानी॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative राम जबहिं प्रेरेउ निज माया। मोहेंहु मोहि सुनहु रघुराया॥
तब विवाह में चाहउँ कीन्हा। प्रभु केहि कारन करें न दीन्हा॥
सुनु मुनि तोहि कहउँ सह रोसा। भजहिंजे मोहितजि सकल भरोसा
करउँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी॥
गह सिसुबच्छअनल अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई॥
प्रोट भएँ तेहि सुत पर माता। प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता॥
मोरे प्रोट तनय सम ग्यानी। बालक सुत सम दास अमानी॥
जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहु कहँ काम कोध रिपु आही॥
यह विचारि पंडित मोहि भजहीं। पाएहुँ ग्यान भगतिनहिं तजहीं॥
वो०-काम कोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारि।

तिन्ह महँ अति दारुन दुखद मायारूपी नारि॥ ४३॥
सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह विपिन कहुँ नारि वसंता॥
जप तप नेम जलाश्रय झारी। होइ ग्रीषम सोषइ सव नारी॥
काम कोध मद मत्सर भेका। इन्हिह हरपपद वरषा एका॥
दुर्वासना कुमुद समुदाई। तिन्ह कहँ सरद सदा सुखदाई॥
धर्म सकल सरसीरुह बृंदा। होइहिमतिन्हिह दहइसुख मंदा॥
पुनि ममता जवास बहुताई। पलुहइ नारि सिसिर रितु पाई॥
पाप उलूक निकर सुखकारी। नारि निविड़ रजनी अधिआरी॥
वुधि बल सील सत्य सब मीना। बनसी सम त्रिय कहिं प्रवीना॥
दो॰-अवगुन मूल सुलपद प्रमदा सब दुख खानि।

ताते कीन्ह निवारन मुनि में यह जियँ जानि ॥ ४४॥ चौ॰-सुनि रघुपति के बचन सुहाए। मुनि तन पुलक नयन भरि आए॥ कहहु कवन प्रभु के असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

जेनभजिह असपभु भ्रमत्यागी। ग्यान रंक नर मंद अभागी॥
पुनि सादर बोले मुनि नारद। सुनहु राम विग्यान विसारद॥
संतन्ह के लच्छन रघुवीरा। कहहु नाथ भव भंजन भीरा॥
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्ह के बस रहऊँ॥
पटिबकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुखधामा॥
अमितबोध अनीह मितभोगी। सत्यसार कि कोबिद जोगी॥
सावधान मानद मदहीना। धीर धर्म गित परम प्रवीना॥

दो॰-गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह। तिज मम चरन सरोज विय तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥ ४५॥

निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। पर गुन सुनत अधिक हरषाहीं॥
सम सीतल निहं त्यागिहं नीती। सरल सुभाउ सबिह सन प्रीती॥
जप तप त्रत दम संजम नेमा। गुरु गोबिंद बिप्र पद प्रेमा॥
श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया॥
बिरित बिबेक बिनय बिग्याना। बोध जथारथ बेद पुराना॥
दंभ मान मद करिं न काऊ। भूलि न देहिं कुमारग पाऊ॥
गाविहं सुनहिं सदा मम लीला। हेतु रहित परिहत रत सीला॥
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। किह न सकिहं सार्द श्रुति तेते॥

छं॰-किह सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे। अस दीनबंधु ऋपाल अपने भगत गुन निजमुख कहे॥ सिरु नाइ बारहिं बार चरनिष्ट ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हिर रँग रँए॥

दो॰-रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहिं बिनु बिराग जप जोग ॥४६(क)॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

### दीप सिखा सम जुबति तन मन जिन होसि पतंग । भजिह राम तिज काम मद करिह सदा सतसंग ॥४६(स)॥

#### मासपारायण, बाईसवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसं सकलकलिकञ्जपविष्यंसने तृतीयः सोपानः समाप्तः ।

( अरण्यकाण्ड समाप्त )



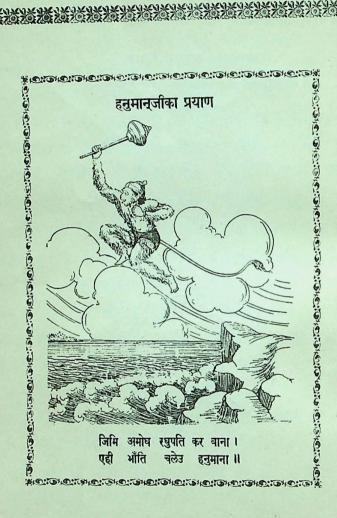

श्रीजानकीवलुओ विजयते

# श्रीरामचरितमानस

चतुर्थ सोपान

किष्किन्धाकाण्ड

श्लोक

कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलो विज्ञानधामावुभौ

शोभाख्यो वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविषवृन्दिषयो। मायामानुषरूषिणौ रघुवरौ सद्दर्भवमौं हितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिपदौ तो हि नः ॥ १ ॥ ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलियलप्रध्वंसनं चान्ययं श्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा। संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिवन्ति सततं श्रीरामनामामृतम् ॥ २ ॥ सो - मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर। जहँ वस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न॥ जरत सकल सुर बृंद बिषम गरल जेहिं पान किय। तेहि न भजिस मन मंद को ऋपाल संकर सरिस ॥ आगें चले बहुरि रघुराया। रिष्यमूक पर्वत निअराया॥ तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखि अतुल बल सींवा॥ अति सभीत कह सुनु हनुमाना। पुरुष जुगल बल रूप निधाना॥ धिर बदु रूप देखु तें जाई। कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई॥
पठए बालि होहिं मन मैला। भागों तुरत तजों यह सैला॥
बिप्र रूप धिर किप तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ॥
को तुम्ह स्यामल गोर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥
कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन हेतु विचरहु बन खामी॥
मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता॥
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥
दो०-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार।

की तुम्ह अखिल भुवन पित लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि बन आए॥ नाम राम लिखमन दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई॥ इहाँ हरी निसिचर बैदेही। बिप्र फिरिहाँ हम खोजत तेही॥ आपन चरित कहा हम गाई। कहहु विप्र निज कथा बुझाई॥ प्रभु पिहचानिपरेउगिह चरना। सो सुख उमा जाइ निहं बरना॥ पुलिकिततन मुख आवन बचना। देखत रुचिर बेष के रचना॥ पुनिधीरजुधिर अस्तुतिकीन्ही। हरष हृद्यँ निज नाथिह चीन्ही॥ मोर न्याउ में पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई॥ तव माया बस फिरउँ भुलाना। ता ते में निहं प्रभु पहिचाना॥ दो०-एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान।

पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ २ ॥ जदिप नाथ बहु अवगुन मोरें। सेवक प्रभुहि परे जिन भोरें॥ नाथ जीव तब मायाँ मोहा। सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा॥ ता पर में रघुबीर दोहाई। जानउँ नहिं कछु भजन उपाई॥ सेवक सुत पित मातु भरोसें। रहइ असोच बनइ प्रभु पोसें।।
अस किह परेउ चरन अकुलाई। निज तनु प्रगिट प्रीति उर छाई।।
तब रघुपित उठाइ उर लावा। निज लोचन जलसींचि जुड़ावा।।
सुनु किपिजियँमानसिजनिऊना। तें मम प्रिय लिछमन ते दूना।।
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगित सोऊ॥
वो०-सो अनन्य जाकें असि मित न टरइ हनुमंत।

में सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत ॥ ३ ॥ देखि पवनसुत पति अनुकूछा। हृद्यँ हरप बीती सब सूछा॥ नाथ सेळ पर कपिपति रहई। सो सुग्रीव दास तब अहई॥ तेहि सन नाथ प्रयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे॥ सो सीता कर खोज कराइहि। जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि॥ एहि विधिसकळकथा समुझाई। लिए दुओ जन पीठि चढ़ाई॥ जब सुग्रीवँ राम कहुँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करि लेखा॥ सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा॥ किप करमन बिचार एहि रीती। करिहहिं विधि मो सन ए पीती॥ दो०-तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ।

पावक साखी देइ करि जोरी पीति हताइ ॥ ४॥ कीन्हि पीति कछु बीच नराखा। लिखमन राम चरित सब भाषा॥ कह सुग्रीव नयन भिर बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी॥ मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा। बैठ रहेउँ में करत बिचारा॥ गगन पंथ देखी में जाता। परबस परी बहुत बिलपाता॥ राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी॥ मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा॥ धिर बदु रूप देखु तें जाई। कहेसु जानि जियँ सयन बुझाई॥
पठए बालि होहिं मन मैला। भागों तुरत तजों यह सैला॥
बिप्र रूप धिर किप तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ॥
को तुम्ह स्यामल गोर सरीरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा॥
कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु विचरहु बन खामी॥
मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता॥
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ॥
दो०-जग कारन तारन भव भंजन धरनी भार।

की तुम्ह अखिल भुवन पित लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि बन आए॥ नाम राम लिखमन दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई॥ इहाँ हरी निसचर बैदेही। बिप्र फिरिहाँ हम खोजत तेही॥ आपन चरित कहा हम गाई। कहहु विप्र निज कथा बुझाई॥ प्रभु पिहचानिपरेउगिह चरना। सो सुख उमा जाइ निहं बरना॥ पुलिकिततन मुख आवन बचना। देखत रुचिर बेच के रचना॥ पुनिधीरजुधिर अस्तुतिकीन्ही। हरष हृदयँ निज नाथिह चीन्ही॥ मोर न्याउ में पूछा साई। तुम्ह पूछहु कस नर की नाई॥ तव माया बस फिरउँ भुलाना। ता ते में निहं प्रभु पिहचाना॥ दो०-एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान।

पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥ २ ॥ जदिप नाथ बहु अवगुन मोरें। सेवक प्रभुहि परे जिन भोरें॥ नाथ जीव तब मायाँ मोहा। सो निस्तरइ तुम्हारेहिं छोहा॥ ता पर में रघुबीर दोहाई। जानउँ निहं कछु भजन उपाई॥ सेवक सुत पित मातु भरोसें। रहइ असोच बनइ प्रभु पोसें।।
अस किह परेउ चरन अकुलाई। निज तनु प्रगिट प्रीति उर छाई।।
तब रघुपित उठाइ उर लावा। निज लोचन जलसींचिजुड़ावा॥
सुनुकिपिजियँमानसिजनिऊना। तें मम प्रिय लिछमन ते दूना॥
समदरसी मोहि कह सब कोऊ। सेवक प्रिय अनन्यगित सोऊ॥
वो०-सो अनन्य जाकें असि मित न टरइ हनुमंत।

में सेवक सचराचर रूप खामि भगवंत ॥ ३ ॥ देखि पवनसुत पति अनुकूछा। हृद्यँ हरण बीती सब सूछा॥ नाथ सेछ पर किपपित रहई। सो सुग्रीव दास तब अहई॥ तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे॥ सो सीता कर खोज कराइहि। जहँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि॥ एहि विधिसकछकथा समुझाई। छिए दुओ जन पीठि चढ़ाई॥ जब सुग्रीवँ राम कहुँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करि छेखा॥ सादर मिछेउ नाइ पद माथा। भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा॥ किप करमन बिचार एहि रीती। करिहहिं बिधि मो सन ए पीती॥ दो०-तब हनुमंत उभय दिसि की सब कथा सुनाइ।

पावक साखी देइ करि जोरी पीति हदाइ ॥ ४ ॥ कीन्हि पीति कछु बीच न राखा। लिछमन राम चरित सब भाषा॥ कह सुग्रीव नयन भरि बारी। मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी॥ मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा। बैठ रहेउँ मैं करत बिचारा॥ गगन पंथ देखी मैं जाता। परबस परी बहुत बिलपाता॥ राम राम हा राम पुकारी। हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी॥ मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा। पट उर लाइ सोच अति कीन्हा॥

रा॰ मृ० ४६-

कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा। तजहु सोच मन आनहु धीरा॥ सब प्रकार करिहउँ सेवकाई। जेहि विधि मिलिहि जानकी आई॥ दो॰-सखा बचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसींव।

कारन कवन बसहु वन मोहि कहहु सुग्रीव ॥ ५ ॥ नाथ बालि अरु में द्वों भाई। प्रीति रही कछु बरनि न जाई॥ मय सुत मायावी तेहि नाऊँ। आवा सो प्रभु हमरें गाऊँ॥ अर्ध राति पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहै न पारा॥ धावा बालि देखि सो भागा। मैं पुनि गयउँ बंधु सँग लागा॥ गिरिवर गुहाँ पैठ सो जाई। तब बालीं मोहि कहा बुझाई॥ परिखेसु मोहि एक पखवारा। नहिं आवों तब जानेसु मारा॥ मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी। निसरी रुधिर धार तहँ भारी॥ बालि हतेसि मोहि मारिहि आई। सिला देइ तहँ चलेउँ पराई॥ मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साई। दीन्हेउ मोहि राज बरिआई॥ बाली ताहि मारि गृह आवा। देखि मोहि जियँ भेद बढ़ावा॥ रिपु सममोहि मारेसि अति भारी। हरि लीन्हेसि सर्वसु अरु नारी। ताकें भय रघुबीर कृपाला। सकल भुवन मैं फिरेउँ विहाला॥ इहाँ साप वस आवत नाहीं। तद्पि सभीत रहउँ मन माहीं :. मुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरिक उठीं द्वे भुजा विसाला॥ वे॰-सुनु सुग्रीव मारिहउँ बालिहि एकहिं बान ।

त्रह्म रुद्र सरनागत गएँ न उबरिहिं पान ॥ ६ ॥ जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हिह बिलोकत पातक भारी॥ निजदुखगिरिसमरजकरिजाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना॥ जिन्ह कें असि मति सहजनआई। ते सठ कत हिंठ करत मिताई॥ कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। गुन पगरे अवगुनन्हि दुरावा॥ देत छेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई॥ विपति काल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा॥ आगें कह मृदु बचन बनाई। पाछें अनहित मन कृटिलाई॥ जाकर चित अहि गतिसमभाई। अस कुमित्र परिहरेहिं भलाई॥ सेवक सठ चृप ऋपन कुनारी। कपटी मित्र सूल सम चारी॥ सखा सोच त्यागहु बल मोरें। सब विधि घटव काज में तोरें॥ कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा। बालि महावल अति रनधीरा॥ दुंदुभि अस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ दहाए॥ देखि अमित बल बाढ़ी पीती। बालि बधव इन्ह भइ परतीती॥ बार बार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा॥ उपजा ग्यान बचन तब बोला। नाथ ऋपाँ मन भयउ अलोला॥ सुख संपति परिवार बड़ाई। सब परिहरि करिहउँ सेवकाई॥ ए सब रामभगति के बाधक। कहिं संत तव पद अवराधक॥ सत्रु मित्र सुख दुख जग माहीं। माया ऋत परमारथ नाहीं॥ बालि परम हित जासु प्रसादा। मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा॥ सपनें जेहि सन होइ लराई। जागें समुझत मन सकुचाई॥ अब प्रभु ऋपा करहु एहि भाँती। सब तिज भजनु करों दिन राती॥ सुनि विराग संजुत किप बानी। बोले विहाँसि रामु धनुपानी॥ जो कछु कहेहु सत्य सब सोई। सखा बचन मम मृषा न होई॥ नट मरकट इव सबहि नचावत। रामु खगेस बेद अस गावत॥ संग रघुनाथा। चले चाप सायक गहि हाथा॥ ले सुग्रीव तव रघुपति सुग्रीव पठावा। गर्जेसि जाइ निकट वल पावा॥

सुनत बालि कोधातुर धावा। गहि कर चरन नारि समुझावा॥
सुनुपतिजिन्हिह मिलेउ सुग्रीवा। ते हो बंधु तेज बल सींवा॥
कोसलेस सुत लिखमन रामा। कालहु जीति सकहिं संग्रामा॥
दो॰-कह बाली सुनु भीरु पिय समदरसी रघुनाथ।

जों कदाचि मोहि मारहि तो पुनि होउँ सनाथ ॥ ९॥ अस कि चला महा अभिमानी। तृन समान सुग्रीविह जानी॥ भिरे उभी वाली अति तर्जा। मुठिका मारि महाधुनि गर्जा॥ तब सुग्रीव विकल होइ भागा। मुष्टि प्रहार बज्ज सम लागा॥ में जो कहा रघुवीर कृपाला। बंधु न होइ मोर यह काला॥ एक रूप तुम्ह श्राता दोऊ। तेहि श्रम तें नहिं मारेउँ सोऊ॥ कर परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कृलिस गई सब पीरा॥ मेली कंठ सुमन के माला। पठवा पुनि वल देइ विसाला॥ पुनि नाना विधि भई लराई। विटप ओट देखहिं रघुराई॥ दो०-बहु छल बल सुग्रीव कर हियँ हारा भय मानि।

मारा बालि राम तब हृदय माझ सर तानि ॥ ८॥
परा बिकल महि सर के लागें। पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगें॥
स्याम गात सिर जटा बनाएँ। अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ॥
पुनिपुनिचितइ चरनचितदीन्हा। सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा॥
हृदयँ पीति मुख बचन कठोरा। बोला चितइ राम की ओरा॥
धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई। मारेहु मोहि ब्याध की नाई॥
में बैरी सुग्रीव पिआरा। अवगुनकवन नाथ मोहि मारा॥
अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या सम ए चारी॥
इन्हिह कुदृष्टि बिलोकइ जोई। ताहि बधें कछु पाप न होई॥

मृद् तोहि अतिसय अभिमाना। नारि सिखावन करसि न काना॥ ममभुजवल आश्रित तेहि जानी। मारा चहसि अधम अभिमानी॥ दो॰-सुनहु राम खामी सन चल न चातुरी मोरि।

प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाल गित तोरि॥९॥

सुनत राम अति कोमल बानी। बालि सीस परसेउ निज पानी॥
अचल करों तनु राखहु पाना। बालि कहा सुनु कृपानिधाना॥
जन्म जन्म मुनिजतनुकराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं॥
जासु नाम बल संकर कासी। देत सबिह सम गित अविनासी॥
मम लोचन गोचर सोइ आवा। बहुरिकि प्रभु असविनिह बनावा॥

छं०-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रुति गावहीं।

जितिपवन मनगो निरस करि मुनिध्यान कबहुँकपावहीं॥
मोहिजानिअति अभिमान बस प्रभु कहे उराखु सरीरही।
अस कवन सठ हिठ काटि सुरतरु बारि करिहि बब्रही॥१॥
अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊँ।
जेहिं जोनि जन्मों कर्म बस तहँ राम पद अनुरागऊँ॥
यह तनय मम सम बिनय बल कल्यान पद प्रभु लीजिए।
गहि बाँह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए॥२॥
दो॰-राम चरन हद प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग।

सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग ॥ १०॥ राम बालि निज धाम पठावा। नगर लोग सब ब्याकुल धावा॥ नाना बिधि बिलाप कर तारा। छूटे केस न देह सँभारा॥ तारा बिकल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया॥ छिति जल पावक गगन समीरा। पंच रचित अति अधम सरीरा॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

प्रगट सो तनु तव आगें सोवा। जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा॥ उपजा ग्यान चरन तब लागी। लीन्हेसि परम भगति बर मागी॥ उमा दारु जोषित की नाई। सबिह नचावत रामु गोसाई॥ तव सुग्रीवहि आयसु दीन्हा। मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा॥ राम कहा अनुजिह समुझाई। राज देहु सुग्रीविह जाई॥ रघुपति चरन नाइ करि माथा। चले सकल प्रेरित रघुनाथा॥ वे॰-लिछमन तुरत बोलाए पुरजन बिन्न समाज।

राजु दीन्ह सुग्रीव कहँ अंगद कहँ जुबराज ॥ ११ ॥ उमा राम सम हित जग माहीं। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं॥ सुर नर मुनि सब के यह रीती। स्वारथ लागि करहिं सब घीती॥ बालि त्रास ब्याकुल दिन राती। तन बहु त्रन चिताँ जर छाती॥ सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ। अति कृपाल रघुवीर सुभाऊ॥ जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं। काहे न बिपति जाल नर परहीं॥ पुनि सुग्रीवहि लीन्ह बोलाई। बहु प्रकार नृपनीति सिखाई॥ कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा। पुर न जाउँ दस चारि बरीसा॥ गत ग्रीपम बरपा रितु आई। रहिइउँ निकट सैल पर छाई॥ अंगद सहित करहु तुम्ह राजू। संतत हृदयँ धरेहु मम काजू॥ जब सुग्रीव भवन फिरि आए। रामु प्रबरपन गिरि पर छाए॥ दो - प्रथमहिं देवन्ह गिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाइ।

राम कृपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आइ॥ १२॥ सुंदर वन कुसुमित अति सोभा। गुंजत मधुप निकर मधु लोभा॥ कंद मूल फल पत्र सुद्दाए। भए बहुत जब ते प्रभु आए॥ देखि मनोहर सेल अनुपा। रहे तहँ अनुज सहित सुरभुपा॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मधुकर खगम्गतनु धरि देवा। करहिं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा॥ मंगलरूप भयउ बन तब ते। कीन्ह निवास रमापित जब ते॥ फटिक सिला अति सुभ्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ हो भाई॥ कहत अनुज सन कथा अनेका। भगति बिरित नृपनीति विबेका॥ बरपा काल मेघ नभ छाए। गरजत लागत परम सुहाए॥ दो॰-लिखमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि।

गृही विरित रत हरष जस विष्तु भगत कहुँ देखि ॥ १३॥ घन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ दामिन दमक रह न घन माहीं। खल के प्रीति जथा थिर नाहीं॥ वरपहिं जलद भूमि निअराएँ। जथा नवहिं बुध विद्या पाएँ॥ वृँद अघात सहिं गिरि केसें। खल के वचन संत सह जैसें॥ छुद्र नदीं भिर चलीं तोराई। जस थोरेहुँ धन खल इतराई॥ भूमि परत भा ढावर पानी। जनु जीविह माया लपटानी॥ सिमिट सिमिट जल भरहिं तलावा। जिमि सदगुन सज्जन पहिं आवा॥ सिरिता जल जलिनिध महुँ जाई। होइअचलिजिम जिवहरिपाई॥ वो०-हरित भूमि तृन संकुल समुझि परिहं नहिं पंथ।

जिमि पाखंड बाद तें गुप्त होहिं सद्ग्रंथ॥१४॥ दादुर धृनि चहु दिसा सुहाई। वेद पढ़िं जनु वटु समुदाई॥ नव पछ्व भए विटप अनेका। साधक मन जस मिलें विवेका॥ अर्क जवास पात बिनु भयऊ। जस सुराज खल उद्यम गयऊ॥ खोजत कतहुँ मिलइ नहिं धूरी। करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी॥ सिस संपन्न सोह महि कैसी। उपकारी के संपति जैसी॥ निसि तम घन खद्योत बिराजा। जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative महाबृष्टि चिल फूटि किआरीं। जिमि सुतंत्र भएँ बिगरहिं नारीं। कृषी निरावहिं चतुर किसाना। जिमि बुध तजहिंमोह मद माना।। देखिअत चक्रबाक खग नाहीं। कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं।। ऊषर वरषइ तृन नहिं जामा। जिमिहरिजन हियँ उपजनकामा।। विविध जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा॥ जहँ तहँ रहे पथिक थिक नाना। जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना॥ दो०-कवहँ प्रवल बह मारुत जहँ तहँ मेघ बिलाहिं।

जिमि कप्त के उपजें कुल सद्दर्भ नसाहि ॥ १५ (क)॥ कबहुँ दिवस महँ निविड़ तम कबहुँक पगट पतंग ।

विनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुनंग ॥ १५ (ल)॥
बरवा बिगत सरद रितु आई। छिछमन देखहु परम सुहाई॥
फूलें कास सकल मिह छाई। जनु बरपाँ कृत मगट बुढ़ाई॥
उदित अगिस्त पंथ जल सोषा। जिमि लोभिह सोषइ संतोषा॥
सरिता सर निर्मल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा॥
रस रस सुख सरित सर पानी। ममता त्याग करिहं जिमिग्यानी॥
जानि सरद रितु खंजन आए। पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥
पंक न रेनु सोह असि धरनी। नीति निपुन नृप के जिस करनी॥
जल संकोच विकल भईं मीना। अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना॥
विनु घन निर्मल सोह अकासा। हरिजन इव परिहरि सब आसा॥
कहुँ कहुँ वृष्टि सारदी थोरी। कोउएक पाव भगति जिमि मोरी॥
हा०-चले हरिव तिज नगर नृप तापस बनिक भिखारि।

जिमि हरिभगति पाइ श्रम तजिहं आश्रमी चारि ॥१६॥ सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि सरन न एकउ बाधा॥ फूलें कमल सोइ सर कैसा। निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जैसा॥
गुजत मधुकर मुखर अनूपा। सुंदर खग रव नाना रूपा॥
चक्रवाक मन दुख निसि पेखी। जिमि दुर्जन पर संपति देखी॥
चातक रटत तृषा अति ओही। जिमि सुख लहइ न संकरदोही॥
सरदातप निसि ससि अपहरई। संत दरस जिमि पातक टरई॥
देखि इंदु चकोर समुदाई। चितवहिं जिमि हरिजनहरिपाई॥
मसक दंस बीते हिम त्रासा। जिमि द्विज दोह किएँ कुल नासा॥

दो॰-भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाइ।

सदगुर मिलें जाहिं जिमि संसय श्रम समुदाइ॥१७॥
बरषा गत निर्मल रितु आई। सुधि न तात सीता के पाई॥
एक बार कैसेहुँ सुधि जानों। कालहु जीति निमिष महुँ आनों॥
कतहुँ रहउ जों जीवति होई। तात जतन करि आनउँ सोई॥
सुग्रीवहुँ सुधि मोरि बिसारी। पावा राज कोस पुर नारी॥
जेहिं सायक मारा में बाली। तेहिं सर हतों मृद कहँ काली॥
जासु कृपाँ छूटहिं मद मोहा। ता कहुँ उमा कि सपनेहुँ कोहा॥
जानहिं यह चरित्र मुनिग्यानी। जिन्ह रघुबीर चरन रित मानी॥
लिखिमन कोधवंत प्रभु जाना। धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना॥

हो॰-तब अनुजिह समुझावा रघुपित करुना सींव।
भय देखाइ छै आवहु तात सखा सुग्रीव॥१८॥
इहाँ पवनसुत हृदयँ बिचारा। राम काजु सुग्रीवँ बिसारा॥
निकट जाइ चरनिह सिरुनावा। चारिहु बिधि तेहि कहि समुझावा॥
सुनि सुग्रीवँ परम भय माना। बिषयँ मोर हिर छीन्हेउ ग्याना॥
अब मारुतसुत दूत समूहा। पठवहु जहँ तहँ बानर जुहा॥

বা৹ मृ৹ ৪৩— CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

कहहु पाख महुँ आव न जोई। मोरें कर ता कर बध होई॥ तब हनुमंत बोलाए दूता। सब कर किर सनमान बहुता॥ भय अरु प्रीति नीति देखराई। चले सकल चरनिह सिर नाई॥ एहि अवसर लिछमन पुर आए। क्रोध देखि जहँ तहँ किप धाए॥ तो॰-धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करउँ पुर छार।

व्याकुल नगर देखि तब आयउ बालिकुमार ॥ १९॥ चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही। लिखमन अभय बाँह तेहि दीन्ही॥ क्रोधवंत लिखमन सुनि काना। कह कपीस अति भयँ अकुलाना॥ सुनु हनुमंत संग ले तारा। किर बिनती समझाउ कुमारा॥ तारा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना॥ किर बिनती मंदिर ले आए। चरन पखारि पलँग वैठाए॥ तबकपीस चरनिह सिरु नावा। गिह भुज लिखमन कंठ लगावा॥ नाथ विषयसम मद कछुनाहीं। मुनि मन मोह करइ छन माहीं॥ सुनत बिनीत बचन सुखपावा। लिखमनतेहि बहु विधिसमुझावा॥ पवन तनय सब कथा सुनाई। जेहि विधि गए दूत समुदाई॥ दो०-हरिष चले सुग्रीव तब अंगदादि किप साथ।

रामानुज आगें करि आए जहँ रघुनाय ॥ २०॥ नाइ चरन तिरु कह कर जोरी। नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी॥ अतिसय प्रवल देव तव माया। छूटइ राम करहु जों दाया॥ बिषय बस्य सुरनर मुनि खामी। मैं पावँर पसु किप अति कामी॥ नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर कोध तम निसि जो जागा॥ लोभ पाँस जेहिं गर न वँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया॥ यह गुन साधन तें नहिं होई। तुम्हरी कृपाँ पाव कोइ कोई॥

<sup>\*</sup> CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

तव रघुपति बोले मुसुकाई। तुम्हिप्रयमोहि भरति जिमि भाई॥
अवसोइ जतनु करहु मन लाई। जेहि विधि सीता के सुधि पाई॥
तो॰-एहि विधि होत वतकही आए बानर जूथ।
नाना वरन सकल दिसि देखिअ कीस बरूथ॥ २१॥
बानर कटक उमा मैं देखा। सो मूरुख जो करन चह लेखा॥
आइ राम पद नावहिं माथा। निरित्व बदनु सब होहिं सनाथा॥
अस किप एक न सेना माहीं। राम कुसल जेहि पूछी नाहीं॥
यह कछुनहिं प्रभु कइ अधिकाई। विस्वरूप व्यापक रघुराई॥
ठाढ़े जहँ तहँ आयसु पाई। कह सुग्रीव सबिह समुझाई॥
राम काजु अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाहु चहुँ ओरा॥
जनकसुता कहुँ खोजहु जाई। मास दिवस महँ आएहु भाई॥
अविधमेटिजो बिनु सुधि पाएँ। आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ॥

दो०-बचन सुनत सब बानर जहँ तहँ चले तुरंत।
तब सुग्रीवँ बोलाए अंगद नल हनुमंत॥ २२॥
सुनहु नील अंगद हनुमाना। जामवंत मितधीर सुजाना॥
सकलसुभटमिलि दिच्छन जाहू। सीता सुधि पूँछेहु सब काहू॥
मनक्रम बचन सो जतन बिचारेहु। रामचंद्र कर काजु सँवारेहु॥
भानु पीठि सेइअ उर आगी। स्वामिहि सर्व भावछलत्यागी॥
तिज माया सेइअ परलोका। मिटहिं सकलभवसंभव सोका॥
देह धरे कर यह फलु भाई। भिज्ञ राम सब काम बिहाई॥
सोइ गुनग्य सोई बड़भागी। जो रघुबीर चरन अनुरागी॥
आयसु मागि चरन सिरु नाई। चले हरिष सुमिरत रघुराई॥
पाछं पवन तनय सिरु नावा। जानिकाजप्रभुनिकटबोलावा॥

परसा सीस सरोरुह पानी। करमुद्रिका दीन्हि जन जानी॥ बहु प्रकार सीतिह समुझाएहु। किह बल बिरह बेगि तुम्ह आएहु॥ हनुमत जन्म सुफलकिरमाना। चलेउ हृदयँ धिर कृपानिधाना॥ जद्यपि प्रभु जानत सब बाता। राजनीति राखत सुरत्राता॥ दो॰-चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह।

राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥ २३॥ कतहुँ होइ निसचर सें भेटा। प्रान लेहिं एक एक चपेटा॥ बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं। को उमुनि मिलइताहि सब घेरहिं॥ लाग तृषा अतिसय अकुलाने। मिलइन जल घन गहन भुलाने॥ मन हनुमान कीन्ह अनुमाना। मरन चहत सब विनु जल पाना॥ चितृ गिरिसिखर चहूँ दिसि देखा। भूमि बिबर एक कौतुक पेखा॥ चक्रवाक बक इंस उड़ाहीं। बहुतक खगपविसहि तेहि माहीं॥ गिरि ते उतिर पवनसुत आवा। सब कहुँ लै सोइ विवर देखावा॥ आगं के हनुमंतिह लीन्हा। पैठे विवर विलंबु न कीन्हा॥ दो॰-दीख जाइ उपबन वर सर विगसित बहु कंज।

मंदिर एक रुचिर तहँ वैठि नारि तप पुंज ॥ २४॥ दूरिते ताहि सबन्हि सिरु नावा। पूछें निज वृत्तांत सुनावा॥ तेहि तब कहा करहु जल पाना। खाहु सुरस सुंदर फल नाना॥ मजनु कीन्ह मधुर फल खाए। तासु निकट पुनि सब चलि आए॥ तेहि तब आपनि कथा सुनाई। मैं अब जाब जहाँ रघुराई॥ मृदहु नयन बिबर तिज जाहू। पैहहु सीतिह जिन पिछताहू॥ नयन मृदि पुनि देखिहें बीरा। ठाढ़े सकल सिंधु कें तीरा॥ सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा। जाइ कमल पद नाएसि माथा॥

नाना भाँति विनय तेहि कीन्ही। अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही॥ दो॰-बदरीवन कहुँ सो गई प्रभु अग्या धरि सीस।

उर धरि राम चरन जुग जे बंदत अज ईस ॥ २५॥ इहाँ विचारहिं कपि मन माहीं। बीती अवधि काज कछु नाहीं॥ सव मिलि कहिं परस्पर बाता। विनु सुधि लएँ करब का भ्राता॥ कह अंगद लोचन भरि बारी। दुहुँ प्रकार भइ मृत्यु हमारी॥ इहाँ न सुधि सीता के पाई। उहाँ गएँ मारिहि कपिराई॥ पिता वधे पर मारत मोही। राखा राम निहोर न ओही॥ पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं। मरन भयउ कछु संसय नाहीं॥ अंगद बचन सुनत कपि बीरा। बोलिन सकहिं नयन बह नीरा॥ छन एक सोच मगन होइ रहे। पुनि अस बचन कहत सब भए॥ हम सीता के सुधि लीन्हें बिना। नहिं जैहें जुबराज प्रबीना॥ अस किह लवन सिंधु तट जाई। बैठे किप सब दर्भ डसाई॥ जामवंत अंगद दुख देखी। कहीं कथा उपदेस विसेषी॥ तात राम कहुँ नर जिन मानहु। निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु॥ हम सब सेवक अति बड़भागी। संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी॥ दो॰-निज इच्छाँ प्रभु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि ।

सगुन उपासक संग तहँ रहिं मोच्छ सब त्यागि ॥ २६ ॥ एहि बिधिकथा कहिं बहु भाँती। गिरि कंदराँ सुनी संपाती॥ बाहरे होइ देखि बहु कीसा। मोहि अहार दीन्ह जगदीसा॥ आजु सबिह कहँ भच्छन करऊँ। दिन बहु चले अहार बिनु मरऊँ॥ कबहुँ निमल भरि उदर अहारा। आजु दीन्ह बिधि एकहिं बारा॥ डरपे गीध बचन सुनि काना। अब भा मरन सत्य इम जाना॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

किप सब उठे गीध कहँ देखी। जामवंत मन सोच बिसेषी॥ कह अंगद बिचारि मन माहीं। धन्य जटायू सम कोउ नाहीं॥ राम काज कारन तनु त्यागी। हिर पुर गयउ परम बड़भागी॥ सुनि खग हरष सोक जुत बानी। आवा निकट किपन्ह भय मानी॥ तिन्हहिअभयकिर पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई॥ सुनि संपाति बंधु के करनी। रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी॥ दो॰-मोहि ले जाहु सिंधुतट देउँ तिलांजिल ताहि।

बचन सहाइ करिब में पेहहु खोजहु जाहि॥२७॥ अनुज किया करि सागर तीरा। कहिनिजकथा सुनहु कपिबीरा॥ हम द्वी बंधु प्रथम तरुनाई। गगन गए रिंच निकट उड़ाई॥ तेजन सहि सक सो फिरि आवा। मैं अभिमानी रवि निअरावा॥ जरे पंख अति तेज अपारा। परेउँ भूमि करि घोर चिकारा॥ मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखि करि मोही॥ बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा। देह जनित अभिमान छड़ावा॥ त्रेताँ त्रह्म मनुज तनु धरिही। तासुनारि निसिचरपति हरिही॥ तासु खोज पठइहि प्रभु दूता। तिन्हिह मिलें तें होब पुनीता॥ जिमहिं पंख करिस जिन चिंता। तिन्हिं देखाइदेहेसु तें सीता॥ मुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू।सुनि ममबचनकरहुपभुकाजु॥ गिरि त्रिकृट ऊपर वस लंका। तहँ रह रावन सहज असंका॥ तहँ असोक उपबन जहँ रहई। सीता वैठि सोच रत अहई॥

दो॰-में देखउँ तुम्ह नाहीं गीधिह दृष्टि अपार।
बूढ़ भयउँ न त करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार॥ २८॥
जो नाघइ सत जोजन सागर। करइ सो राम काज मति आगर॥
CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मोहि विलोकि धरहु मन धीरा। राम कृपाँ कस भयउ सरीरा॥
पापिउ जा कर नाम सुमिरहीं। अति अपार भवसागर तरहीं॥
तासु दूत तुम्ह तिज कदराई। राम हदयँ धिर करहु उपाई॥
अस किह गरुड़ गीध जब गयऊ। तिन्ह कें मन अतिविसमय भयऊ॥
निज निज वलसब काहूँ भाषा। पार जाइ कर संसय राखा॥
जरठ भयउँ अब कहइ रिछेसा। निहं तन रहा प्रथम बल लेसा॥
जबहिं त्रिविकम भए खरारी। तब मैं तरुन रहेउँ बल भारी॥
दो०-बलि बाँधत प्रभु बाढ़ेउ सो तनु बरनि न जाइ।

उभय घरी महँ दीन्हीं सात पदिच्छन धाइ॥ २९॥ अंगद कहइ जाउँ में पारा। जियँ संसय कछ फिरती बारा॥ जामवंत कह तुम्ह सब लायक। पठइअ किमि सबही कर नायक॥ कहइ रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधि रहेहु बलवाना॥ पवन तनय बल पवन समाना। बुधि बिवेक विग्यान निधाना॥ कवन सोकाजकठिन जगमाहीं। जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं॥ राम काज लगि तव अवतारा। सुनतिहं भयउ पर्वताकारा॥ कनक वरन तन तेज विराजा। मानहुँ अपर गिरिन्ह कर राजा॥ सिंहनाद करि बारहिं बारा। लीलहिं नाघउँ जलनिधि खारा॥ सहित सहाय रावनहि मारी। आनउँ इहाँ त्रिकृट उपारी॥ जामवंत में पुँछउँ तोही। उचित सिखावनु दीजहु मोही॥ एतना करहु तात तुम्ह जाई। सीतहि देखि कहहु सुधि आई॥ तब निज भुज बल राजिवनैना। कौतुक लागि संग कपि सेना॥

हं - किप सेन संग सँघारि निसिचर रामु सीतिह आनिहें।
त्रेलोक पावन सुजसु सुर मुनि नारदादि बखानिहें॥
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई।
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई॥
दो - भव भेषज रघुनाथ जसु सुनिहं जे नर अरु नारि।
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करिहं त्रिसिरारि॥३०(क)॥
सो - नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक।
सुनिअ तासु गुन ग्राम जासु नाम अघ खगबधिक॥३०(स)॥
गामपारायण, तेईमवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्यंसने चतुर्थः सोपानः समाप्तः ।

( किप्किन्धाकाण्ड समाप्त )







श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवलुओ विजयते

## श्रीरामचरितमानस

शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्माराम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् ॥ १॥ स्पृहा रघुपते हृदयेऽस्मदीये नान्या सत्यं वदामि च भवानिखलान्तरात्मा। रघुपुङ्गव निर्भरां भक्तिं प्रयच्छ कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च॥२॥ हेमशैलाभदेहं अतुलितबलधामं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ॥३॥ जामवंत के बचन सुहाए। सुनि इनुमंत हृदय अति भाए॥ तब लगि मोहि परिखेहुतुम्हभाई। सिंह दुख कंद मूल फल खाई॥ जब लग आवों सीतिह देखी। होइहि काजु मोहि हरष विसेषी॥ यह कहि नाइ सबन्हि कहुँ माथा। चलेउ हरिष हियँ घरि रघुनाथा॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कूदि चढ़ेउ ता ऊपर॥ बार रघुबीर सँभारी। तरकेउ पवन तनय बल भारी॥ जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता। चलेउ सो गा पाताल तुरंता॥ जिमि अमोघरघुपतिकरवाना। एही भाँति चलेउ हनुमाना॥ जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। तें मैनाक होहि श्रमहारी॥ दो - हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम ।

राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम ॥ १ ॥ जात पवनसुत देवन्ह देखा। जानें कहुँ वल बुद्धि बिसेषा॥ सुरसा नाम अहिन्ह के माता। पठइन्हि आइ कही तेहिं बाता॥ आजुसरन्हमोहिदीन्हअहारा।सुनत बचन कह पवनकुमारा॥ राम काजु करि फिरि मैं आवों। सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावों॥ तव तव बदन पैठिहउँ आई। सत्य कहउँ मोहि जान दे माई॥ कवनेहुँ जतन देइ नहिं जाना। ग्रसिस न मोहि कहेउ हनुमाना॥ जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा। कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा॥ सोरह जोजन मुख तेहिं ठयऊ। तुरत पवनसुत वत्तिस भयऊ॥ जस जस सुरसा बद्नु बढ़ावा। तासु दून कपि रूप देखावा॥ सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवनसुत लीन्हा॥ बदन पइठि पुनि बाहेर आवा। मागा विदा ताहि सिरु नावा॥ मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा। वुधि वल मरमु तोर मैं पावा॥ दो॰-राम काजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि निधान।

आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ॥ २ ॥ निसिचरि एक सिंधु महुँ रहई। करि माया नभु के खग गहई॥ जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जल बिलोकि तिन्ह कैपरिछाहीं॥ गहर छाहँ सक सो न उड़ाई। एहि विधि सदा गगनचर खाई।। CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

सोइ छल हन्मान कहँ कीन्हा। तासु कपटु कि तुरतिहं चीन्हा।।
ताहि मारि मारुतसुत वीरा। वारिधि पार गयउ मितधीरा॥
तहाँ जाइ देखी वन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु लोभा॥
नाना तरु फल फूल सुहाए। खग मृग बृंद देखि मन भाए॥
सैल विसाल देखि एक आगें। ता पर धाइ चढ़ेउ भय त्यागें॥
उमान कछु कि कै अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई॥
गिरि पर चिंद लंका तेहिं देखी। किह न जाइ अति दुर्ग विसेषी॥
अति उतंग जलनिधि चहुपासा। कनक कोट कर परम प्रकासा॥

छं-कनक कोट विचित्र मिन क्त सुंद्रायतना घना।
चउहह हह सुवह बीथीं चारु पुर बहु विधि बना॥
गज बाजि खचर निकर पदचर रथ बरूथिह को गने।
बहुरूप निसिचर जूथ अतिबल सेन बरनत निहं बने॥१॥
बन बाग उपवन बाटिका सर कूप बापीं सोहहीं।
नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप सुनि मन मोहहीं॥
कहुँ माल देह विसाल सेल समान अतिबल गर्जहीं।
नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुविधि एक एकन्ह तर्जहीं॥२॥
किर्जतनभटकोटिन्ह विकटतन नगरचहुँ दिसिरच्छहीं।
कहुँ मिहष मानुषधेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं॥
एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही।
रघुवीर सर तीरथ सरीरन्ह त्यागि गित पेहिहं सही॥३॥

दो॰-पुर रखवारे देखि बहु किप मन कीन्ह बिचार। अति लघु रूप धरों निसि नगर करों पइसार॥३॥ मसक समान रूप किप धरी। लंकिह चलेउ सुमिरि नरहरी॥ नाम लंकिनी एक निसिचरी। सो कह चलेसि मोहि निंदरी॥ जानेहि नहीं मरमु सठ मोरा। मोर अहार जहाँ लगि चोरा॥ मुठिका एक महा किप हनी। रुधिर बमत धरनीं ढनमनी॥ पुनि संभारि उठी सो लंका। जोरि पानि कर बिनय ससंका॥ जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा। चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा॥ बिकल होसि तैं किप कें मारे। तब जानेसु निसिचर संघारे॥ तात मोर अति पुन्य बहूता। देखेउँ नयन राम कर दूता॥ दो०-तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिअ तुला एक अंग।

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४॥
प्रविसि नगर कीजे सब काजा। हृदयँ राखि कोसलपुर राजा॥
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई। गोपद सिंधु अनल सितलाई॥
गरह सुमेरु रेनु सम ताही। राम छ्पा करि चितवा जाही॥
अति लघु रूप धरेउ हनुमाना। पैठा नगर सुमिरि भगवाना॥
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा। देखे जहँ तहँ अगनित जोधा॥
गयउ दसानन मंदिर माहीं। अतिविचित्रकहि जात सोनाहीं॥
सयन किएँ देखा कपि तेही। मंदिर महुँ न दीखि बैदेही॥
भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहँ भिन्न बनावा॥
दो॰-रामायुध अंकित गृह सोभा बरनि न जाइ।

नव तुलसिका बृंद तहँ देखि हरष कपिराइ॥५॥

रंका निसिचर निकर निवासा। इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा॥ मन महुँ तरक करें किप लागा। तेहीं समय विभीषनु जागा॥ राम राम तेहिं सुमिरन कीन्हा। हृदयँ हरष किप सज्जन चीन्हा॥ एहिसनहिठ करिहउँ पहिचानी। साधु ते होइ न कारज हानी॥ बिप्र रूप धरि बचन सुनाए। सुनत बिभीषन उठि तहँ आए॥ करि प्रनाम पूँछी कुसलाई। बिप्र कहहु निज कथा बुझाई॥ की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई। मोरें हृदय प्रीति अति होई॥ की तुम्ह रामु दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़भागी॥ दो०-तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम।

सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ ६ ॥
सुनहु पवनसुत रहिन हमारी। जिमि दसनिह महुँ जीभ विचारी॥
तात कवहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिं ऋषा भानुकुल नाथा॥
तामस तनु कछु साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मन माहीं॥
अब मोहि मा भरोस हनुमंता। विनु हरिऋषा मिलहिं नहिं संता॥
जों रघुवीर अनुग्रह कीन्हा। तो तुम्ह मोहि दरसु हिठ दीन्हा॥
सुनहु विभीषन प्रभु के रीती। करिहं सदा सेवक पर प्रीती॥
कहहु कवन में परम कुलीना। किप चंचल सबहीं विधि हीना॥
पात लेइ जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले अहारा॥
दो०-अस में अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर।

कीन्ही इपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ ९॥ जानतहूँ अस स्वामि बिसारी। फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी॥ एहि बिधिकहतराम गुन ग्रामा। पावा अनिर्वाच्य बिश्रामा॥ पुनि सब कथा बिभीषन कही। जेहि बिधि जनकसुता तहुँ रही॥ तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखी चहुउँ जानकी माता॥ जुगुति बिभीषन सकल सुनाई। चलेड पवनसुत बिदा कराई॥ किर सोइ रूपगयउ पुनि तहवाँ। बन असोक सीता रह जहवाँ॥ देखि मनहि महुँ कीन्ह प्रनामा। बैठेहिं बीति जात निसि जामा॥

कृस तनु सीस जटा एक बेनी। जपित हृद्यँ रघुपित गुन श्रेनी॥ दो॰-निज पद नयन दिएँ मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन ॥ ८॥ तरु पहुव महुँ रहा लुकाई। करइ विचार करों का भाई॥ तेहि अवसर रावनु तहँ आवा। संग नारि बहु किएँ बनावा॥ बहु बिधि खल सीतहि समुझावा। साम दान भय भेद देखावा॥ कह रावनु सुनु सुम्खि सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी॥ तव अनुचरीं करउँ पन मोरा। एक बार विलोकु सम ओरा॥ तृन धरि ओट कहित बैदेही। सुमिरि अवधपित परम सनेही॥ सुनु दसमुख खद्योत प्रकासा। कबहुँ किनलिनी करइ विकासा॥ अस मन समुझ कहित जानकी। खल सुधि निहं रघुवीर वान की॥ सठ सूनें हरि आनेहि मोही। अधम निलज्ज लाज नहिं तोही॥ दो - आपुहि सुनि खचोत सम रामहि भानु समान। परुष बचन सुनि काढ़ि असि बोला अति खिसिआन ॥ ९ ॥

सीता तें मम कृत अपमाना। कटिहउँतव सिरकित कृपाना॥
नाहिं त सपिद मानु मम बानी। सुमुखि होतिन त जीवन हानी॥
स्याम सरोज दाम सम सुंदर। प्रभुभुजकिर कर समदसकंधर॥
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा॥
चंद्रहास हरु मम परितापं। रघुपित विरह अनल संजातं॥
सीतल निसित बहसि बर धारा। कह सीता हरु मम दुख भारा॥
सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनयाँ कहि नीति बुझावा॥
कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाई। सीतिह बहु विधि त्रासहु जाई॥
मास दिवस महुँ कहा न माना। तो में मारिब कादि कृपाना॥

दोः-भवन गयं दसकंधर इहाँ पिसाचिनि बृंद।
सीतिह त्रास देखाविह धरिहं रूप बहु मंद॥१०॥
त्रिजटा नाम राच्छसी एका। राम चरन रित निपुन विवेका॥
सवन्हों बोलि सुनाएसि सपना। सीतिह सेइ करहु हित अपना॥
सपनें बानर लंका जारी। जातुधान सेना सब मारी॥
खर आरूढ़ नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भुज बीसा॥
एहि बिधिसो दिच्छन दिसि जाई। लंका मनहुँ विभीषन पाई॥
नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई॥
यह सपना में कहउँ पुकारी। हो इहि सत्य गएँ दिन चारी॥
तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनिह परीं॥
दो॰-जहँ तहँ गईं सकल तब सीता कर मन सोच।

मास दिवस बीतें मोहि मारिहि निसिचर पोच ॥ ११॥
त्रिजटा सन बोलीं कर जोरी। मातु विपित संगिनि तें मोरी॥
तजों देह कर बेगि उपाई। दुसह विरहु अब निहंसिह जाई॥
आनि काठ रचु चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि लगाई॥
सत्य करिह मम प्रीति सयानी। सुनै को अवन सुल सम बानी॥
सुनतवचनपदगिह समुझाएसि। प्रभुपतापबलसुजसुसुनाएसि॥
निसिन अनलिमलसुनु सुकुमारी। असकिह सो निजभवन सिधारी॥
कह सीता विधि भा प्रतिकृला। मिलिहिनपावक मिटिहिन सुला॥
देखिअत प्रगट गगन अंगारा। अवनि न आवत एकउ तारा॥
पावकमय सिस स्रवत न आगी। मानहुँ मोहि जानि हतभागी॥
सुनहिविनयमम विटपअसोका। सत्य नाम करु हरु मम सोका॥
नूतन किसलय अनल समाना। देहिअगिनि जिन करिह निदाना॥

<sup>್</sup> ೯ ೮೬-೦. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

देखि परम बिरहाकुल सीता। सो छन किपिहि कलप सम बीता॥ सो॰-किप किर हदयँ विचार दीन्हि मुद्रिका डारि त्व।

जनु असोक अंगार दीन्ह हरिष उठि कर गहेउ॥ १२॥
तब देखी मुद्रिका मनोहर। राम नाम अंकित अति सुंदर॥
चिकत चितव मुदरी पहिचानी। हरिष विपाद हदयँ अकुठानी॥
जीति को सकइ अजय रघुराई। माया तें असि रिच निह जाई॥
सीता मन विचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ हनुमाना॥
रामचंद्र गुन बरनें लागा। सुनतिहं सीता कर दुख भागा॥
लागीं सुनें श्रवन मन लाई। आदिहु तें सब कथा सुनाई॥
श्रवनामृत जेहिं कथा सुहाई। कही सो प्रगट होति किन भाई॥
तब हनुमंत निकट चिलगयऊ। फिरि वैठीं मन बिसमय भयऊ॥
राम दूत में मातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान की॥
यह मुदिका मातु में आनी। दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी॥
नर बानरिह संग कहु कैसें। कही कथा भइ संगति जैसें॥
तो॰-किप के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन विस्वास।

जाना मन कम बचन यह क्रपासिंधु कर दास ॥ १३॥ हरिजन जानि प्रीति अति गादी। सजल नयन पुलकाविल वादी॥ बृहत विरह जलिध हनुमाना। भयहु तात मो कहुँ जलजाना॥ अब कहु कुसल जाउँ विलहारी। अनुज सहितसुख भवन खरारी॥ कोमलिचत कृपाल रघुराई। किप केहि हेतु धरी नितुराई॥ सहज बानि सेवक सुख दायक। कबहुँक सुरित करत रघुनायक॥ कबहुँ नयन मम सीतल ताता। होइहिहिनिरिक्रियाम मृदुगाता॥ बचनु न आव नयन भरे बारी। अहह नाथ हों निपट बिसारी॥ देखि परम विरहाकुल सीता। बोला किप मृदु बचन बिनीता॥ मातु कुसल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता॥ जिन जननी मानह जियँ ऊना। तुम्ह ते प्रेमु राम कें दूना॥ दो॰-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर।

अस किह किप गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर ॥ १४ ॥ कहेउ राम बियोग तब सीता। मो कहुँ सकल भए बिपरीता॥ नव तरु किसलय मनहुँ कुसानृ। कालनिसासम निसि सिसभानृ॥ कुबलय बिपिन कुंत बन सिरिसा। बारिद तपत तेल जनु बिरिसा॥ जे हित रहे करत तेइ पीरा। उरग खास सम त्रिबिध समीरा॥ कहेहू तें कलु दुख घटि होई। काहि कहों यह जान न कोई॥ तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा॥ सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं। जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं॥ प्रभु संदेसु सुनत बैदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही॥ कह किप हदयँ धीर धरु माता। सुमिरु राम सेवक सुखदाता॥ उर आनहु रघुपति प्रभुताई। सुनि ममवचन तजहु कदराई॥

दो॰-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कसानु । जननी हृदयँ धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥ जों रघुबीर होति सुधि पाई। करते निहं बिलंबु रघुराई॥ राम बान रिव उएँ जानकी। तम बरूथ कहँ जातुधान की॥ अविहं मातु में जाउँ लवाई। प्रभु आयसु निहं राम दोहाई॥ कछुक दिवस जननी धरु धीरा। किपन्ह सिहत अइहिं रघुबीरा॥ निसिचर मारि तोहि ले जेहिंहं। तिहुँ पुर नारदादि जसु गेहिंहं॥ हैं सुतकिपसब तुम्हिंह समाना। जातुधान अति भट बलवाना॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मोरें हृदय परम संदेहा। सुनि किप प्रगटकीन्हि निज देहा॥ कनक भूधराकार सरीरा। समर भयंकर अतिवल बीरा॥ सीता मन भरोस तब भयऊ। पुनि लघु रूप पवनसुत लयऊ॥ दो॰-सुनु माता साखामृग नहिं बल बुद्धि विसाल।

प्रभु प्रताप तें गरुड़िह खाइ परम लघु व्याल ॥ १६॥ मन संतोष सुनत किप बानी। भगित प्रताप तेज बल सानी॥ आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना। होहु तात बल सील निधाना॥ अजर अमर गुननिधि सुत होहू। करहुँ बहुत रघुनायक छोहू॥ करहुँ कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना॥ बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा॥ अव कृतकृत्य भयउँ में माता। आसिष तब अमोघ बिख्याता॥ सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा। लागि देखि सुंदर फल रूखा॥ सुनु सुत करहिं विपिन रखवारी। परम सुभट रजनीचर भारी॥ तिन्ह कर भय माता मोहि नाहीं। जोंतुम्हसुखमानहु मनमाहीं॥

दो॰-देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकीं जाहु।

रघुपति चरन हृद्यँ धिर तात मधुर फल खाहु॥ १७॥ चलेउ नाइ सिरु पैठेउ बागा। फल खाएसि तरु तोरें लागा॥ रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कलु मारेसि कलु जाइ पुकारे॥ नाथ एक आवा किप भारी। तेहिं असोक बाटिका उजारी॥ खाएसि फल अरु विटप उपारे। रचलक मिद्दी मिद्दी मिहि हारे॥ सुनि रावन पठए भट नाना। तिन्हिं देखि गर्जेउ हनुमाना॥ सब रजनीचर किप संघारे। गए पुकारत कलु अधमारे॥ पुनि पठयउ तेहिं अच्लकुमारा। चला संग ले सुभट अपारा॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा॥ दो॰-कछु मारेसि कछु मर्देसि कछु मिलएसि धरि धूरि।

कछु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मर्कट बल भूरि॥१८॥
सुनि सुत बध लंकेस रिसाना। पठएसि मेघनाद बलवाना॥
मारिस जिन सुत बाँधेसु ताही। देखिअ किपिह कहाँ कर आही॥
चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा कोधा॥
किपि देखा दारुन भट आवा। कटकटाइ गर्जा अरु धावा॥
अति विसाल तरु एक उपारा। विरथ कीन्ह लंकेस कुमारा॥
रहे महाभट ताके संगा। गिह गिह किप मर्दइ निज अंगा॥
तिन्हिह निपातिताहि सनबाजा। भिरे जुगल मानहुँ गजराजा॥
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुरुछा आई॥
उठि बहोरि कीन्हिस बहु माया। जीति न जाइ प्रभंजन जाया॥

दो॰-त्रह्म अस्त तेहिं साँधा किप मन कीन्ह विचार।
जों न त्रह्मसर मानउँ महिमा मिटइ अपार ॥१९॥
त्रह्मबान किप कहुँ तेहिं मारा। परितहुँ बार कटकु संघारा॥
तेहिं देखाकिप मुरुछित भयऊ। नागपास बाँधेसि छै गयऊ॥
जासु नाम जिप सुनहु भवानी। भव बंधन काटिहं नर ग्यानी॥
तासु दूत कि बंध तरु आवा। प्रभुकारजलगिकिपिहं बँधावा॥
किप बंधन सुनि निसिचर धाए। कोतुक लागि सभाँ सब आए॥
दसमुख सभा दीखि किप जाई। किहन जाइ कछु अति प्रभुताई॥
कर जोरें सुर दिसिप बिनीता। धकुटि विलोकत सकल सभीता॥
देखि प्रताप न किप मन संका। जिमिअहिगन महुँगरुड़ असंका॥

स्रुत बध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृद्यँ विषाद ॥ २०॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

दो॰-कपिहि बिलोकि दुसानन बिहसा कहि दुर्बाद।

कह एंकेस कवन तें कीसा। केहि कें बल घालेहि बन खीसा॥ की धों अवन सुनेहि निहं मोही। देखउँ अति असंक सठ तोही॥ मारे निसिचर केहि अपराधा। कहु सठतोहि न पान कइ बाधा॥ सुनु रावन त्रह्मांड निकाया। पाइ जासु बल विरचति माया॥ जाकें बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा॥ जा बल सीस धरत सहसानन। अंडकोस समेत गिरि कानन॥ धरइ जो बिविध देह सुरत्राता। तुम्ह ते सठन्ह सिखावनु दाता॥ हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा। तेहि समेत चप दल मद गंजा॥ खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली। बधे सकल अतुलित बलसाली॥

दो - जाके बल लवलेस तें जितेहु चराचर झारि। तासु दूत में जा करि हरि आनेहु पिय नारि॥ २१॥ जानउँ मैं तुम्हारि प्रभुताई। सहसवाहु सन परी लराई॥ समर बालि सन करि जस पावा। सनि कपि बचन बिहसि बिहरावा॥ खायउँ फल प्रभु लागी भूँखा। कपि सुभाव तें तोरेउँ रूखा॥ सब कें देह परम थिय खामी। मारहिं मोहि कुमारग गामी॥ जिन्ह मोहि मारा ते में मारे। तेहि पर बाँधेउँ तनयँ तुम्हारे॥ मोहिन कछ बाँधे कइ लाजा। कीन्ह चहउँ निज प्रभु करकाजा॥ बिनती करउँ जोरि कर रावन। सुनद्द मान तजि मोर सिखावन॥ देखहुतुम्हनिजकुलहिबिचारी। भ्रम तजिभजहु भगत भयहारी॥ जाकें डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाई॥ तासों बयरु कबहुँ नहिं कीजै। मोरे कहें जानकी दीजै॥ दो॰-प्रनतपाल रघुनायक करुना सिंधु खरारि। गएँ सरन प्रभु राखिहैं तव अपराध बिसारि ॥ २२ ॥

राम चरन पंकज उर धरहू। लंका अचल राजु तुम्ह करहू॥
रिविपुलस्ति जसु बिमलमयंका। तेहि सिसमहुँ जिन हो हु कलंका॥
राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागि मद मोहा॥
बसन होन नहिं सोह सुरारी। सब भूपन भूपित बर नारी॥
राम बिमुख संपति प्रभुताई। जाइ रही पाई बिनु पाई॥
सजलमूलजिन्ह सरितन्ह नाहीं। बरिष गएँ पुनि तबहिं सुखाहीं॥
सुनु दसकंठ कहउँ पन रोपी। बिमुख राम त्राता नहिं कोपी॥
संकर सहस बिष्नु अज तोही। सकहिं न राखि राम कर दोही॥

दो॰-मोहमृल बहु सुल पद त्यागहु तम अभिमान।
भजहु राम रघुनायक कृपासिंधु भगवान॥२३॥
जदिपकही किपअति हित बानी।भगित विवेक विरतिनय सानी॥
बोला विहिस महा अभिमानी।मिलाइमिह किप गुरवड़ग्यानी॥
मृत्यु निकट आई खल तोही। लागेसिअधम सिखावनमोही॥
उलटा होइहि कह हनुमाना।मितिश्रम तोर पगट में जाना॥
मुनिकिपवचनबहुति सिआना। बेगि न हरहु मूढ़ कर पाना॥
मुनत निसाचर मारन धाए।सिचवन्ह सहितविभीषनु आए॥
नाइ सीस किर विनय बहुता। नीति विरोध न मारिअ दूता॥
आन दंड कि कु किरिअ गोसाँई।सबहीं कहा मंत्र भल भाई॥
मुनत विहिस बोला दसकंधर। अंग भंग किर पठइअ वंदर॥

दो॰-किप कें ममता पूँछ पर सबिह कहउँ समुझाइ। तेल बोरि पट बाँधि पुनि पावक देहु लगाइ॥ २४॥ पूँछहीन बानर तहँ जाइहि। तब सठ निज नाथिह लइ आइहि॥ जिन्हकैकीन्हिसिबहुत बड़ाई। देखउँ मैं तिन्ह के प्रभुताई॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

बचनसुनतकि मन मुसुकाना। भइ सहाय सारद मैं जाना॥ जातुधान सुनि रावन बचना। लागे रचें मूढ़ सोइ रचना॥ रहा न नगर बसन घृत तेला। बाढ़ी पूँछ कीन्ह किप खेला॥ कोतुक कहँ आए पुरबासी। मारहिं चरन करिं बहु हाँसी॥ बाजिह ढोल देहिं सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी॥ पावक जरत देखि हनुमंता। भयउ परम लघुरूप तुरंता॥ निबुक्चिचढ़ेउकिपकनक अटारीं। भई सभीत निसाचर नारीं॥ दो०-हिर पेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास।

अदृहास करि गर्जा किप बिंद लाग अकास ॥ २५॥
देह बिसाल परम हरुआई। मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई॥
जरइ नगर भा लोग बिहाला। झपट लपट बहु कोटि कराला॥
तात मातु हा सुनिअ पुकारा। एहिं अवसर को हमहि उबारा॥
हम जो कहा यह किप निहंहोई। बानर रूप धरें सुर कोई॥
साधु अवग्या कर फलु ऐसा। जरइ नगर अनाथ कर जैसा॥
जारा नगरु निमिष एक माहीं। एक बिभीषन कर गृह नाहीं॥
ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा। जरा न सो तेहि कारन गिरिजा॥
उलटि पलटि लंका सब जारी। कृदि परा पुनि सिंधु मझारी॥
हो०-पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धिर लघुरूप बहोरि।

जनकसुता कें आगें ठाढ़ भयउ कर जोरि॥ २६॥ मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा। जैसें रघुनायक मोहि दीन्हा॥ चृड़ामनि उतारि तब दयऊ। हरप समेत पवनसुत लयऊ॥ कहेहु तात अस मोर प्रनामा। सब प्रकार प्रभु पूरनकामा॥ दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी॥ तात सक्रमुत कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रभुहि समुझाएहु॥ मास दिवस महुँ नाथु न आवा। तो पुनि मोहि जिअत नहिं पावा॥ कहु कपि केहि बिधिराखों पाना। तुम्हहू तात कहत अब जाना॥ तोहि देखि सीतिल भइ छाती। पुनि मो कहँ सोइ दिनु सो राती॥

दो॰-जनकसुतिह समुझाइ करि बहु विधि धीरजु दीन्ह ।

चरन कमल सिरु नाइ किप गवनु राम पिहं कीन्ह ॥ २७॥ चलत महाधुनि गर्जेसि भारी। गर्भ स्रविहं सुनि निसिचर नारी॥ नाघि सिंधु एहि पारिह आवा। सबद किलिकिला किपन्ह सुनावा॥ हरषे सब बिलोकि हनुमाना। नृतन जन्म किपन्ह तब जाना॥ मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा॥ मिले सकल अति भए सुखारी। तलफत मीन पाव जिमि बारी॥ चले हरिष रघुनायक पासा। पूँछत कहत नवल इतिहासा॥ तब मधुबन भीतर सब आए। अंगद संमत मधु फल खाए॥ रखवारे जब बरजन लागे। मृष्टि प्रहार हनत सब भागे॥

दो॰-जाइ पुकारे ते सब बन उजार जुबराज।
सुनि सुग्रीव हरष किप किर आए भ्रभु काज ॥ २८ ॥
जों न होति सीता सुधि पाई। मधुवन के फलसकिहं किखाई॥
एहि बिधिमन बिचार कर राजा। आइ गए किप सिहत समाजा॥
आइ सबन्हि नावा पद सीसा। मिलेउ सबन्हि अति प्रेम किपीसा॥
पूँछी कुसल कुसल पद देखी। राम कृपाँ भा काजु बिसेषी॥
नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना। राखे सकल किपन्ह के पाना॥
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ।किपन्ह सहितरघुपतिपहिंचलेऊ॥
राम किपन्ह जब आवत देखा। किएँ काजु मन हरष बिसेषा॥

प॰ एँC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri İnitiative

फटिक सिला बैठे हों। भाई। परे सकल कपि चरनिह जाई॥ हो॰-प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुना पुंज।

पूँछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज ॥ २९॥ जामवंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया॥ ताहि सदा सुभ कुसल निरंतर। सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर॥ सोइ विजई विनई गुन सागर। तासु सुजसु त्रैलोक उजागर॥ प्रभु कीं रूपा भयउ सबु काजू। जन्म हमार सुफल भा आजू॥ नाथ पवनतनय के चिरत सुहाए। जामवंत रघुपितिहि सुनाए॥ सुनत रूपानिधि मन अति थाए। पुनि हनुमान हरिष हियँ लाए॥ कहहु तात केहि भाँति जानकी। रहित करित रच्छा स्वपान की॥ दो०-नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट।

लोचन निज पद जंत्रित जाहिं पान केहिं बाट ॥ ३०॥ चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही। रघुपति हृदयँ लाइ सोइ लीन्ही॥ नाथ जुगल लोचन भिर वारी। बचन कहे कलु जनककुमारी॥ अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना। दीन वंधु प्रनतारित हरना॥ मन क्रम बचन चरन अनुरागी। केहिं अपराध नाथ हों त्यागी॥ अवगुन एक मोर में माना। बिलुरत पान न कीन्ह पयाना॥ नाथ सो नयनिह को अपराधा। निसरत पान करिह हिठ बाधा॥ विरह अगिनि तनु तुल समीरा। स्वास जरइ लन माहि सरीरा॥ नयनस्विह जलुनिजहित लागी। जेरें न पाव देह विरहागी॥ सीता के अति विपति विसाला। बिनहिं कहें भिल दीनदयाला॥ हो॰-निमिष निमिष करुनानिधि जाहिं कलप सम बीति।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

बेगि चिळअ प्रभु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥ ३१॥

सुनिसीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आए जल राजिव नयना॥ वचन कायँ मन मम गित जाही। सपने हुँ बूझि बिपित कि ताही॥ कह हनुमंत बिपित प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई॥ केतिक बात प्रभु जातुधान की। रिपुहि जीति आनिबी जानकी॥ सुनु किपतोहि समान उपकारी। निहं कोउ सुर नर मुनितनुधारी॥ प्रति उपकार करों का तोरा। सनमुख होइन सकत मन मोरा॥ सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं। देखेउँ किर विचार मन माहीं॥ पुनि पुनि किपिहि चितव सुरत्राता। लोचन नीर पुलक अति गाता॥ वो०-सुनि प्रभु बचन विलोकि मुख गात हरिष हनुमंत।

चरन परेउ प्रेमाकुल जाहि जाहि भगवंत ॥ ३२ ॥ बार बार प्रभु चहइ उठावा। प्रेम मगन तेहि उठव न भावा॥ प्रभु कर पंकज किप कें सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गोरीसा॥ सावधान मन किर पुनि संकर। लागे कहन कथा अति सुंदर॥ किष उठाइ प्रभु हृद्यँ लगावा। कर गहि परम निकट बैठावा॥ कहु किप रावन पालित लंका। केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका॥ प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना। बोला बचन बिगत अभिमाना॥ साखामृग के बिड़ मनुसाई। साखा तें साखा पर जाई॥ नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बिध बिपिन उजारा॥ सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कलू मोरि प्रभुताई॥ तो०-ता कहुँ प्रभु कलु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकृल।

तव प्रभावँ वड़वानलिं जारि सकइ खलु तूल ॥ ३३ ॥ नाथ भगति अति सुखदायनी। देहु ऋपा करि अनपायनी॥ सुनि प्रभुपरम सरलकिंप बानी। एवमस्तु तब कहेउ भवानी॥ उमा राम सुभाउ जेहिं जाना। ताहि भजनु तजि भाव न आना॥
यह संवाद जासु उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पावा॥
सुनि प्रभु वचन कहिं किपवृंदा। जय जय जय कृपाल सुखकंदा॥
तब रघुपति किपपितिहि बोलावा। कहा चलैं कर करह बनावा॥
अब बिलंबु केहि कारन कीजे। तुरत किपन्ह कहुँ आयसु दीजे॥
कोतुक देखि सुमन बहु बरषी। नभ तें भवन चले सुर हरषी॥
दो॰-किपिति बेगि बोलाए आए जूथप जृथ।

नाना वरन अतुल वल वानर भालु वरूथ ॥ ३४ ॥ प्रभु पद पंकज नाविह सीसा। गर्जिह भालु महावल कीसा॥ देखी राम सकल किप सेना। चितइ कृपा किर राजिव नेना॥ राम कृपा बल पाइ किपंदा। भए पच्छजुत मनहुँ गिरिदा॥ हरिष राम तब कीन्ह पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥ जासु सकल मंगलमय कीती। तासु पयान सगुन यह नीती॥ प्रभु पयान जाना वैदेहीं। फरिक बाम अँग जनुकहि देहीं॥ जोइ जोइ सगुन जानकिहि होई। असगुन भयउ रावनिह सोई॥ चला कटकु को बरनें पारा। गर्जिह बानर भालु अपारा॥ नख आयुध गिरि पादपधारी। चले गगन महि इच्छाचारी॥ केहिरनाद भालु किप करहीं। हगमगाहि दिग्गज चिक्करहीं॥

हं--चिक्करहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे। मन हरष सभ गंधर्ब सुर मुनि नाग किंनर दुख टरे॥ कटकटिहं मर्कट विकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गन गावहीं॥ १॥ सिंह सक न भार उदार अहिपित बार बारिहं मोहई।
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ट कठोर सो किमि सोहई॥
रघुनीर रुचिर प्रयान प्रिश्चित जानि परम सुद्दावनी।
जनु कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अबिचल पावनी॥२॥
दो॰-एहि विधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर।

जहँ तहँ लागे खान फल भालु बिपुल किप बीर ॥ ३५ ॥
उहाँ निसाचर रहिंह ससंका। जब तें जारि गयउ किप लंका ॥
निजनिजग्रहँ सबकरिं विचारा। निहं निसिचर कुल केर उवारा ॥
जासु दूत बल बरिन न जाई। तेहि आएँ पुर कवन भलाई॥
दूतिन्ह सन सुनि पुर जन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी॥
रहिस जोरि कर पित पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी॥
कंत करप हिर सन परिहरहू। मोरकहा अति हित हियँ धरहू॥
समुझत जासु दूत कई करनी। स्रविहें गर्भ रजनीचर घरनी॥
तासु नारि निज सचिव बोलाई। पठवहु कंत जो चहहु भलाई॥
तवकुल कमल बिपिन दुखदाई। सीता सीत निसा सम आई॥
सुनहु साथ सीता बिनु दीन्हें। हितन तुम्हार संभु अज कीन्हें॥
दो॰-राम बान अहि गन सिरस निकर निसाचर भेक।

जब लिंग ग्रसत न तब लिंग जतनु करहु तिज टेक ॥ ३६ ॥ श्रवन सुनी सठ ता किर बानी। बिहसा जगत बिदित अभिमानी॥ सभय सुभाउ नारि कर साचा। मंगल महुँ भय मन अति काचा॥ जों आवइ मर्कट कटकाई। जिअहिं बिचारे निसिचर खाई॥ कंपिहं लोकप जाकीं त्रासा। तासु नारि सभीत बिं हासा॥ असकिहिबिहिसताहिउर लाई। चलेउ सभाँ ममता अधिकाई॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मंदोदरी हृदयँ कर चिंता। भयउ कंत पर विधि बिपरीता॥ बैठेउ सभाँ खबिर असि पाई। सिंधु पार सेना सब आई॥ बूझेसि सचिव उचित मत कहहू। ते सब हँसे मष्ट किर रहहू॥ जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं। नर बानर केहि छेखे माहीं॥ हो॰-सचिव बैद गुर तीनि जों प्रिय बोछिहं भय आस।

राज धर्म तन तीनि कर होइ वेगिहीं नास ॥ ३०॥ सोइ रावन कहुँ बनी सहाई। अस्तुति करिहं सुनाइ सुनाई॥ अवसर जानि विभीषनु आवा। भ्राता चरन सीसु तेहिं नावा॥ पुनि सिरुनाइ बैठनिज आसन। बोला बचन पाइ अनुसासन॥ जो कपाल पूँछिहु मोहि बाता। मित अनुरूप कहउँ हित ताता॥ जो आपन चाहै कल्याना। सुजसुसुमित सुभगति सुखनाना॥ सो परनारि लिलार गोसाई। तजउ चउथि के चंद कि नाई॥ चौदह भुवन एक पित होई। भूतदोह तिष्टइ नहिं सोई॥ गुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ न कोऊ॥

दो॰-काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ।
सब परिहरि रघुबीरिह भजह भजिह जोह संत ॥ ३८॥
तात राम निहं नर भूपाला। भुवनेस्वर कालह कर काला॥
ब्रह्म अनामय अज भगवंता। व्यापक अजित अनादि अनंता॥
गो द्विज धेनु देव हितकारी। इपा सिंधु मानुष तनुधारी॥
जन रंजन भंजन खल बाता। बेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता॥
ताहि वयरु तिज नाइअ माथा। प्रनतारित भंजन रघुनाथा॥
देहु नाथ प्रभु कहुँ बैदेही। भजह राम बिनु हेतु सनेही॥
सरन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा। विस्व दोह इत अघ जेहि लागा॥

जासु नाम त्रय ताप नसावन। सोइ प्रभु प्रगट समुझ जियँ रावन।।

दो॰-बार बार पद लागउँ विनय करउँ दससीस।

परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥३९(क)॥

मुनि पुलस्ति निज सिष्य सन किह पठई यह बात।

तुरत सो में प्रभु सन कही पाइ सुअवसरु तात॥३९(ल)॥

माल्यवंत अति सचिव सयाना। तासुबचन सुनि अति सुख माना॥

तात अनुज तव नीति विभूषन। सो उर धरहु जो कहत विभीषन॥

रिपु उतकरप कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ हइ कोऊ॥

माल्यवंत गृह गयउ वहोरी। कहइ विभीपनु पुनि कर जोरी॥

सुमति कुमति सब कें उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं॥

जहाँ सुमति तहँ संपति नाना। जहाँ कुमतितहँ विपति निदाना॥

तव उर कुमति बसी विपरीता। हित अनहित मानहु रिपु प्रीता॥

कालराति निसचर कुल केरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी॥

वो॰-तात चरन गहि मागउँ राखहु मोर दुलार।
सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार॥ ४०॥
बुध पुरान श्रुति संमत बानी। कही बिभीषन नीति बखानी॥
सुनत दसानन उठा रिसाई। खलतोहि निकटमृत्यु अब आई॥
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा। रिपु कर पच्छ मृद तोहि भावा॥
कहिसन खल असको जगमाहीं। भुज बल जाहि जिता मैं नाहीं॥
मम पुर विस तपिसन्ह पर पीती। सठिम लुजाइतिन्हि कहु नीती॥
असकिह कीन्हेसिचरन प्रहारा। अनुज गहे पद बारहिं बारा॥
उमा संत कइ इहइ बड़ाई। मंद करत जो करइ भलाई॥
तुम्हि पितु सरिस भलेहिं मोहि सारा। रामु भजें हित नाथ तुम्हारा॥

सचिव संग है नभ पथ गयऊ। सबिह सुनाइ कहत अस भयऊ॥ दो॰-रामु सत्यसंकल्प प्रभु सभा कालवस तोरि।

में रघुवीर सरन अब जाउँ देहु जिन खोरि॥४१॥
असकिह चला विभीषनु जबहीं। आयूहीन भए सब तबहीं॥
साधु अवग्या तुरत भवानी। कर कल्यान अखिल के हानी॥
रावन जबिह विभीषनु त्यागा। भयउविभव बिनु तबिह अभागा॥
चलेउ हरिष रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माहीं॥
देखिह उँ जाइ चरन जल जाता। अरुन मृदुल सेवक सुखदाता॥
जे पद परिस तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी॥
जे पद जनकसुताँ उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाए॥
हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिह उँ तेई॥
दो॰-जिन्ह पायन्ह के पादकिन्ह भरतु रहे मन लाइ।

ते पद आज बिलोकिहउँ इन्ह नयनिह अब जाइ ॥ ४२ ॥
एहि विधि करत सप्रेम बिचारा। आयउ सपिद सिंधु एहिं पारा॥
किपन्ह बिभीषनु आवत देखा। जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा॥
ताहि राखि कपीस पिहं आए। समाचार सब ताहि सुनाए॥
कह सुप्रीव सुनहु रघुराई। आवा मिलन दसानन भाई॥
कह प्रभु सखा बूझिऐ काहा। कहइ कपीस सुनहु नरनाहा॥
जानि न जाइ निसाचर माया। कामरूप केहि कारन आया॥
भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाँधि मोहि अस भावा॥
सखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी। मम पन सरनागत भयहारी॥
सुनि प्रभु बचनहरष हनुमाना। सरनागत बच्छल भगवाना॥

दो॰-सरनागत कहुँ जे तजिहं निज अनिहत अनुमानि । ते नर पावँर पापमय तिन्हिह बिलोकत हानि ॥ ४३ ॥ कोटि विष बध लागहिं जाहू। आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू॥
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्मकोटिअघ नासिहं तबहीं॥
पापवंत कर सहज सुभाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ॥
जों पे दुष्टहृद्य सोइ होई। मोरें सन्मुख आव कि सोई॥
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥
भेद लेन पठवा दससीसा। तबहुँ नकछु भयहानि कपीसा॥
जग महुँ सखा निसाचर जेते। लिछिमन हनइ निमिष महुँ तेते॥
जों सभीत आवा सरनाई। रखिहउँ ताहि पान की नाई॥
क्रिक्ट भावा सरनाई। रखिहउँ ताहि पान की नाई॥

वो॰-उभय भाँति तेहि आनहु हँसि कह छ्पानिकेत।
जय छ्पाल किह किप चले अंगद हन् समेत॥४४॥
सादर तेहि आगें किर बानर। चले जहाँ रघुपति करुनाकर॥
दूरिहि ते देखे द्वौ आता। नयनानंद दान के दाता॥
बहुरि राम छिबधाम बिलोकी। रहेउ ठटुिक एकटक पल रोकी॥
भुज प्रलंब कंजारुन लोचन। स्यामल गात प्रनत भय मोचन॥
सिंघ कंध आयत उर सोहा। आनन अमित मदन मन मोहा॥
नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धिर धीर कही मृदु बाता॥
नाथ दसानन कर मैं आता। निसिचर बंस जनम छुरत्राता॥
सहज पापिपय तामस देहा। जथा उलूकिह तम पर नेहा॥
दो॰-श्रवन सुजसु सुनि आयउँ प्रभु भंजन भव भीर।

त्राहि त्राहि आरित हरन सरन सुखद रघुनीर ॥ ४५॥ अस किह करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हरष बिसेषा॥ दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज बिसाल गहि हृद्यँ लगावा॥ अनुज सिहत मिलि ढिंग बैठारी। बोले बचन भगत भयहारी॥

कहु लंकेस सहित परिवारा। कुसल कुठाहर बास तुम्हारा॥ खल मंडलीं बसहु दिनु राती। सखा धरम निवहइ केहि भाँती॥ में जानउँ तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती॥ बरु भल बास नरक कर ताता। दुष्ट संग जिन देइ बिधाता॥ अब पद देखि कुसल रघुराया। जौं तुम्ह कीन्हि जानि जनदाया॥ दो॰-तब लगि कुसल न जीव कहुँ सपने हुँ मन बिश्राम।

जब लिंग भजत न राम कहुँ सोक धाम तिज काम ॥ ४६ ॥
तव लिंग हदयँ वसतखल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना ॥
जब लिंग उर न बसत रघुनाथा। धरें चाप सायक किंट भाथा॥
ममता तरुन तमी अधिआरी। राग ह्रेष उल्लक सुखकारी॥
तबलिंग बसति जीव मन माहीं। जब लिंग प्रभु प्रताप रिब नाहीं॥
अब मैं कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे॥
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला। ताहि न ब्याप त्रिविध भव सुला॥
मैं निसिचरअतिअधम सुभाऊ। सुभ आचरनु कीन्ह निह काऊ॥
जासु रूप मुनिध्यान न आवा। तेहिं प्रभु हरिपहृदयँ मोहि लावा॥
दो०-अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुरव पुंज।

देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेन्य जुगल पद कंज ॥ ४७ ॥
सुनहु सखा निजकहउँ सुभाऊ। जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ॥
जों नर होइ चराचर द्रोही। आवें सभय सरन तिक मोही॥
तिज मद मोह कपट छल नाना। करउँ सद्य तेहि साधु समाना॥
जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहद परिवारा॥
सब कें ममता ताग बटोरी। मम पद मनहि बाँध बिर डोरी॥
समदरसी इच्छा कछु नाहीं। हरष सोक भय नहिं मन माहीं॥

अस सज्जन मम उर बस कैसें। लोभी हृदयँ बसइ धनु जैसें॥
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। धरउँ देह निहं आन निहोरें॥
दो॰-सगुन उपासक परिहत निरत नीति हृदः नेम।
ते नर पान समान मम जिन्ह कें द्विज पद प्रेम॥ ४८॥
सुनु लंकेस सकल गुन तोरें। तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें॥
राम बचन सुनि बानर जूथा। सकल कहिं जय कृपा बरूथा॥

सन्त विभीषनु प्रभु के बानी। निहं अघात श्रवनामृत जानी।
पद अंबुज गिह बारिह बारा। हृदयँ समात न प्रेमु अपारा।
सुनहु देव सचराचर स्वामी। प्रनतपाल उर अंतरजामी।
उर कछु प्रथम बासना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही।।
अब कृपाल निज भगति पावनी। देहु सदा सिव मन भावनी।।
एवमस्तु कहि प्रभु रनधीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा।।
जदिष सखा तव इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोघ जग माहीं।।

अस किह राम तिलक तेहि सारा। सुमन बृष्टि नम भई अपारा॥ दो॰-रावन कोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड। जरत विभीपनु राखेउ दीन्हेउ राजु अखंड॥४९(क)॥ जो संपति सिव रावनिह दीन्हि दिएँ दस माथ।

सोइ संपदा विभीषनिह सकुचि दीन्हि रघुनाथ॥४९(स)॥
असप्रभुछाड़ि भजिहें जे आना। ते नर पसु बिनु पूँछ विषाना॥
निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभुसुभाव किप कुळ मन भावा॥
पुनि सर्वेग्य सर्व उर वासी। सर्वेरूप सब रहित उदासी॥
बोले बचन नीति प्रतिपालक। कारन मनुजदनुजकुलघालक॥
सनु कपीस लंकापित बीरा। केहि विधितरिअ जलिध गंभीरा॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

संकुल मकर उरग झव जाती। अति अगाध दुस्तर सब भाँती॥ कह लंकेस सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु सोषक तव सायक॥ जद्यपि तदिष नीति असि गाई। विनय करिअ सागर सन जाई॥ दो॰-प्रभु तुम्हार कुलगुर जलिध किहाहि उपाय विचारि।

विनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु किप धारि॥ ५०॥
सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ दैव जों होइ सहाई॥
मंत्र न यह लिछमन मन भावा। राम बचनसुनि अति दुखपावा॥
नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा॥
कादर मन कहुँ एक अधारा। दैव दैव आलसी पुकारा॥
सुनत विहसि बोले रघुवीरा। ऐसेहिं करव धरहु मन धीरा॥
असकहि प्रभु अनुजिह समुझाई। सिंधु समीप गए रघुराई॥
प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट दर्भ इसाई॥
जबहिं विभीपन प्रभु पिहं आए। पालें रावन दूत पठाए॥
दो॰—सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट किप देह।

प्रभु गुन हृद्यँ सराहिं सरनागत पर नेह ॥ ५१ ॥
प्रगट बखानिहं राम सुभाऊ। अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥
रिपु के दूत किपन्ह तब जाने। सकल बाँधि किपास पिहं आने ॥
कह सुग्रीव सुनहु सब बानर। अंग भंग किर पठवहु निसिचर॥
सुनि सुग्रीव बचन किप धाए। बाँधि कटक चहु पास िकराए॥
बहु प्रकार मारन किप लागे। दीन पुकारत तदिप न त्यागे॥
जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस के आना॥
सुनि लिखिमनसब निकट बोलाए। द्या लागि हाँसे तुरत छोड़ाए॥
रावन कर दीजहु यह पाती। लिखिमनबचन बाचुकुलघाती॥

बो॰-कहें हु मुखागर मूढ़ सन मम संदेस उदार।
सीता देइ मिलहु न त आवा कालु तुम्हार॥ ५२॥
तुरत नाइ लिलम पद माथा। चले दूत बरनत गुन गाथा॥
कहत राम जसु लंकाँ आए। रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥
बिहसि दसानन पूँछी बाता। कहसिन सुक आपनि कुसलाता॥
पुनि कहु खबरिबिभीषन केरी। जाहि मृत्यु आई अति नेरी॥
करत राज लंका सठ त्यागी। होइहि जब कर कीट अभागी॥
पुनि कहु भालु कीस कटकाई। किन्न काल प्रेरित चिल आई॥
जिन्ह के जीवन कर रखवारा। भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा॥
कहु तपसिन्ह के बात बहोरी। जिन्ह के हदयँ त्रास अति मोरी॥
दो॰-की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर।

कहिस न रिपु दल तेज बल बहुत चिकत चित तोर ॥ ५३॥ नाथ कृपा करि पूँछेहु जैसें। मानहु कहा क्रोध तिज तेसें॥ मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा। जातिहं राम तिलक तेहि सारा॥ रावन दूत हमिह सुनि काना। किपन्ह बाँधि दीन्हें दुख नाना॥ श्रवन नासिका कार्टें लागे। राम सपथ दीन्हें हम त्यागे॥ पूँछिहु नाथ राम करकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई॥ नाना वरन भालु किप धारी। विकटानन विसाल भयकारी॥ जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा। सकलकिपन्ह महँ तेहि बलुथोरा॥ अमितनामभटकिठनकराला। अमित नाग बल विपुल विसाला॥

दो॰-द्विबिद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासि। दिधमुख केहरि निसठ सठ जामवंत बलरासि॥ ५४॥ ए कपि सब सुग्रीव समाना। इन्हसमकोटिन्हगनइकोनाना॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative राम कृपाँ अतुलित बलतिन्हहीं। तृन समान त्रैलोकहि गनहीं॥
अस मैं सुना श्रवन दसकंधर। पदुम अठारह जूथप बंदर॥
नाथ कटक महँ सो किप नाहीं। जो न तुम्हिह जीते रन माहीं॥
परम कोध मीजिहें सब हाथा। आयसु पे न देहिं रघुनाथा॥
सोषिह सिंधु सिहत झष ब्याला। पूरिहं न त भिर कुधर विसाला॥
मिद्र गर्द मिलविह दससीसा। ऐसेइ बचन कहिं सब कीसा॥
गर्जिह तर्जिह सहज असंका। मानहुँ ग्रसन चहत हिं लंका॥

वो॰-सहज सूर किप भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम।

रावन काल कोटि कहुँ जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५॥
राम तेज बल बुधि बिपुलाई। सेष सहस सत सकिहं न गाई॥
सक सर एक सोषि सत सागर। तव आतिह पूँछेउ नय नागर॥
तासु बचन सुनि सागर पाहीं। मागत पंथ कृपा मन माहीं॥
सुनत बचन बिहसा दससीसा। जों असिमित सहाय कृत कीसा॥
सहज भीरु कर बचन दृद्धि। सागर सन ठानी मचलाई॥
मृद् मृषा का करिस बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह मैं पाई॥
सचिव सभीत बिभीषन जाकें। बिजय बिभूति कहाँ जग ताकें॥
सुनि खलबचन दूत रिस बाढ़ी। समय बिचारि पत्रिका काढ़ी॥
रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती॥
विहसि बाम कर लीन्ही रावन। सचिव बोलि सठ लाग बचावन॥
दो॰-बातन्ह मनिह रिझाइ सठ जिन घालिस कुल खीस।

राम बिरोध न उबरिस सरन बिष्नु अज ईस ॥५६(क)॥ की तिज मान अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग। होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग॥५६(स)॥ सुनत सभय मन मुख मुसुकाई। कहत दसानन सबिह सुनाई॥
भूमि परा कर गहत अकासा। छघु तापस कर बाग बिलासा॥
कह सुक नाथ सत्य सब बानी। समुझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी॥
सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा। नाथ राम सन तजहु बिरोधा॥
अति कोमल रघुबीर सुभाऊ। जद्यपि अखिल लोक कर राऊ॥
मिलत कृपातुम्ह पर प्रभु करिही। उर अपराध न एकउ धरिही॥
जनकसुता रघुनाथिह दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कीजे॥
जब तेहिं कहा देन बैदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही॥
नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ। कृपासिंधु रघुनायक जहाँ॥
करि प्रनामु निज कथा सुनाई। राम कृपाँ आपनि गति पाई॥
रिष अगस्ति कीं साप भवानी। राछस भयउ रहा मुनि ग्यानी॥
वंदि राम पद बारिहं बारा। मुनि निज आश्रम कहुँपगु धारा॥
दो०-बिनय न मानत जलि जड़ गए तीनि दिन बीति।

बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥ ५७॥
लिखिमन बान सरासन आन्। सोषों बारिधि बिसिख कसान्॥
सठसन बिनय कृटिलसन प्रीती। सहज कपन सन सुंदर नीती॥
ममता रत सन ग्यान कहानी। अति लोभी सन बिरति बखानी॥
कोधिहिसम कामिहि हरिकथा। ऊसर बीज वएँ फल जथा॥
अस किह रघुपतिचाप चढ़ावा। यह मत लिखिमन के मन भावा॥
संधानेउ प्रभु बिसिख कराला। उठी उद्धि उर अंतर ज्वाला॥
मकर उरग झष गन अकुलाने। जरत जंतु जलनिधि जब जाने॥
कनकथार भरिमनि गन नाना। बिप रूप आयउ तिज माना॥
दो॰-काटेहिं पइ कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच।

बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पइ नव नीच ॥ ५८॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative सभय सिंधु गिह पद प्रभु करें। छमहु नाथ सब अवगुन मेरे॥
गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी॥
तव प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेतु सब ग्रंथिन गाए॥
प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई। सो तेहि भाँति रहें सुख लहई॥
प्रभु भलकीन्ह मोहि सिखदीन्ही। मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही॥
होल गवाँर सृद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी॥
प्रभु प्रताप में जाब सुखाई। उतिरिहि कटकु न मोरि बड़ाई॥
प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई। करोंसो बेगि जो तुम्हिह सोहाई॥

हो॰-सुनत बिनीत बचन अति कह ऋपाल मुसुकाइ। जेहि बिधि उतरे किप कटकु तात सो कहहु उपाइ॥ ५९॥

नाथ नील नल किप द्वौ भाई। लिरकाई रिष आसिष पाई॥ तिन्ह कें परस किएँ गिरि भारे। तिरहिं जलिध प्रताप तुम्हारे॥ मैं पुनि उर धिर प्रभु प्रभुताई। किरहिउँ बल अनुमान सहाई॥ एहि विधिनाथपयोधि बँधाइअ। जेहिंयह सुजसुलोक तिहुँ गाइआ॥ एहिं सर मम उत्तर तट बासी। इतहु नाथ खल नर अघ रासी॥ सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतिं हरी राम रनधीरा॥ देखि राम बल पौरुष भारी। हरिष पयोनिधि भयउ सुखारी॥ सकलचरितकहिप्रभुद्दि सुनावा। चरन बंदि पाथोधि सिधावा॥

छं॰-निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरघुपतिहि यह मत भायऊ। यह चरित किल मलहर जथामित दास तुलसी गायऊ॥ सुख भवन संसय समन दवन बिपाद रघुपति गुन गना। तिज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना॥

## दो॰-सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान। सादर सुनहिं ते तरहिं भव सिंधु विना जलजान॥ ६०॥

## मासपारायण, चौर्वासवाँ विश्राम

इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकउपविष्यंस्ते पश्चमः सोपानः समाप्तः।

(सुन्दरकाण्ड समाप्त)



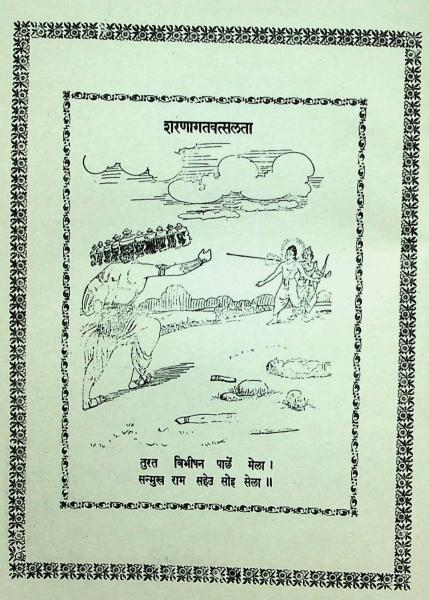

श्रीगणेश्वाय नमः

श्रीजानकीवलुभो विजयते

## श्रीरामचरितमानस

षष्ठ सोपान

लङ्काकाण्ड

<sup>श्चेक</sup> रामं कामारिसेन्यं भवभयद्दरणं कालमत्तेभसिंहं

योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम्। मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम्॥१॥ राङ्केन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम्। काशीशं कलिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पद्रमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् ॥ २ ॥ यो ददाति सतां शम्भुः कैवल्यमपि दुर्लभम्। खलानां दण्डकृद्योऽसी शङ्करः शं तनोतु मे॥३॥ दो॰-लव निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चंड। भजिस न मन तेहि राम को कालु जासु कोदंड ॥ मो॰-सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ। अब बिलंबु केहि काम करहु सेतु उतरे कटकु॥ सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह। नाथ त्त्रास Naria Deेाता uka Kibran दि JP अवतासामार e वसिहंगा lititative

यह लघु जलिघ तरत कित बारा। अस सुनि पुनि कह पवनकुमारा॥
प्रभु प्रताप बड़वानल भारी। सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी॥
तव रिपु नारि कदन जलधारा। भरेउ बहोरि भयउ तेहिं खारा॥
सुनि अति उकुति पवनसुत केरी। हरषे किप रघुपित तन हेरी॥
जामवंत बोले दोउ भाई। नल नीलिह सब कथा सुनाई॥
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं। करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं॥
बोलि लिए किपिनिकर बहोरी। सकल सुनहु बिनती कछु मोरी॥
राम चरन पंकज उर धरहू। कोतुक एक भालु किप करहू॥
धावहु मर्कट बिकट बरूथा। आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा॥
सुनि किपिभालु चले करि हृहा। जय रघुबीर प्रताप समूहा॥
दो०-अति उतंग गिरि पादप लीलिहं लेहिं उठाइ।

आनि देहि नल नीलिह रचिहं ते सेतु बनाइ॥ १॥
सैल बिसाल आनि किप देहीं। कंदुक इव नल नील ते लेहीं॥
देखि सेतु अति सुंदर रचना। बिहिस कृपानिधि बोले बचना॥
परम रम्य उत्तम यह धरनी। महिमा अमित जाइ नहिं बरनी॥
करिहउँ इहाँ संभु थापना। मोरे हृदयँ परम कलपना॥
सुनि कपीस बहु दूत पठाए। मुनिबर सकल बोलि ले आए॥
लिग थापि बिधिवत किर पूजा। सिव समान िषय मोहि न दूजा॥
सिव दोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा॥
संकर बिमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मृढ़ मित थोरी॥

दो॰-संकरिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। ते नर करिहं कलप भिर घोर नरक महुँ बास॥२॥ जे रामेखर दरसनु करिहहिं।तेतनुतिज्ञममलोकसिधरिहहिं॥ जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि। सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि॥ होइअकाम जो छलतिजसेइहि। भगति मोरि तेहि संकर देइहि॥ मम इतसेतु जो दरसनु करिही। सो बिनु श्रम भवसागर तरिही॥ राम बचन सब के जिय भाए। मुनिवर निजनिज आश्रम आए॥ गिरिजा रघुपति के यह रीती। संतत करिहं प्रनत पर प्रीती॥ बाँघा सेतु नील नल नागर। राम इपाँ जसु भयउ उजागर॥ बूड़िह आनिह बोरिहं जेई। भए उपल बोहित सम तेई॥ महिमायहन जलधिकइवरनी। पाइन गुनन कपिन्ह कइ करनी॥

वो॰-श्रीरघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान।
ते मितमंद जे राम तिज भजिहें जाइ प्रभु आन॥ ३॥
बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा। देखि ऋपानिधि के मन भावा॥
चली सेन कछु वरिन न जाई। गर्जीहें मर्कट भट समुदाई॥
सेतुवंध ढिंग चिंदि रघुराई। चितव ऋपाल सिंधु बहुताई॥
देखन कहुँ प्रभु करुना कंदा। प्रगट भए सब जलचर बृंदा॥
मकर नक नाना झष ब्याला। सत जोजन तन परम बिसाला॥
अइसेउ एक तिन्हिह जे खाहीं। एकन्ह कें डर तेपि डेराहीं॥
प्रभुहि बिलोकिहें टरिहं न टारे। मन हरिषत सब भए सुखारे॥
तिन्ह कीं ओट न देखिअ बारी। मगन भए हिर रूप निहारी॥
चला कटकु प्रभु आयसु पाई। को किह सक किप दल बिपुलाई॥
वो॰-सेत्वंध भइ भीर अति किप नभ पंथ उड़ाहिं।

अपर जलचरिन्ह ऊपर चिंद चिंद पारिह जाहिं॥ ४॥ अस कोतुक बिलोकि द्वौ भाई। बिहँसि चले ऋपाल रघुराई॥ सेन सहित उतरे रघुबीरा। कहिन जाइ कपि जूथप भीरा॥ सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा। सकलकपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा॥
खाहु जाइ फल मूल सुहाए। सुनत भालु किप जहँ तहँ धाए॥
सब तरु फरे राम हित लागी। रितु अरु कुरितु काल गित त्यागी॥
खाहिं मधुरफलिवटप हलावहिं। लंका सन्मुख सिखर चलावहिं॥
जहँ कहुँ फिरतिनसाचरपावहिं। घेरि सकल बहु नाच नचावहिं॥
दसनिह्द काटि नासिका काना। किह प्रभु सुजसु देहिं तब जाना॥
जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहि कही सब बाता॥
सुनत श्रवन बारिधि बंधाना। दस मुख बोलि उठा अकुलाना॥
दो०-बाँध्यो बननिधि नीरिनिधि जलिध सिंधु बारीस।

सत्य तोयनिधि कंपित उद्धि पयोधि नदीस ॥ ५ ॥
निज विकलता विचारि बहोरी। विहाँसिगयउगृह करिभयमोरी॥
मंदोदरीं सुन्यो प्रभु आयो। कौतुकहीं पाथोधि वँधायो॥
करगहिपतिहि भवन निज आनी। बोली परम मनोहर बानी॥
चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा। सुनहुबचनिपय परिहरिकोपा॥
नाथ बयरु कीजे ताही सों। बुधिबलसिक अजीति जाही सों॥
तुम्हिह रघुपतिहि अंतर कैसा। खलु खद्योत दिनकरिह जैसा॥
अति बल मधु कैटभ जेहिं मारे। महाबीर दितिसुत संघारे॥
जेहिं बिल बाँधिसहस भुज मारा। सोइ अवतरे उहरन महि भारा॥
तासु बिरोध न कीजिअ नाथा। काल करम जिव जाकें हाथा॥
हो॰-रामिह सोंपि जानकी नाइ कमल पद माथ।

सुत कहुँ राज समर्पि बन जाइ भजिअ रघुनाथ ॥ ६ ॥ नाथ दीनदयाल रघुराई। बाघउ सनमुख गएँ न खाई॥ चाहिअ करन सो सब करि बीते। तुम्ह सुर असुर चराचर जीते॥ संत कहिं असिनीति दसानन। चौथेंपन जाइहि चप कानन॥
तासु भजनु कीजिअ तहँ भर्ता। जो कर्ता पालक संहर्ता॥
सोइ रघुवीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ ममता सब त्यागी॥
मुनिवर जतनु करिं जेहिलागी। भूप राजु तिज होिं विरागी॥
सोइ कोसलाधीस रघुराया। आयउ करन तोहि पर दाया॥
जों पिय मानहु मोर सिखावन। सुजसु होइ तिहुँ पुर अति पावन॥

वो॰-अस किह नयन नीर भिर गिह पद कंपित गात।
नाथ भजह रघुनाथिह अचल होइ अहिवात ॥ ७॥
तव रावन मयसुता उठाई। कहे लाग खल निज प्रभुताई॥
सुनु तें प्रिया बृथा भय माना। जग जोधा को मोहि समाना॥
बरुन कुबेर पवन जम काला। भुज बल जितेउँ सकल दिगपाला॥
देव दनुज नर सब वस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तोरें॥
नाना विधि तेहि कहेसि बुझाई। सभाँ बहोरि बैठ सो जाई॥
मंदोदरीं हृदयँ अस जाना। काल बस्य उपजा अभिमाना॥
सभाँ आइ मंत्रिन्ह तेहिं वूझा। करब कवन विधि रिपु सैं जूझा॥
कहहिं सचिवसुनु निसिचरनाहा। बार बार प्रभु पूछहु काहा॥
कहहुकवन भयकरिअविचारा। नर किप भालु अहार हमारा॥

दो॰-सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर जोरि।
नीति विरोध न करिअपभु मंत्रिन्ह मित अति थोरि॥ ८॥
कहिं सिचवसठठकुर सोहाती। नाथ न पूर आव एहि भाँती॥
बारिधि नाघि एक किप आवा। तासु चरित मन महुँ सबु गावा॥
छुधा न रही तुम्हिह तब काहू। जारत नगरु कस न धिर खाहू॥
सुनत नीक आगें दुख पावा। सिचवन असमतप्रभुहिसुनावा॥

जेहिं बारीस बँधायउ हेला। उतरेउ सेन समेत सुबेला॥ सो भनु मनुज खाब हम भाई। बचन कहिं सब गाल फुलाई॥ तात बचन ममसुनु अतिआदर। जिन मन गुनहु मोहि करिकादर॥ प्रिय बानी जे सुनिहं जे कहिं। ऐसे नर निकाय जग अहिं॥ बचन परम हित सुनत कठोरे। सुनिहं जे कहिं ते नर प्रभु थोरे॥ प्रथम बसीठ पठउ सुनु नीती। सीता देइ करहु पुनि पीती॥ दो०-नारि पाइ फिरि जािहं जों तो न बढ़ाइअ रारि।

नाहिं त सन्मुख समर महि तात करिअ हिंठ मारि ॥ ९ ॥
यह मत जों मानहु प्रभु मोरा। उभय प्रकार खुजसु जग तोरा ॥
स्रुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मित सठ केहिंतोहि सिखाई॥
अवहीं ते उर संसय होई। बेनुमूल स्रुत भयहु घमोई॥
स्रुनिपितुगिरा परुष अतिघोरा। चला भवन किह बचन कठोरा॥
हित मत तोहि न लागत केसें। काल बिबस कहुँ भेषज जैसें॥
संध्या समय जानि दससीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीसा॥
लंका सिखर उपर आगारा। अति विचित्र तहुँ होइ अखारा॥
बैठ जाइ तेहिं मंदिर रावन। लागे किनर गुन गन गावन॥
बाजहिं ताल पखाउज बीना। नृत्य करहिं अपछरा प्रबीना॥
दो०-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास।

परम प्रवल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥ १०॥ इहाँ सुबेल सेल रघुबीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा॥ सिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य सम सुभ्र विसेषी॥ तहँ तरु किसलय सुमन सुहाए। लिछमन रचि निज हाथ डसाए॥ ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला। तेहिं आसन आसीन कृपाला॥ प्रभु इत सीस कपीस उछंगा। बाम दहिन दिसि चाप निषंगा॥
दुहुँ कर कमल सुधारत वाना। कह लंकेस मंत्र लगि काना॥
वड़भागी अंगद हनुमाना। चरन कमल चापत विधि नाना॥
प्रभु पाछें लिछमन बीरासन। किट निपंग कर बान सरासन॥
दो०-एहि विधि कृपा रूप गुन धाम रामु आसीन।

धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन॥११(क)॥ पूरव दिसा विलोकि प्रभु देखा उदित सयंक।

कहत सबिह देखहु ससिहि मृगपित सरिस असंक ॥११(ख)॥
पूरव दिसि गिरिगुहा निवासी। परम प्रताप तेज वल रासी॥
मत्त नाग तम कुंभ विदायी। सिस केसी गगन वन चारी॥
बिथुरे नभ मुकुताहल तारा। निसि खंदरी केर सिंगारा॥
कह प्रभु सिस महुँ मेचकताई। कहहु काह निज निज मित भाई॥
कह सुप्रीव खुनहु रघुराई। सिस महुँ पगट भूमि के झाँई॥
पारेउ राहु सिसिह कह कोई। उर महुँ परी स्थामता सोई॥
कोउ कह जब विधिरित मुख कीन्हा। सारभागसिकर हिर लीन्हा
छिद्र सो पगट इंदु उर माहीं। तेहि मग देखिज नभ परिछाहीं॥
प्रभु कह गरल वंधु सिस केरा। अति पिय निज उर दीन्ह वसेरा॥
विष संजुत कर निकर पसारी। जारत विरहवंत वर नारी॥

दो॰-कह हनुमंत सुनहु प्रभु सिस तुम्हार पिय दास। नव प्रामित विध उर वसति सोह स्यामता अभास ॥१२/व

तव सूरति विधु उर वसति सोइ स्थामता अभास ॥१२(क)॥ नगळगरायण सावग विशाम

पवन तनय के बचन सुनि विहँसे गम् सुजान । दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु वोले छपानिधान ॥१२(७)॥ देखु विभीपन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी विलासा ॥

रा॰ २० ५२ СС-О. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

मधुर मधुर गरजइ घन घोरा। होइ बृष्टि जनि उपल कठोरा॥ कहत बिभीषन सुनहु ऋपाला। होइ न तड़ित न बारिद माला॥ लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंघर देख अखारा॥ छत्र मेघडंबर सिर धारी। सोइ जनु जलद घटा अति कारी॥ मंदोदरी श्रवन ताटंका। सोइ प्रभु जनु दामिनी दमंका॥ बाजिहं ताल मृदंग अनूपा। सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा॥ प्रभुमुसुकानसमुझिअभिमाना। चाप चढ़ाइ वान संधाना॥ दो - छत्र सुकुट ताटंक तब हते एकहीं बान। सब कें देखत महि परे मरमु न कोऊ जान ॥१३(क)॥ अस कोतुक करि राम सर प्रविसेउ आइ निषंग। रावन सभा ससंक सब देखि महा रसभंग ॥१३(स)॥ ं कंप न भूमि न मरुत बिसेषा । अस्त सस्त कछु नयन न देखा ॥ सोचहिंसबनिजहृदय मझारी। असगुन भयउ भयंकर भारी॥ दसम्ख देखि सभा भय पाई। बिइसि बचन कह जुगुति बनाई।। सिरउ गिरे संतत सुभ जाही। मुकुट परे कस असगुन ताही॥ सयनकरहुनिजनिजगृह जाई। गवने भवन सकल सिर नाई॥ मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ॥ सजलनयन कइ जुग कर जोरी। सुनहु प्रानपति बिनती मोरी॥ कंत राम बिरोध परिइरहू। जानिमनुज जनि इठ मन धरहू॥

दो॰-विखरूप रघुबंस मिन करहु बचन बिखासु। लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु॥१४॥ पद पाताल सीस अज धामा। अपर लोक अँग अँग बिश्रामा॥ भ्टकुटि विलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घन माला॥ जासु घान अस्तिनीकुमारा। निसि अरु दिवस निमेष अपारा॥ श्रवन दिसा दस बेद बखानी। मारुत खास निगम निज बानी॥ अधर लोभ जम दसन कराला। माया हास बाहु दिगपाला॥ आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा॥ रोम राजि अष्टादस भारा। अस्थि सैल सरिता नस जारा॥ उदर उद्धि अधगो जातना। जगमय प्रभु का बहु कलपना॥ दो॰-अहंकार सिव बुद्धि अज मन सिस चित्त महान। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान॥१५(क)॥

अस बिचारि सुनु प्रानपित प्रभु सन बयरु विहाइ।
प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाइ॥१५(स)॥
बिहँसा नारि बचन सुनि काना। अहो मोह मिहमा बलवाना॥
नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहिं।॥
साहस अन्त चपलता माया। भय अबिबेक असीच अदाया॥
रिपु कर रूप सकल तें गावा। अति विसाल भय मोहि सुनावा॥
सो सब प्रिया सहज बस मोरें। समुझि परा प्रसाद अब तोरें॥
जानिउँ प्रिया तोरि चतुराई। एहि बिधि कहहु मोरि प्रभुताई॥
तव बतकही गृद मृगलोचिन। समुझत सुखद सुनत भयमोचिन॥
मंदोदिर मन महुँ अस ठयऊ। पियहिकाल बस मतिभ्रमभयऊ॥

दो॰-एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दसकंध। सहज असंक लंकपति सभाँ गयउ मद अंध॥१६(क)॥ सो॰-फूलइ फरइ न बेत जदिप सुधा बरषिं जलद। मृरुख हृदयँ न चेत जों गुर मिलिंहें बिरंचि सम॥१६(स)॥

इहाँ पात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई॥

कहह बेगि का करिअ उपाई। जामवंत कह पद सिक नाई॥ सुनु सर्वग्य सकल उर वासी। वृधि वल तेज धर्म गुन रासी॥ मंत्र कहउँ निजमति अनुसारा। दूत पठाइअ बालिकुमारा॥ नीक मंत्र सन के मन माना। अंगद सन कह ऋपानिधाना॥ बालितनय वुधिबल गुन धामा। लंका जाहु तात मम कामा॥ बहुत बुझाइ तुम्हिह का कहऊँ। परम चतुर में जानत अहऊँ॥ काजु हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु वतकही सोई॥ सो॰-प्रभु अग्या धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ। सोइ गुन सागर ईस राम ऋपा जा पर करह ॥१७(क)॥ स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आद्रु दियउ। अस विचारि जुबराज तन पुलकित हरियत हियउ ॥१७(स)॥ बंदि चरन उर धरि प्रभुताई। अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई॥ प्रभु प्रताप उर सहज असंका। रन बाँकुरा बालिसुत बंका॥ पुर पैठत रावन कर वेटा। खेलत रहा सो होइ गै भेटा॥ वातिहं बात करष बढ़ि आई। जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई॥ 🏲 तेहि अंगद कहुँ लात उठाई। गहि पद पटकेउ भूमि भवाँई॥ निसिचर निकर देखि भट भारी। जहँ तहँ चले न सकिं पुकारी॥ एक एक सन मरमु न कहहीं। समुझि तासु वध चुप किर रहहीं॥ भयउ कोलाहल नगर मझारी। आवा किप लंका जेहिं जारी॥ अब धौं कहा करिहि करतारा। अति सभीत सब करिहें बिचारा॥ बिनु पूछें मगु देहिं दिखाई। जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई॥ हो - गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंज ॥ १८॥

तुरत निसाचर एक पठावा। समाचार रावनहि जनावा॥
सुनत विहाँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा॥
आयसु पाइ दूत बहु धाए। किपकुंजरि बोलि ले आए॥
अंगद दीख दसानन वैसें। सिहत प्रान कज्जलिगिर जैसें॥
भुजा विटप सिर सुंग समाना। रोमावली लता जनु नाना॥
मुखनासिका नयन अरु काना। गिरि कंदरा खोह अनुमाना॥
गयउ सभाँ मन नेकु न मुरा। बालितनय अतिबल बाँकुरा॥
उठे सभासद किप कहुँ देखी। रावन उर भा क्रोध विसेषी॥

दो॰-जथा मत्त गज जूथ महुँ पंचानन चिल जाइ।
राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभाँ सिरु नाइ॥१९॥
कह दसकंठ कवन तें बंदर।में रघुबीर दूत दसकंधर॥
मम जनकहितोहिरही मिताई। तव हित कारन आयउँ भाई॥
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती॥
बर पायहु कीन्हेहु सब काजा। जीतेहु लोकपाल सब राजा॥
चृप अभिमान मोह बस किंवा। हरि आनिहु सीता जगदंबा॥
अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा। सब अपराध छिमिहि प्रभु तोरा॥
दसन गहहु तृन कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी॥
सादर जनकसुता करि आगें। एहि बिधिचलहु सकलभयत्यागें॥

दो॰-प्रनतपाल रघुवंसमिन त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगो तोहि॥२०॥ रे कपिपोत बोलु संभारी।मृद न जानेहि मोहि सुरारी॥ कहुनिजनाम जनक कर भाई।केहि नातें मानिऐ मिताई॥ अंगद नाम बालि कर बेटा।तासों कबहुँ भई ही भेटा॥

अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर मैं जाना॥
अंगद तहीं बालि कर बालक। उपजेहु बंस अनल कुल घालक॥
गर्भन गयहु व्यर्थ तुम्ह जायहु। निज मुख तापस दूत कहायहु॥
अब कहु कुसल बालि कहँ अहई। बिहँसि बचन तब अंगद कहई॥
दिन दस गएँ बालि पिहं जाई। बूझेहु कुसल सखा उर लाई॥
राम बिरोध कुसल जिस होई। सो सब तोहि सुनाइहि सोई॥
सुनु सठ भेद होइ मन ताकें। श्रीरघुबीर हदय निहं जाकें॥
दो०-हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक दससीस।

अंधउ बिधर न अस कहिं नयन कान तव बीस ॥ २१ ॥
सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई। चाहत जासु चरन सेवकाई॥
तासु दूत होइ हम कुल बोरा। अइसिहुँ मित उर बिहर न तोरा॥
सुनि कठोर बानी किप केरी। कहत दसानन नयन तरेरी॥
खलतवकित्वचनसबसहऊँ। नीति धर्म में जानत अहऊँ॥
कह किप धर्मसीलता तोरी। हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी॥
देखी नयन दूत रखवारी। बूड़ि न मरहु धर्म ब्रत्थारी॥
कान नाक बिनु भगिनि निहारी। छमा कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी॥
धर्मसीलता तव जग जागी। पावा दरसु हमहुँ बड़भागी॥
दो॰-जिन जलपिस जड़ जंतु किप सठ बिलोकु मम बाहु।

लोकपाल बल बिपुल सिस ग्रसन हेतु सब राहु ॥२२(क)॥

पुनिनभ सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास ।

सोभत भयउ मराल इव संभु सिहत केलास ॥२२(स)॥ तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद। मो सन भिरिहि कवन जोधा बद॥ तव प्रभु नारि बिरहँ बलहीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना॥

तुम्ह सुग्रीव कूलदुम दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ॥ जामवंत मंत्री अति वृदा। सो कि होइ अब समरारूदा॥ सिल्पि कर्म जानिहं नल नीला। है किप एक महा बलसीला॥ आवा प्रथम नगरु जेहिं जारा। सुनत बचन कह बालिकुमारा॥ सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। साँचेहुँ कीस कीन्ह पुर दाहा॥ रावन नगर अल्प किप दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई॥ जो अति सुभट सराहेहु रावन।सो सुग्रीव केर लघु धावन॥ चलइ बहुत सो बीर न होई। पठवा खबरि लेन इम सोई॥ दो -- सत्य नगरु कपि जारेउ विनु प्रभु आयसु पाइ। फिरि न गयउ सुग्रीव पहिं तेहिं भय रहा लुकाइ ॥२३(क)॥ सत्य कहिह दसकंठ सब मोहि न सुनि कछ कोह। कोउ न हमारें कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥२३(स)॥ वीति निरोध समान सन करिअ नीति असि आहि। जों मृगपति वध मेडुकन्हि भल कि कहड़ कोउ ताहि ॥२३(ग)॥ जद्यपि लघुता राम कहुँ तोहि बधें बड़ दोष। तद्पि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥२३(घ)॥ बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपु कीस। प्रतिउत्तर सङ्सिन्ह मनहु काद्त भट दससीस ॥२३(ङ)॥ हँसि बोलेउ दसमोलि तब कपि कर बड़ गुन एक। जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक ॥२३(च)॥ धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहँ तहँ नाचइ परिहरि लाजा॥ नाचि कृदि करि लोग रिझाई। पति हित करइ धर्म निपुनाई॥ अंगद् स्वामिभक्त तव जाती। प्रभुगुनकसनकद्दसिएहि भाँती॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

में गुन गाहक परम सुजाना। तब करु रटीन करउँ नहिं काना॥
कह किप तब गुन गाहकताई। सत्य पबनसुत मोहि सुनाई॥
वन विधिसे सुत बिच पुर जारा। तदिप न तेहिं कछु कृत अपकारा॥
सोड़ विचारि तब प्रकृति सुहाई। दसकंधर में कीन्हि हिठाई॥
देखेउँ आइ जो कछु किप भाषा। तुम्हरें छाज न रोष न मांखा॥
जोंआस मितिषित खाएकीसा। किह अस बचन हँसा दससीसा॥
पितहि खाइ खातेउँ पुनि तोही। अवहीं समृिश परा कछु मोही॥
वािछ विमल जस भाजन जानी। हतउँ न तोिह अधम अभिमानी॥
कहु रावन रावन जग केते। मैं निज अवन सुने सुनु जेते॥
बिछिहि जितन एक गयउपताला। राखेउ बाँधि सिसुन्ह हय साला॥
खेलिहें चालक मारिह जाई। दथा लािग गिल दीन्ह छोड़ाई॥
एक वहािर सहसभुज देखा। धाइ धरा जिमि जंतु विसेषा॥
काेतुक लािग भवन छै आवा। सो पुलित सुनि जाइ छोड़ावा॥

दो॰-एक कहत मोहि सकुच अति रहा बालि की काँख। इन्ह यहाँ रावन तें कवन सत्य बद्दि तिज माख॥ २४॥ सन महस्रोट गवन कर्यान्य। नामिति जान स्था

सुनु सह मोइ रावन बलसीला। हरगिरि जान जासु भुज लीला॥ जान उमापित जासु सुराई। पूजेउँ जोहि सिर सुमन चढ़ाई॥ सिर सरोज निज करन्हि उतारी। पूजेउँ अभित बार त्रिपुरारी॥ भुज विकम जानहिं दिगपाला। सह अजहूँ जिन्ह क उर साला॥ जानहिं दिग्गज उर किताई। जब जब भिरउँ जाइ बरिआई॥ जिन्ह के दसन कराल न फूटे। उर लागत मूलक इव टूटे॥ जासु चलत होलति इमि धरनी। चढ़तमत्त्रगज जिमि लघु तरनी॥ सोइ रावन जग बिदित प्रतापी। सुनेहि न श्रवन अलीक प्रलापी॥

दो - तेहि रावन कहँ लघु कहिस नर कर करिस बखान।

रे कपि वर्बर खर्ब खल अब जाना तव ग्यान ॥ २५ ॥ सुनि अंगद सकोप कह बानी। बोलु सँभारि अधम अभिमानी॥ सहसवाहु भुज गहन अपारा। दहन अनल सम जासु कुठारा॥ जासु परसु सागर खर धारा। बूड़े चप अगनित बहु बारा॥ तासु गर्व जेहि देखत भागा। सो नर क्यों दससीस अभागा॥ राम मनुज कस रे सठ वंगा। धनवी कामु नदी पुनि गंगा॥ पसु सुरधेनु कल्पतक रूखा। अन दान अरु रस पीयूषा। वैनतेय खग अहि सहसानन। चिंतामनि पुनि उपल दसानन॥ सुनु मतिमंद लोक वैकुंठा। लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा॥

दो॰-सेन सहित तव यान यथि बन उजारि पुरं जारि।

कसरे सठ हनुमान किप गयंड जो तब सुत मारि॥ २६॥ सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजिस न ऋपासिंधु रघुराई॥ जों खल भएसि राम कर दोही। त्रहा रुद्र सक राखि न तोही॥ मृद् बृथा जिन मारिस गाला। राम वयर अस होइहि हाला॥ तवसिर निकर कपिन्ह के आगें। परिहृहिं धरनि राम सर लागें॥ ते तव सिर कंदुक सम नाना। खेलिहहिं भालु कीस चौगाना॥ जबहिं समर कोपिहि रघुनायक।छुटिहहिं अतिकरालबहुसायक॥ तब कि चिलिह असगाल तुम्हारा। अस विचारि भजु राम उदारा॥ सुनत बचन रावन परजरा। जरत महानल जनु घृत परा॥ दो - कुं भकरन अस वंघु मम सुत प्रसिद्ध सकारि।

मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेउँ चराचर झारि॥ २७॥ सठ साखासृग जोरि सहाई। बाँधा सिंधु इहह प्रभुताई॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

नाघिहं खग अनेक बारीसा। सूर न होहिं ते सुनु सब कीसा॥
मम भुज सागर बल जल पूरा। जहँ बृड़े बहु सुर नर सूरा॥
बीस पयोधि अगाध अपारा। को अस बीर जो पाइहि पारा॥
दिगपालन्ह में नीर भरावा। भूप सुजस खल मोहि सुनावा॥
जों पै समर सुभट तब नाथा। पुनिपुनि कहिस जासु गुनगाथा॥
तो बसीठ पठवत केहि काजा। रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा॥
हरिगिर मथन निरखु मम बाहू। पुनि सठकिप निजमभुहि सराहू॥
हो-सुर कवन रावन सरिस खकर काटि जेहिं सीस।

हुने अनल अति हरप बहु बार साखि गौरीस ॥ २८ ॥ जरत बिलोकेउँ जबहिं कपाला। विधि के लिखे अंक निज भाला ॥ नर कें कर आपन बध बाँची। हसेउँ जानि बिधि गिरा असाँची॥ सोउमन समृिक्षत्रासनहिं मोरें। लिखा विरंचि जरठ मित भोरें ॥ आन बीर बल सठ मम आगें। पुनि पुनिकहिंस लाज पित त्यागें॥ कह अंगद सलज जग माहीं। रावन तोहि समान कोउ नाहीं॥ लाजवंत तव सहज सुभाऊ। निजमुखनिज गुनकहिंसन काऊ॥ सिर अरु सेल कथा चित रही। ताते बार बीस तें कही॥ सो भुजबल राखेह उर घाली। जीतेह सहसवाह बलि बाली॥ सुनु मितमंद देहि अब पूरा। काटें सीस कि होइअ सुरा॥ इंद्रजालि कहुँ कहिअ न बीरा। काटइ निज कर सकल सरीरा॥ हो०-जरिं पतंग मोह बस भार बहिं खर बृंद।

ते निहं सूर कहाविहं समुझि देखु मितमंद ॥ २९॥ अब जनिबतबढ़ावखलकरही। सुनु मम बचन मान परिहरही॥ दसमुख में न बसीठी आयउँ। अस बिचारि रघुबीर पठायउँ॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

बार बार अस कहइ कृपाला। निहं गजारि जसु बधें सृकाला ॥
मन महुँ समुझिबचन प्रभुकेरे। सहेउँ कठोर बचन सठ तेरे ॥
नाहिं तकरिमुख भंजन तोरा। लै जातेउँ सीतिह बरजोरा ॥
जानेउँ तव बल अधम सुरारी। सृनें हिर आनिहि परनारी ॥
तैं निसिचर पित गर्ब बहूता। मैं रघुपित सेवक कर दूता ॥
जों न राम अपमानिह हरऊँ। तोहि देखत अस कोतुक करऊँ ॥
दो॰—तोहि पटिक महि सेन हित चौपट करि तव गाउँ।

तव जुबतिन्ह समेत सठ जनकस्रुतिह है जाउँ॥ ३०॥ जों अस करों तदिप न बड़ाई। मुएहि बधें निहं कछु मनुसाई॥ कोल कामबस कृपिन बिम्दा। अति दिख् अजसी अति बूदा॥ सदा रोगबस संतत क्रोधी। बिष्नु बिमुख श्रुति संत बिरोधी॥ तनु पोषक निंदक अघ खानी। जीवत सब सम चौदह पानी॥ अस बिचारिखल बधउँन तोही। अब जिन रिस उपजावसिमोही॥ सुनिसकोपकह निसिचर नाथा। अधर दसन दिस मीजत हाथा॥ रे किप अधम मरन अब चहसी। छोटे बदन बात बिड़ कहसी॥ करु जल्पिस जड़ किप बल जाकें। बल प्रताप बुधि तेज न ताकें॥

हो॰-अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास । सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसि दिन मम त्रास ॥३१(क)॥ जिन्ह के बल कर गर्ब तोहि अइसे मनुज अनेक।

खाहिं निसाचर दिवस निसि मृद समुद्य तिज टेक ॥३१(स)॥ जब तेहिं कीन्हि राम के निंदा। कोधवंत अति भयउ किपंदा॥ हरि हर निंदा सुनइ जो काना। होइ पाप गोघात समाना॥ कटकटान किपकुंजर भारी। दुहुँ भुजदंड तमिक महि मारी॥

होलत धरिन सभासद खसे। चले भाजि भय मारुत ग्रसे॥ गिरत सँभारि उठा दसकंघर। भूतल परे मुकुट अति खुंदर॥ कल्लु तेहिं लें निज सिरिन्ह सँवारे। कल्लु अंगद प्रभु पास पवारे॥ आवत मुकुट देखि किप भागे। दिनहीं लूक परन विधि लागे॥ की रावन किर कोप चलाए। कुलिस चारि आवत अति धाए॥ कह प्रभु हँसि जिन हदयँ डेराहू। लूक न असनि केतु निहें राहू॥ ए किरीट दसकंघर केरे। आवत बालि तनय के प्रेरे॥

दो॰-तरिक पवनसुत कर गहे आनि घरे प्रभु पास । कीतुक देखिंह भालु किप दिनकर सिरिस प्रकास ॥३२(क)॥ उहाँ सकोपि दसानन सब सन कहतं रिसाइ।

धरह किपिहि धरि मारह सुनि अंगद मुसुकाइ ॥३२(स)॥
एहि बिध बेगि सुभट सब धावह। खाहु भालुकिप जहँ जहँ पावहु॥
मर्कटहीन करहु महि जाई। जिअत धरहु तापस द्वौ भाई॥
पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा। गाल बजावत तोहि न लाजा॥
मरुगर काटि निलज कुलघाती। बलबिलोकिविहरतिनहिं छाती॥
रे त्रिय चोर कुमारग गामी। खल मलरासि मंद्मितिकामी॥
सन्यपात जल्पसि दुर्बादा। भएसिकालबसखलमनुजादा॥

याको फलु पावहिगो आगें। वानर भालु चपेटन्हि लागें॥ राम मनुज बोलत असि बानी। गिरहिंन तव रसना अभिमानी॥ गिरिहहि रसना संसय नाहीं। सिरन्हि समेतसमर महिमाहीं॥

सो॰-सो नर क्यों दसकंघ बालि वध्यो जेहिं एक सर। वीसहुँ छोचन अंघ धिगतव जन्म कुजाति जड़ ॥३३(क)॥ तव सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर। तजउँ तोहि तेहि त्रास कटु जल्पक निसिचर अधम ॥३३(स)॥

में तव दसन तोरिबे लायक। आयसुमोहिनदीन्हरघुनायक॥ असिरिस होति दसउ मुख तोरौं। लंका गहि समुद्र महँ वोरौं ॥ गुलिर फल समान तव लंका। वसह मध्य तुम्ह जंतु असंका॥ में वानर फल खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा॥ जुगुति सुनत रावन मुसुकाई। मूद सिखिहि कहँ बहुत सुठाई॥ वालि न कवहुँ गाल अस मारा। मिलितपसिन्ह तैंभएसि खवारा॥ साँचेहुँ में लवार भुज बीहा। जों न उपारिउँ तव दस जीहा॥ समुझि राम प्रताप कपि कोपा। सभा माझ पन करि पद रोपा॥ जों मम चरन सकसि सठ टारी। फिरहिं रामु सीता मैं हारी॥ सुनहु सुभट सब कइ दससीसा। पद गद्दि धरनि पछारहु कीसा॥ इंद्रजीत आदिक बलवाना। इरिष उठे जहँ तहँ भट नाना॥ झपटिह किर बल विपुल उपाई। पद न टरइ वैटिहं सिरु नाई॥ पुनि उठि झपटहिं सुर आराती। टरइ न कीस चरन एहि भाँती॥ पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहिं सकहिं उपारी॥

दो॰-कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ। इपटहिं टरै न कपि चरन पुनि बैठिहिं सिर नाइ॥३४(क)॥

भूमि न छाँड़त किप चरन देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥३४(ख)॥ किप बलदेखि सकल हियँ हारे। उठा आपु किप कें परचारे॥ गहत चरन कह बालिकुमारा। मम पद गहें न तोर उवारा॥ गहिस न राम चरन सठ जाई। सुनत फिरा मन अतिसकुचाई॥
भयउ तेजहत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि सिस सोहई॥
सिंघासन बैठेउ सिर नाई। मानहुँ संपति सकल गँवाई॥
जगदातमा पानपति रामा। तासु बिमुख कि मिलह विश्रामा॥
उमा राम की भ्रकुटि बिलासा। होइ बिस्व पुनि पावइ नासा॥
तृन ते कुलिसकुलिस तृन करई। तासु दूत पन कहु कि मि टरई॥
पुनि किप कही नीति बिधि नाना। मान न ताहि कालु निअराना॥
रिपु मद मिथ प्रभु सुजसु सुनायो। यह कि चल्यो बालिन्य जायो॥
हतौं न खेत खेलाइ खेलाई। तोहि अबिह का करौं बड़ाई॥
प्रथमिह तासु तनय किप मारा। सो सुनि रावन भयउ दुखारा॥
जातुधान अंगद पन देखी। भय ब्याकुल सब भए विसेषी॥

दो॰-रिपु बल धरिप हरिष किप बालितनय बल पुंज । पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद कंज ॥३५(क)॥ साँझ जानि दसकंघर भवन गयउ बिलखाइ।

मंदोदरीं रावनिह बहुरि कहा समुझाइ ॥३५(स)॥ कतसमुझिमन तजह कुमतिही। सोहन समर तुम्हिह रघुपतिही॥ रामानुज लघु रेख खचाई। सोउनिह नाघेहु असिमनुसाई॥ पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा। जाके दूत केर यह कामा॥ कौतुक सिंघु नाघि तव लंका। आयउ कि केहरी असंका॥ रखवारे हित बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा॥ जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा॥ अब पित मुषा गाल जिन मारहु। मोर कहा कछु हृद्यँ बिचारहु॥ पितरघुपतिहि नुपति जिनमानहु।अग जग नाथ अतुलबल जानहु॥ बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहिं मानेहि नीचा॥ जनक सभाँ अगनित भूपाला। रहे तुम्हउ बल अतुल बिसाला॥ भंजि धनुप जानकी बिआही। तब संग्राम जितेहु किन ताही॥ सुरपित सुत जानइ बल थोरा। राखा जिअतआँखि गहि फोरा॥ सूपनखा के गित तुम्ह देखी। तदिप हृदयँ नहिं लाज बिसेषी॥ दो॰-विध बिराध खर दूपनिह लीलाँ हत्यो कबंध।

बालि एक सर मारचो तेहि जानहु दसकंध ॥ ३६ ॥ जेहिं जलनाथ बँधायउ हेला। उतरे प्रभु दल सहित सुबेला॥ कारुनीक दिनकर कुल केत्। दूत पठायउ तव हित हेत्॥ सभा माझ जेहिं तव बल मथा। किर बरूथ महुँ मृगपित जथा॥ अंगद हनुमत अनुचर जाके। रन बाँकुरे बीर अति बाँके॥ तेहि कहँ पियपुनिपुनिनर कहहू। मुधा मान ममता मद बहहू॥ अहह कंत कृत राम बिरोधा। काल विवसमन उपज न बोधा॥ काल दंड गहि काहु न मारा। हरइ धर्म बल बुद्धि बिचारा॥ निकट काल जेहि आवत साई। तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाई॥ दो०-दुइ सुत मरे दहेउ पुर अजहुँ पूर पिय देहु।

कृपासिंघु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेहु ॥ ३७ ॥ नारि बचनसुनि बिसिखसमाना । सभाँ गयउ उठि होत बिहाना ॥ बैठ जाइ सिंघासन फूली । अति अभिमान त्रास सब भूली ॥ इहाँ राम अंगदिह बोलावा । आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥ अति आदर समीप बैठारी । बोले बिहाँसि कृपाल खरारी ॥ बालितनय कौतुक अति मोही । तात सत्य कहु पूछउँ तोही ॥ रावनु जातुधान कुल टीका । भुजबलअतुलजासुजगलीका॥ तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए। कहह तात कवनी विधि पाए॥
सुनु सर्वग्य प्रनत सुखकारी। मुकुट न होहिं भूप गुन चारी॥
साम दान अरु दंड विभेदा। नृप उर वसिंह नाथ कह वेदा॥
नीति धर्म के चरन सुहाए। असिजयँजानिनाथपिंह आए॥
दो०-धर्महीन प्रभु पद विमुख काल विवस दससीस।

तेहि परि हरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस॥३८(क)॥ परम चतुरता श्रवन सुनि विहँसे रामु उदार। समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बालिकुमार॥३८(ख)॥

रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट वोलाए॥
लंका बाँके चारि दुआरा। केहि विधिलागिअकरहु विचारा॥
तब कपीस रिच्छेस विभीषन। सुमिरि हृद्यँ दिनकरकुल भूषन॥
करि विचार तिन्ह मंत्र हृदावा। चारि अनी कपि कटकु बनावा॥
जथा जोग सेनापति कीन्हे। जृथप सकल बोलि तब लीन्हे॥
प्रभु प्रताप किह सब समुझाए। सुनि कपि सिंघनाद किर धाए॥
हरिषत राम चरन सिर नावहिं। गहि गिरिसिखर बीर सबधाविहाँ॥
गर्जहिं तर्जिहं भालु कपीसा। जय रघुबीर कोसलाधीसा॥
जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु प्रताप किष चले असंका॥
घटाटोप किर चहुँ दिसि घेरी। मुखहिं निसान बजाविहं भेरी॥

दो॰-जयित राम जय लिखमन जय कपीस सुग्रीव।
गर्जिहं सिंघनाद किप भालु महा बल सींव॥ ३९॥
लंकाँ भयउ कोलाहल भारी। सुना दसानन अति अहँकारी॥
देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई। बिहँसि निसाचर सेन बोलाई॥
आए कीस काल के पेरे। छुधावंत सब निसिचर मेरे॥

अस किह अदृहास सठ कीन्हा। गृह बैठें अहार विधि दीन्हा॥
सुभट सकल चारिहुँ दिसि जाहू। धरिधिर भालु कीस सब खाहू॥
उमा रावनहि अस अभिमाना। जिमि टिट्टिभ खगसूत उताना॥
चले निसाचर आयसु मागी। गिह कर भिंडिपाल वर साँगी॥
तोमर मुद्रर परसु प्रचंडा। सूल कृपान परिघ गिरिखंडा॥
जिमि अरुनोपल निकर निहारी। धाविहं सठ खगमांस अहारी॥
चौंच भंग दुख तिन्हिह न सुझा। तिमि धाए मनुजाद अनूझा॥

वे॰-नानायुध सर चाप धर जातुधान बल बीर ।
कोट कँगूरिन्ह चिंद गए कोटि कोटि रनधीर ॥ ४० ॥
कोट कँगूरिन्ह सोहिंह कैसे। मेरु के संगिन जनु घन वैसे ॥
बाजिंह ढोल निसान जुझाऊ। सुनिधुनिहोइ भटिन्ह मनचाऊ॥
बाजिंह भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर जाहिंदरारा॥
देखिन्ह जाइ किपन्ह के ठद्या। अति विसाल तनु भालु सुभद्या॥
धाविंह गनिंह न अवघट घाटा। पर्वत फोरि करिंह गिंह बाटा॥
कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जिंह। दसन ओठ काटिं अति तर्जिंह ॥
उत रावन इत राम दोहाई। जयित जयित जय परी लराई॥
निसिचर सिखर समूह दहाविं। कृदिधरिंह किप फेरि चलाविं॥

छं॰-धरि कुधर खंड प्रचंड मर्कट भालु गढ़ पर डारहीं। झपटि चरन गिह पटिक मिह भिज चलत बहुरि पचारहीं। अति तरल तरून प्रताप तरपिह तमिक गढ़ चढ़ि चढ़ि गए। कपि भालु चढ़ि मंदिरन्द जहाँ तहाँ राम जसु गावत भए।।

दो॰-एकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ। ऊपर आपु हेठ भट गिरहिं धरनि पर आइ॥ ४१॥ राम प्रताप प्रवल किप जूथा। मर्दिहं निसिचर सुभट वरूथा॥
चढ़े दुर्ग पुनि जहँ तहँ बानर। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर॥
चले निसाचर निकर पराई। प्रवल पवन जिमि घन समुदाई॥
हाहाकार भयउ पुर भारी। रोवहिं बालक आतुर नारी॥
सब मिलि देहिं रावनिह गारी। राज करत एहिं मृत्यु हँकारी॥
निज दलविचल सुनी तेहिं काना। फेरि सुभट लंकेस रिसाना॥
जो रन विमुख सुना में काना। सो में हतव कराल कृपाना॥
सर्वसु खाइ भोग किर नाना। समर भूमि भए बल्लभ प्राना॥
उग्र वचन सुनि सकल हेराने। चले क्रोध किर सुभट लजाने॥
सन्मुख मरन बीर के सोभा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा॥
दो०-बहु आयुध घर सुभट सब भिरिहं एचारि पचारि।

व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिस्लिन्ह मारि॥ ४२॥ भय आतुर कि भागन लागे। जद्यपि उमा जीतिहृ आगे॥ कोउ कह कहँ अंगद हनुमंता। कहँ नल नील दुनिद बलवंता॥ निजदल विकल सुना हनुमाना। पिन्छम द्वार रहा बलवाना॥ मेघनाद तहँ करइ लराई। टूट न द्वार परम कितनाई॥ पत्रनतनय मन भा अति कोधा। गर्जेड प्रवल काल सम जोधा॥ कृदि लंक गद उपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा॥ भंजेउ रथ सारथी निपाता। ताहि हृदयमहुँ मारेसि लाता॥ दुसरें सत विकल तेहि जाना। स्यंदन घालि तुरत गृह आना॥ दो०-अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयउ अकेल।

रन बाँकुरा बालिस्रत तरिक चढ़ेउ किप खेल ॥ ४३ ॥ जुद बिरुद कुद हो बंदर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर॥ रावन भवन चढ़े हों धाई। करहिं कोसलाधीस दोहाई॥ कलस सहित गिंह भवनु दहावा। देखि निसाचरपित भय पावा॥ नारि चृंद कर पीटिहें छाती। अब दुइ किप आए उतपाती॥ किप लीला किर तिन्हिं हेराविहें। रामचंद्र कर सुजसु सुनाविहें॥ पुनि कर गिंह कंचन के खंभा। कहेन्हि किर उतपात अरंभा॥ गिंज परे रिपु कटक मझारी। लागे महें भुज बल भारी॥ काहुहि लात चपेटिन्ह केहू। भजहुन रामिह सो फल लेहू॥ दो०-एक एक सों मर्दहें तोरि चलाविहें मुंड।

रावन आगे परिहं ते जनु फूटिहं दिध कुंड ॥ ४४ ॥
महा महा मुखिआ जे पाविहं। ते पद गिह प्रभु पास चलाविहं ॥
कहइ विभीषनु तिन्ह के नामा। देहिं राम तिन्हहू निज धामा॥
खल मनुजाद दिजामिष भोगी। पाविहं गित जो जाचत जोगी॥
उमा राम मृदुचित करुनाकर। वयर भावसुमिरतमोहि निसिचर
देहिं परम गित सो जियँ जानी। अस कृपाल को कहहु भवानी॥
असप्रभुसुनिनभजिहं भ्रमत्यागी। नर मितमंद ते परम अभागी॥
अंगद अरु हनुमंत प्रवेसा। कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेसा॥
लंकाँ द्वौ किप सोहिहं कैसें। मथिहें सिंधु दुइ मंदर जैसें॥
दो॰-भुजवल रिपु दल दलमिल देखि दिवस कर अंत।

कृदे जुगल बिगत श्रम आए जहँ भगवंत ॥ ४५ ॥ प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाए। देखि सुभट रघुपति मन भाए॥ राम रूपा करि जुगल निहारे। भए बिगतश्रम परम सुखारे॥ गए जानि अंगद हनुमाना। फिरे भालु मर्कट भट नाना॥ जातुधान प्रदोष बल पाई। धाए करि दससीस दोहाई॥

निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जहँ तहँ कटकटाइ भट भिरे॥ हों दल पबल पचारि पचारी। लरत खुभट नहिं मानहिं हारी॥ महाबीर निसिचर सब कारे। नाना बरन बलीमुख भारे॥ सबल जुगल दल समबल जोधा। कौतुक करत लरत करिकोधा॥ सरद पयोद घनेरे। खरत मनहुँ मारुत के पेरे॥ अनिप अकंपन अरु अतिकाया । विचलत सेनकी निहइन्हमाया॥ भयउ निमिष महँ अति अधिआरा। वृष्टि होइ रुधिरोपल छारा॥ दो - देखि निबिड़ तम दसहुँ दिसि कपिदल भयउ खभार।

एकहि एक न देखई जहँ तहँ करहिं पुकार ॥ ४६॥ सकल मरम् रघुनायक जाना । लिए बोलि अंगद हनुमाना ॥ समाचार सब कहि समुझाए। सुनत कोपि कपिकुंजर धाए॥ पुनि ऋपाल हँसि चाप चढ़ावा। पावक सायक सपदि चलावा॥ भयउ प्रकास कतहुँ तम नाहीं। ग्यान उदयँ जिमि संसयजाहीं॥ भालु बलीमुख पाइ प्रकासा। धाए हरष बिगत श्रम त्रासा॥ हनुमान अंगद् रन गाजे। हाँक सुनत रजनीचर भाजे॥ भागत भट पटकहिं धरि धरनी। करहिं भालुकिप अद्भृत करनी॥ गहि पद डारहिं सागर माहीं। मकर उरगझष धरि धरिखाहीं॥

दो॰-कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ। गर्जिहिं भालु बलीमुख रिपु दल बल बिचलाइ॥ ४७॥ निसा जानि कपि चारिउ अनी। आए जहाँ कोसला धनी॥ राम कृपा करि चितवा सबही। भए बिगतश्रम बानर तबही॥ उहाँ दसानन सचिव हँकारे। सब सन कहेसि सुभट जे मारे॥ आधा कटकु कपिन्ह संघारा। कहहु बेगि का करिअ विचारा।) CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

माल्यवंत अति जरठ निसाचर। रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ बोला बचन नीति अति पावन। सुनहु तात कछु मोर सिखावन॥ जब ते तुम्ह सीता हरि आनी। असगुन होहिंन जाहिं बखानी॥ बंद पुरान जासु जसु गायो। राम बिमुख काहुँ न सुख पायो॥ हो०-हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान। जेहिं मारे सोइ अवतरेउ ऋपासिंधु भगवान॥४८(क)॥ मासपारायण, पचीसवाँ विश्राम

कालरूप खल बन दहन गुनागार घनबोध।
सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासों कवन बिरोध।।४८(ख)॥
परिहरि बयरु देहु बैदेही। भजहु रूपानिधि परम सनेही॥
ताके बचन बान सम लागे। करिआ मुद्द करि जाहि अभागे॥
बृद् भएसि न त मरतेउँ तोही। अब जिन नयन देखावसिमोदी॥
तेहिं अपने मन अस अनुमाना। बध्यो चहत एहि रूपानिधाना॥
सो उठि गयउ कहत दुर्बादा। तब सकोप बोलेउ घननादा॥
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा। करिइउँ बहुत कहीं का थोरा॥
सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बैठावा॥
करत बिचार भयउ भिनुसारा। लागे किप पुनि चहूँ दुआरा॥
कोपि किपन्ह दुर्घट गढु घेरा। नगर कोलाइलु भयउ घनेरा॥
बिबिधायुध धर निसिचर धाए। गढ़ ते पर्वत सिखर ढहाए॥

हं॰-ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले। घहरात जिमि पबिपात गर्जत जनु प्रलय के बादले॥ मर्कट बिकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भए। गहि सैल तेहिगढ़पर चलावहिंजहँ सो तहँ निसिचर हए॥ दो - मेचनाद सुनि भवन अस गढु पुनि छेंका आइ।

उतरयो बीर दुर्ग तें सन्मुख चल्यो बजाइ ॥ ४९ ॥ कहँ कोसलाधीस हो भ्राता। धन्वी सकल लोक विख्याता॥ कहँ नल नील दुबिद सुग्रीवा। अंगद हन्मंत बल सींवा॥ कहाँ विभीषनु भ्राताद्रोही। आजु सबिह हि मारउँ ओही॥ अस किह किन बान संधाने। अतिसय क्रोध श्रवन लगिताने॥ सर समूह सो छाड़े लगा। जनु सपच्छ धाविह बहु नागा॥ जहँ तहँ परत देखिअहिं बानर। सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर॥ जहँ तहँ भागि चले किप रीछा। बिसरी सबिह जुद्ध के ईछा॥ सो किप भालु न रन महँ देखा। कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा॥ दो०-दस दस सर सब मारेसि परे भूमि किप बीर।

सिहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर ॥ ५० ॥ देखि पवनसुत कटक विहाला। कोधवंत जनु धायउ काला ॥ महासैल एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा॥ आवत देखि गयउ नभ सोई। रथ सारथी तुरग सब खोई॥ बार बार पचार हनुमाना। निकट न आव मरमु सो जाना॥ रघुपति निकट गयउ घननादा। नाना भाँति करेसि दुर्बादा॥ अस्र सस्र आयुध सब डारे। कोतुकहीं प्रभु काटि निवारे॥ देखि प्रताप मृद् खिसिआना। करें लाग माया बिधि नाना। जिमि कोउ करें गरुड़ सें खेला। डरपावे गहि खल्प सपेला॥ दो०-जासु प्रवल माया बस सिव विरंचि वड छोट।

ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मित खोट॥ ५१॥ नभ चिद बरष बिपुल अंगारा। मिहि ते प्रगट होहिं जलधारा॥ नाना भाँति पिसाच पिसाची। मारु काटु घुनि बोलहें नाची॥
बिष्टा पूय रुधिर कच हाड़ा। बरवइ कबहुँ उपल बहु छाड़ा।
बरिष धूरि कीन्होस अधिआरा। सुझ न आपन हाथ पसारा॥
कपि अकुलाने माया देखें। सब कर मरन बना एहि लेखें॥
कौतुक देखि राम मुसुकाने। भए सभीत सकल किप जाने॥
एक बान काटी सब माया। जिमिदिनकरहरतिमिर निकाया॥
कृपादृष्टि किप भालु बिलोके। भए प्रबल रन रहिं न रोके॥
दो॰-आयसु मागि राम पहिं अंगदादि किप साथ।

लिखमन चले कुद होइ बान सरासन हाथ ॥ ५२ ॥ छतज नयन उर बाहु बिसाला । हिमगिरिनिभ तनुकछु एक लाला॥ इहाँ दसानन सुभट पठाए । नाना अस सम्न गिह धाए ॥ भृथर नख बिटपायुध धारी । धाए किप जय राम पुकारी ॥ भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा निहं थोरी ॥ मुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटिहं । किप जयसील मारिपुनि डाटिहं ॥ मारु मारु धरु धरु धरु मारू । सीस तोरि गिह भुजा उपारू ॥ असि रव पूरि रही नव खंडा । धाविहं जहँ तहँ हंड प्रचंडा ॥ देखिंह कोतुक नभ सुर बृंदा । कबहुँक बिसमय कबहुँ अनंदा॥ दो०-रुधिर गाड़ भिर भिर जम्यो उपर धूरि उड़ाइ ।

जनु अँगार रासिन्ह पर मृतक धूम रह्यो छाइ॥ ५३॥ घायल बीर विराजहिं कैसे। कुसुमित किंसुक के तरु जैसे॥ लिखमन मेघनाद हो जोधा। भिरहिंपरसपर करि अति कोधा॥ एकहि एक सकइ नहिं जीती। निसिचर छल बल करइ अनीती॥ कोधवंत तब भयउ अनंता। भंजेउ रथ सारथी तुरंता॥

नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयउ पान अवसेषा॥ रावन सुत निज मन अनुमाना। संकठ भयउ हरिहि मम पाना॥ बीरघातिनी छाड़िसि साँगी। तेजपुंज लिछमन उर लागी॥ मुरुछा भई सिक्त के लागें। तबचलिगयउ निकटभय त्यागें॥ दो॰-मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ।

जगदाधार सेष किमि उठै चले खिसिआइ॥ ५४॥ सुनु गिरिजा कोधानल जास् । जारइ भुवन चारिदस आस् ॥ सक संग्राम जीति को ताही। सेविह सुर नर अग जग जाही॥ यह कौतृहल जानइ सोई। जा पर कृपा राम के होई॥ संध्या भइ फिरि हो बाहनी। लगे सँभारन निज निज अनी॥ व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेखर। लिखमन कहाँ वृझ करुनाकर॥ तब लगि ले आयउ हनुमाना। अनुज देखि प्रभुअतिदुखमाना॥ जामवंत कह बैद सुपेना। लंकाँ रहइ को पठई लेना॥ धिर लघु रूप गयउ हनुमंता। आनेउ भवन समेत तुरंता॥ दो०-राम पदारविंद सिर नायउ आइ सुवेन।

कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत छेन ॥ ५५ ॥ राम चरन सरसिज उर राखी। चला प्रभंजनसुत बल भाषी॥ उहाँ दूत एक मरमु जनावा। रावनु कालनेमि गृह आवा॥ दसमुख कहा मरमु तेहिं सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु धुना॥ देखत तुम्हिं नगरु जेहिं जारा। तासु पंथ को रोकन पारा॥ भजि रघुपित करु हित आपना। छाँड़ हु नाथ मृषा जल्पना॥ नील कंज तनु सुंदर स्यामा। हृद्यँ राखु लोचनाभिरामा॥ मैं तें मोर मृदता त्यागू। महा मोह निसि स्तत जागू॥

काल ब्याल कर भच्छक जोई। सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई॥ दो - सुनि दसकंठ रिसान अति तेहिं मन कीन्ह विचार।

राम दूत कर मरों वरु यह खल रत मल भार॥ ५६॥ असकहि चलारचिसिमगमाया। सर मंदिर वर बाग बनाया॥ मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । मुनिहि बृक्षि जलपियौं जाइ श्रम॥ राच्छस कपट वेष तहँ सोहा। मायापति दूतिह चह मोहा॥ जाइ पवनसुत नायउ माथा। लाग सो कहै राम गुन गाथा॥ होत महा रन रावन रामहिं। जितिहहिं राम न संसय या महिं॥ इहाँ भएँ मैं देखउँ भाई। ग्यानदृष्टि बल मोहि अधिकाई॥ मागा जल तेहिं दीन्ह कमंडल। कह किप नहिं अघाउँ थोरें जल॥ सर मज्जन करि आतुरआवहु। दिच्छा देउँ ग्यान जेहिं पावहु॥

दो-सर पैठत कपि पद गहा मकरीं तब अकुलान।

मारी सो धरि दिन्य तनु चली गगन चिंद जान ॥ ५७॥ कपि तव दरस भइउँ निष्पापा। मिटा तात मुनिवर कर सापा॥ मुनिन होइयह निसिचर घोरा। मानहु सस्य बचन किप मोरा॥ अस कहि गई अपछरा जवहीं। निसिचरनिकटगयउकिपतवहीं॥ कह किप मुनि गुरदिखना लेहू। पाछें हमिहं मंत्र तुम्ह देहू॥ सिर लंग्र लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मस्ती बारा॥ राम राम कहि छाड़ेसि पाना। सुनि मन हरिष चलेउ हनुमाना॥ देखा सैल न औषध चीन्हा।सहसा कपिउपारि गिरि लीन्हा॥ गहिगिरिनिसिनभ धावतभयऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ॥

दो - देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि।

बिजु फर सायक मारेंड चाप श्रवन रुगि तानि॥ ५८॥ ए॰ मू॰ ÇC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

परेउम्रुक्तिमहिलागतसायक। सुमिरत राम राम रचुनायक॥
सुनि प्रिय बचन भरत तबधाए। किप समीप अति आतुर आए॥
विकलिलोकिकीस उर लावा। जागत निहं बहु भाँति जगावा॥
मुख मलीन मन भए दुखारी। कहत बचन भरि लोचन बारी॥
जेहिंबिधिराम बिमुखमोहिकीन्हा। तेहिंपुनि यह दारुन दुख दीन्हा
जों मोरें मन बच अरु काया। प्रीति राम पद कमल अमाया॥
तो किप होउ बिगत श्रम सुला। जों मो पर रघुपति अनुकूला॥
सुनत बचन उठि वैठ कपीसा। किह जय जयित कोसलाधीसा॥
सो-लीन्ह किपिह उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल।

पीति न हृद्यं समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक॥ ५९॥ तातकुसलकहुसुखनिधान की। सिहत अनुज अरु मातु जानकी॥ किप सब चित समास बखाने। भए दुखी मन महुँ पिछताने॥ अहह दैव में कत जग जायउँ। प्रभु के एकहु काज न आयउँ॥ जानि कुअवसरु मन धिर धीरा। पुनि किप सन बोले बलबीरा॥ तात गहरु होइहि तोहि जाता। काजु नसाइहि होत प्रभाता॥ चदु मम सायक सैल समेता। पठवौं तोहि जहँ कृपानिकेता॥ सुनिकिपमन उपजा अभिमाना। मोरें भार चलिहि किमि बाना॥

राम प्रभाट विचारि बहोरी। बंदि चरन कह किप कर जोरी॥

रो॰-तव प्रताप उर राखि प्रभु जैहउँ नाथ तुरंत।

अस किह आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत ॥६०(क)॥

भरत बाहुबल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार।

मन महुँ जात सराहत पुनि पुनि प्वनकुमार॥६०(स)॥

उहाँ राम लिखमनिह निहारी। बोले बचन मनुज अनुसारी॥

अर्घरातिगइ कपि नहिं आयउ। राम उठाइ अनुज उर लायउ॥ सकह नदु खित देखि मोहिकाऊ। बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ॥ यमहितलागितजेहुपितु माता। सहेंहु विपिन हिम आतपनाता॥ सो अनुराग कहाँ अन भाई। उठहुन सुनि मम बच विकलाई॥ जों जनतेउँ वन वंधु विछोहू। पिता वचन मनतेउँ नहिं ओहू॥ स्रुत बित नारि भवन परिवारा। होहिं जाहिं जग बारहिं वारा॥ अस बिचारि जियँ जागहु ताता। मिलइ न जगत सहोदर भ्राता॥ जथा पंख बिनु खग अति दीना। मनि बिनु फनि करिबर कर हीना॥ अस मम जिवन वंधु विनु तोही। जौं जड़ दैव जिआवे मोही॥ जैहउँ अवध कौन मुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गॅवाई॥ बरु अपजस सहतेउँ जग माहीं। नारि हानि बिसेष। छति नाहीं॥ अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। सिहिहि नितुर कठोर उर मोरा॥ निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह पान अधारा॥ सींपेसि मोहि तुम्हहिगहि पानी। सब बिधिसुखद्परमहित जानी॥ उतर काह दैहउँ तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई॥ बहु विधिसोचत सोच विमोचन । स्रवत सिळल राजिव दललोचन ॥ अखंड रघुराई। नर गति भगत ऋपाल देखाई॥

सो॰-प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भए बानर निकर।
आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महँ बीर रस॥ ६१॥
हरिष राम भेटेउ हनुमाना। अति कृतग्य प्रभु परम सुजाना॥
तुरत बैद तब कीन्हि उपाई। उठि बैठे लिछमन हरषाई॥
हदयँ लाइ प्रभु भेंटेउ भ्राता। हरेष सकल भालु किप जाता॥
किप पुनि बैद तहाँ पहुँचावा। जेहि बिध तबहिं ताहि लड़ आवा॥

यह बृत्तांत दसानन सुनेऊ।अति विषाद पुनि पुनि सिरधुनेऊ॥
व्याकुल कुंभकरन पिहं आवा। विविध जतन करि ताहि जगावा॥ न
जागा निसिचर देखिअ कैसा। मानहुँ कालु देह धिर वैसा॥
कुंभकरन बूझा कहु भाई। काहे तव मुख रहे सुखाई॥
कथा कही सब तेहिं अभिमानी। जेहि प्रकार सीता हरि आनी॥
तात कपिन्ह सब निसिचर मारे। महा महा जोधा संघारे॥
दुर्मुख सुरिएप मनुज अहारी। भट अतिकाय अकंपन भारी॥
अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा॥
दो॰-सुनि दसकंधर बचन तब कुंभकरन विलखान।

जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्यान ॥ ६२ ॥
भलनकीन्ह तें निसिचर नाहा। अब मोहि आइ जगएहि काहा॥
अजहूँ तात त्यागि अभिमाना। भजहु राम होइहि कल्याना॥
हैं दससीस मनुज रघुनायक। जाके हनुमान से पायक॥
अहह बंधु तें कीन्हि खोटाई। प्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई॥
कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक। सिव बिरंचि सुर जाके सेवक॥ क्र नारद मुनि मोहि ग्यान जोकहा। कहतेउँ तोहि समय निरवहा॥
अब भिर अंक भेंदु मोहि भाई। लोचन सुफल करों में जाई॥
स्याम गात सरसी रह लोचन। देखों जाइ ताप त्रय मोचन॥

दो॰-राम रूप गुन सुमिरत मगन भयउ छन एक।
रावन मागेउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक॥ ६३॥
महिष खाइ करि मदिरा पाना। गर्जा बज्जाघात समाना॥
कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तिज सेन न संगा॥
देखि विभीषनु आगें आयउ। परेउ चरन निज नाम सुनायउ॥

अनुज उठाइ हृदयँ तेहि लायो। रघुपित भक्त जानि मन भायो॥
तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र विचारा॥
तेहिंगलानिरघुपितपिहं आयउँ। देखि दीन प्रभु के मन भायउँ॥
सुनु सुतभयउ कालवस रावन। सो किमान अब परम सिखावन॥
धन्य धन्य तें धन्य विभीषन। भयह तात निसिचर कुल भूषन॥
वंधु वंस तें कीन्ह उजागर। भजेहु राम सोभा सुख सागर॥
दो०-वचन कर्म मन कपट तिज भजेहु राम रनधीर।

जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउँ कालवस वीर ॥ ६४ ॥ वंधुवचन सुनि चला विभीषन । आयउ जहँ त्रैलोक विभूषन ॥ नाथ भूधराकार सरीरा । कुंभकरन आवत रनधीरा ॥ एतना किष्टिन्ह सुना जब काना । किलकिलाइ धाए बलवाना ॥ लिए उठाइ विटप अरु भूधर । कटकटाइ डारिहं ता ऊपर ॥ कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करिहं भालु किप एक एक वारा॥ मुखानमनुतनु टरचोन टारचो । जिमिगजअर्कफलिन को मारचो ॥ तब मारुतसुत मुठिका इन्यो । परचो धरिन न्याकुल सिर धुन्यो॥ पुनि उठि तेहिं मारेउ हनुमंता । घुमित भृतल परेउ तुरंता ॥ पुनिनलर्नालहिअवनिपछारेसि। जहँ तहँ पटिक पटिक भट डारेसि चली बलीमुख सेन पराई। अति भय त्रसित न कोउ समुहाई वो-अगदादि कपि मुरुछित करि समेत सुग्रीव।

काँख दाबि कपिराज कहुँ चला अमित बल सींव॥ ६५॥ उमा करत रघुपति नरलीला। खेलतगरुड़ जिमि अहिगन मीला॥ भृकुटि भंग जो कालहि खाई। ताहि कि सोहइ ऐसि लराई॥ जग पावनि कीरति बिस्तरिहहिं। गाइ गाइ भव निधि नर तरिहहिं॥

मुरुछा गइ मारुतस्रत जागा। सुग्रीविह तब खोजन लागा॥
सुग्रीवहु के मुरुछा बीती। निवुकि गयउ तेहि मृतक प्रतीती॥
काटेसि दसन नासिका काना। गरिज अकास चलेउ तेहिं जाना॥
गहेउ चरन गहि भूमि पछारा। अति लाघवँ उठि पुनि तेहि मारा॥
पुनि आयउ प्रभु पिहं बलवाना। जयित जयित जय कृपानिधाना॥
नाक कान काटे जियँ जानी। फिराकोध किर भइ मन ग्लानी॥
सहजभीमपुनि विनुश्रुति नासा। देखत किप दल उपजी त्रासा॥
वो०-जय जय जय रघुवंस मनि धाए किप दे हृह।

एकहि बार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जूह ॥ ६६ ॥ कुंभकरन रन रंग बिरुद्धा। सन्मुख चला काल जनु कुद्धा॥ कोटि कोटि किपधिर धार खाई। जनु टीड़ी गिरि गुहाँ समाई॥ कोटिन्ह गिह सरीर सन मर्दा। कोटिन्ह मीजि मिलव मिह गर्दा॥ मुख नासा श्रवनन्हि कीं बाटा। निसरि पर्गहें भालु किप ठाटा॥ रन मद मत्त निसाचर दर्पा। विस्वग्रसिह जनु एहि विधि आर्पा॥ मुरे सुभट सब फिरहिंन फेरे। सुझ न नयन सुनहिं नहिं टेरे॥ कुंभकरन किप फीज विडारी। सुनि धाई रजनीचर धारी॥ देखी राम विकल कटकाई। रिपु अनीक नाना विधि आई॥ दो०-सुनु सुग्रीव विभीषन अनुज सँभारेह सैन।

में देखउँ खल बल दलहि बोले राजिबनैन॥ ६९॥ कर सारंग साजि किट भाया। अरि दल दलन चले रघुनाया॥ प्रथम कीन्हिप्रभु धनुष टॅकोरा। रिपुदल बिधर भयउ सुनि सोरा॥ सत्यसंध छाँड़े सर लच्छा। कालसर्प जनु चले सपच्छा॥ जहँ तहँ चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट बिकट पिसाचा॥ कटिं चरन उर सिर भुजदंडा। बहुतक बीर होहिं सत खंडा॥ घुर्मि घुर्मि घायल महि परहीं। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं॥ लागत बान जलदि जिमिगाजिंहिं। बहुतक देखिकिठिन सर भाजिंहिं॥ रंड प्रचंड मुंड बिनु धाविहिं। धरु धरु मारु मारु धुनि गाविहें॥ हो - छन महुँ प्रभु के सायकिन्ह काटे विकट पिसाच।

पुनि रचुंबीर निवंग महुँ प्रबिसे सब नाराच ॥ ६८ ॥ कुंभकरन मन दीख बिचारी। हित छन माझ निसाचर धारी ॥ भा अति कुद्ध महाबल बीरा। कियो मृगनायक नाद गँभीरा॥ कोणि महीधर लेइ उपारी। डारइ जहँ मर्कट भट भारी॥ आवत देखि सैल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे॥ पुनि धनु तानि कोणि रचुनायक। छाँड़े अति कराल बहु सायक॥ तनु महुँ प्रबिसिनिसरिसर जाहीं। जिमि दामिनिघन माझ समाहीं॥ सोनित स्रवत सोह तन कारे। जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे॥ बिकल विलोकि भालु किप धाए। बिहँसा जबहिं निकट किप आए॥ दो०-महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस।

महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥ ६९ ॥ भागे भालु बलीमुख जूथा। बुकु बिलोकि जिमि मेष बरूथा॥ चले भागि कपि भालु भवानी। विकल पुकारत आरत बानी॥ यहनिसचर दुकाल सम अहई। कपिकुल देस परन अब चहई॥ कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि मनतारित हारी॥ सकरन बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना॥ राम सेन निज पाछें घाली। चले सकोप महा बलसाली॥ खेंचि धनुष सर सत संधाने। छूटे तीर सरीर समाने॥

लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डगमगत डोलित धरा।। लीन्ह एक तेहि सेल उपाटी। रघुकुलितलक भुजा सोइ काटी।। धावा बाम बाहु गिरि धारी। प्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी।। काटें भुजा सोह खल कैसा। पच्छहीन मंदर गिरि जैसा।। उग्र विलोकनि प्रभुहि बिलोका। ग्रसन चहत मानहुँ त्रैलोका।। दो०-करि चिक्कार घोर अति धावा बदनु पसारि।

गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि॥ ७०॥ सभयदेव करुनानिधि जान्यो। श्रवन प्रजंत सरासनु तान्यो॥ विसिखनिकरनिसिचरमुख भरेऊ। तद्दिष महावल भूमि न परेऊ॥ सरिन्ह भरा मुखसन्मुखधावा। काल त्रोन सजीव जनु आवा॥ तब प्रभु कोपितीत्र सर लीन्हा। धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा॥ सो सिर परेउ दसानन आगें। विकल्पभयउजिमिफनिमनित्थागें॥ धरिन धसइ धर धाव प्रचंडा। तब प्रभु काटि कीन्ह दुइ खंडा॥ परे भूमि जिमि नभ तें भूधर। हेठ दाबि किप भालु निसाचर॥ तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सबहिं अचंभव माना॥ सुर दुंदुभीं बजाविहं हरपिहं। अस्तुति करिहं सुमन वहु बरपिहं॥ किरिबनतीसुर सकलिसधाए। तेही समय देविति आए॥ गगनोपिर हिर गुन गन गाए। रुचिर बीररस प्रभु मन भाए॥ वेगि हतहु खलकिह मुनिगए। राम समर महि सोभत भए॥

छं॰-संग्राम भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी॥ भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु किप चहु दिसि बने। कह दास तुलसी कहि न सक छिब सेष जेहि आनन घने॥ दो - निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम।

गिरिजा ते नर मंदमित जे न भजिहं श्रीराम ॥ ७१ ॥ दिन कें अंत फिरीं हों अनी। समर भई सुभटन्ह श्रम घनी॥ राम कृपाँ किप दल बल बाढ़ा। जिमितृन पाइ लाग अति डाढ़ा॥ छीजिहं निसिचरित्त अरु राती। निजमुख कहें सुकृत जेहि भाँती॥ बहु बिलाप दसकंधर करई। बंधु सीस पुनि पुनि उर धरई॥ रोविहं नारि हृदय हित पानी। तासु तेज वल बिपुल बखानी॥ मेघनाद तेहि अवसर आयउ। किह बहु कथा पिता समुझायउ॥ देखेहु कालि मोरि मनुसाई। अबिहं बहुत का करों बड़ाई॥ इष्टदेव सें बल रथ पायउँ। सो बल तात न तोहि देखायउँ॥ एहि बिधिजलपतभय उविहाना। चहुँ दुआर लागे किप नाना॥ इत किप भालु काल सम बीरा। उत रजनीचर अति रनधीरा॥ लरहिं सुभट निजनिज जयहेतू। बरनि न जाइ समर खगकेतू॥

वो॰-मेघनाद मायामय रथ चिंद गयउ अकास।
गर्जें अदृहास करि भइ किंप कटकि त्रास ॥ ७२ ॥
सिक्त सुल तरवारि कृपाना। अस्र सस्त्र कुलिसायुध नाना॥
डारइ परस्र परिघ पाषाना। लागेउ वृष्टि करें बहु बाना॥
दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहुँ मघा मेघ झिर लाई॥
धरुधरुमारुसुनिअधुनिकाना। जो मारइ तेहि कोउ न जाना॥
गहिगिरितरुअकासकिपधाविहांदेखिहं तेहि नदुखितिफिरिआविह्ं
अवघट घाट बाट गिरि कंदर। माया बल कीन्हेसि सर पंजर॥
जाहिं कहाँ ब्याकुल भए बंदर। सुरपित बंदि परे जनु मंदर॥
मारुतसुत अंगद नल नीला। कीन्हेसिबिकलसकलबलसीला॥

पुनि रुचिमन सुग्रीव विभीपन। सरिन्ह मारिकीन्हेसि जर्जर तन॥
पुनि रघुपित सें जुझे लागा। सर छाँड्इ होइ लागहिं नागा॥
व्याल पास वस भए खरारी। स्ववस अनंत एक अविकारी॥
नट इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र एक भगवाना॥
रन सोभा लगि प्रभुहिं वँधायो। नागपास देवन्ह भय पायो॥
दो॰-गिरिजा जासु नाम जिप मुनि काटहिं भव पास।

सो कि वंध तर आवइ न्यापक विस्न निवास ॥ ७३ ॥ चिरत राम के सगुन भवानी। तर्कि न जाहिं बुद्ध बल बानी ॥ अस विचारि जे तम्य विरागी। रामिह भजिह तर्क सब त्यागी॥ व्याकुल कटकु कीन्ह घननादा। पुनि भा प्रगट कहइ दुर्बादा॥ जामवंत कह खल रहु ठाढ़ा। सुनिकरिताहिकोधअतिबादा॥ वृद् जानि सठ छाँड़ेउँ तोही। लागेसि अधम पचारे मोही॥ अस किह तरल त्रिसल चलायो। जामवंत कर गहि सोइ धायो॥ मारिसि मेघनाद के छाती। परा भूमि घुर्मित सुरघाती॥ पुनि रिसान गहि चरन फिरायो। महि पछारिनिज बल देखरायो॥ वर प्रसाद सो मरइ न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा॥ इहाँ देवरिषि गरुड़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो॥

दो॰-खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ। माया विगत भए सब इरषे बानर जूथ॥७४(क)॥

गहि गिरि पादप उपल नख धाए कीस रिसाइ।

चले तमीचर विकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥ ७४(स)॥ मेघनाद के मुरछा जागी। पितहि विलोकि लाजअति लागी॥ तुरत गयउ गिरिवर कंदरा। करों अजय मख अस मन धरा॥

इहाँ बिभीपन मंत्र विचारा। सुनहु नाथ बल अतुल उदारा॥ मेघनाद मख करइ अपावन। खल मायावी देव सतावन॥ जों प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि॥ सुनिरघुपतिअतिसयसुखमाना। बोले अंगदादि कपि नाना॥ लिछिमन संग जाहु सब भाई। करहु विधंस जग्य कर जाई॥ तुम्ह लिछिमन मारेहु रन ओही। देखिसभय सुर दुखअतिमोही॥ मारेहु तेहि वल वुद्धि उपाई। जेहिं छीजै निसिचर सुनु भाई॥ जामवंत सुग्रीव बिभीषन। सेन समेत रहेहु तीनिउ जन॥ जब रघुवीर दीन्हि अनुसासन। कटि निषंग कसि साजि सरासन॥ प्रभु प्रताप उर धरि रनधीरा। बोले घन इव गिरा गॅंभीरा॥ जीं तेहि आजु वधें विनु आवों। तो रघुपति सेवक न कहावों॥ जों सत संकर करिं सहाई। तदिप हतउँ रघुबीर दोहाई॥

दो॰-रघुपति चरन नाइ सिरु चलेउ तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत ॥ ७५॥ जाइ कपिन्ह सो देखा बैसा। आहुति देत रुधिर अरु भैंसा॥ कीन्हकपिन्हसव जग्य विधंसा। जब न उठइ तब करहिं प्रसंसा॥ तदपिन उठइ धरेन्हिकच जाई। लातन्हि इति इति चले पराई॥ है त्रिसूह धावा किप भागे। आए जहँ रामानुज आगे॥ आवा परम क्रोध कर मारा। गर्ज घोर रव बारहिं बारा॥ कोपि मरुतसुत अंगद धाए। इति त्रिसूल उर धरनि गिराए॥ प्रभु कहँ छाँड़ेसि सूल प्रचंडा। सर इति कृत अनंत जुग खंडा॥ उठि बहोरि मारुति जुबराजा। इतिहं कोपि तेहि घाउ न बाजा॥ फिरे बीर रिपु मरइ न मारा। तब धावा करि घोर चिकारा॥

श्रीरामचरितमानस

आवत देखि कुद्ध जनु काला। लिछमन छाड़े विसिख कराला॥ देखेसि आवत पवि सम बाना। तुरत भयउ खल अंतरधाना॥ विविध बेप धरि करइ लराई। कबहुँक प्रगट कबहुँ दुरि जाई॥ देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम कुद्द तब भयउ अहीसा॥ लिखमन मन असमंत्र दृढ़ावा। एहि पापिहि मैं बहुत खेलावा॥ सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा।सर संधान कीन्ह करि दापा॥ छाड़ा बान माझ उर लागा। मरती बार कपटु सब त्यागा॥ हो - रामानुज कहँ रामु कहँ अस किह छाँडेसि पान।

धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान॥ ७६॥ बिनु प्रयास इनुमान उठायो। लंका द्वार राखि पुनि आयो॥ तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा। चिंद विमान आए नभ सर्वा॥ बरिष सुमन दुंदुभीं बजाविहं। श्रीरघुनाथ विमल जसु गाविहें॥ जय अनंत जय जगदाधारा। तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा॥ अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए। लिछिमन ऋपासिंधु पिई आए॥ सुत वध सुना दसानन जबहीं। मुरुछित भयउ परेउ महि तबहीं॥ मंदोदरी रुदन कर भारी। उर ताड़न बहु भाँति पुकारी॥ नगर लोग सब ब्याकुल सोचा। सकल कद्दि दसकंधर पोचा॥

दो--तब दसकंठ विविधि विधि समुझाई सब नारि।

नखर रूप जगत सब देखहु हृद्यँ विचारि॥ ७७॥ तिन्हिह ग्यान उपदेसा रावन। आपुन मंद कथा सुभ पावन॥ पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे॥ निसा मिरानि भयउ भिनुसारा। त्र्गो भालु कपि चारिहुँ द्वारा॥ सुभट बोलाइ दसानन बोला। रन सन्मुख जा कर मन डोला॥

सो अवहीं वरु जाउ पराई। संजुग विमुख भएँ न भलाई॥ निज भुज वल में बयरु वढ़ावा। देहउँ उतरु जो रिपु चढ़ि आवा॥ अस किह मरुत वेग रथ साजा। बाजे सकल जुझाऊ बाजा॥ चले वीर सब अतुलित बली। जनु कजल के आँधी चली॥ असगुन अमित होहितोहि काला। गनइ न भुज बल गर्व विसाला॥

छं॰-अति गर्ब गनइ न सगुन असगुन स्रविह आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजिह साथ ते॥ गोमाय गीध कराल खर रव खान बोलिह अति घने। जनु कालदूत उलूक बोलिह बचन परम भयावने॥

दो॰-ताहि कि संपति सगुन सुभ सपनेहुँ मन विश्राम। भृत द्रोह रत मोइबस राम विमुख रित काम॥ ७८॥ चलेउ निसाचर कटकु अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु धारा॥ विविधिभाँति वाद्दन रथ जाना। विपुल बरन पताक ध्वज नाना॥ चले मत्त गज जूथ घनरे। प्राबिट जलद मरुत जनु पेरे॥ बरन बरन बिरदेत निकाया। समर सूर जानहिं बहु माया॥ अति विचित्र वाहिनी विराजी। बीर बसंत सेन जनु साजी॥ चलत कटक दिगसिंधुर डगहीं। छुभित पयोधि कुधर डगमगहीं॥ उठी रेनु रबि गयउ छपाई। मरुत थिकत बसुधा अकुलाई॥ पनव निसान घोर रव बाजिहं। प्रलय समय के घन जनु गाजिहं॥ भेरि नफीरि बाज सहनाई। मारू राग सुभट सुखदाई॥ केहरि नाद बीर सब करहीं। निज निज बल पौरुष उचरहीं॥ कहइ दसानन सुनहु सुभद्दा। मर्दहु भालु कपिन्ह के ठद्दा॥ हों मारिहउँ भूप द्यो भाई। अस किह सन्मुख फौज रेंगाई॥

यह सुधि सकल किपन्ह जब पाई। धाए किर रघुबीर दोहाई॥ छं॰-धाए बिसाल कराल मर्कट भालु काल समान ते। मानहुँ सपच्छ उड़ाहिं भूघर बृंद नाना बान ते॥ नख दसन सेल महादुमायुध सबल संक न मानहीं। जय राम रावन मत्त गज मृगराज सुजसु बखानहीं॥ दो॰-दुहु दिसि जय जयकार किर निज निज जोरी जानि।

भिरे बीर इत रामिं उत रावनिं बखानि ॥ ७९ ॥ रावनु रथी बिरथ रघुवीरा। देखि विभीषन भयउ अधीरा॥ अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदि चरन कह सहित सनेहा॥ नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना। केहि विधि जितव बीर बळवाना॥ सुनहु सखा कह छपानिधाना। जेहिं जय होइ सो स्यंदन आना॥ सोरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सीळ दढ़ ध्वजा पताका॥ बळ विवेक दम परहित घोरे। छमा छपा समता रजु जोरे॥ ईस भजनु सारथी सुजाना। विरित चर्म संतोष छपाना॥ दान परसु बुधि सिक्त प्रचंडा। बर विग्यान कठिन कोदंडा॥ अमळ अचळ मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिळीमुख नाना॥ कवच अभेद बिप्र गुर पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा॥ सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताकें॥ दो॰-महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर।

जाकें अस स्थ होइ हढ़ सुनहु सखा मितधीर ॥८०(क)॥
सुनि प्रभु बचन बिभीषन हरिष गहे पद कंज।
एहि मिस मोहि उपदेसेहु राम ऋषा सुख पुंज ॥८०(स)॥
उत पचार दसकंधर इत अंगद हनुमान।
लस्त निसाचर भालु किप किर निज निज प्रभु आन ॥८०(ग)॥

सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े विमाना ॥ हमह उमा रहे तेहिं संगा। देखत राम चरित रन रंगा॥ सुभट समर रस दुहु दिसि माते। कपि जयसील राम बल ताते॥ एक एक सन भिरहिं पचारहिं। एकन्ह एक मर्दि महि पारहिं॥ मारहिं काटहिं धरहिं पछारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं॥ उद्र विदारहिं भुजा उपारहिं। गहिपद अवनिपटिक भटडारहिं॥ निसिचर भटमिह गाड़िहं भालू। ऊपर ढारि देहिं बहु बालू॥ बीर बलीमुख जुद्ध बिरुद्धे। देखिअत बिपुल काल जनु कुद्धे॥ छं - कुद्धे कृतांत समान किप तन स्त्रवत सोनित राजहीं। मर्दहिं निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥ मारहिं चपेटन्हि डाटि दातन्ह काटि लातन्ह मीजहीं। चिक्करहिं मर्कट भालु छल बलकरहिं जेहिं खल छीजहीं ॥ १ ॥ धरि गाल फारहिं उर बिदारहिं गल अँतावरि मेलहीं। प्रह्लादपति जनु बिबिध तनु धरि समर अंगन खेलहीं। धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही। जय राम जोतृन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृन सही॥ २॥ हो - निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजाँ दस चाप। रथ चिंद चलेउ दसानन फिरहु फिरहु करि दाप॥ ८१॥ धायउ परम कुद्ध दसकंधर। सन्मुख चले हृह दे बंदर॥ गहि कर पादप उपल पहारा। डारेन्हि ता पर एकहिं बारा॥ लागहिं सेल बज तन तासु। खंड खंड होइ फूटहिं आसू॥ चला न अचल रहा रथ रोपी। रन दुर्मद रावन अति कोपी॥ इत उत झपटिदपटि कपि जोधा। मदें लाग भयउ अति कोधा॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

चले पराइ भालु किप नाना। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना॥ पाहि पाहि रघुबीर गोसाई। यह खल खाइ काल की नाई॥ तेहिंदेखे किप सकल पराने। दसहुँ चाप सायक संधाने॥

इं-संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़ि लागईाँ। रहे पूरि सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहँ कि भागईाँ॥ भयो अतिकोलाहल बिकल किपदल भालु बोलिहें आतुरे। रघुबीर करुना सिंधु आरत बंधु जन रच्छक हरे॥ दो-निज दल बिकल देखि किट किस निषंग धनु हाथ।

लिखमन चले कुद्ध होइ नाइ राम पद माथ॥ ८२॥
रे खल का मारिस किप भालू। मोहि बिलोकु तोर में कालू॥
खोजत रहेउँ तोहि सुतघाती। आजु निपाति जुड़ावउँ छाती॥
अस किह छाड़ेसि बान प्रचंडा। लिखमन किए सकल सत खंडा॥
कोटिन्ह आयुंघ रावन डारे। तिल प्रवान किर काटि निवारे॥
पुनि निजबानन्हकीन्ह प्रहारा। स्यंदनु भंजि सारथी मारा॥
सत सत सर मारे दस भाला। गिरिसृंगन्ह जनु प्रविसहिं व्याला॥
पुनि सत सर मारा उर माहीं। परेउ धरनि तल सुधि कछु नाहीं॥
उठा प्रवल पुनि मुक्छा जागी। छाड़िस ब्रह्म दीन्हि जो साँगी॥

छं॰-सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सिक्त अनंत उर लागी सही।
परियो बीर बिकल उठाव दसमुख अतुल बल मिहिमा रही॥
ब्रह्मांड भवन बिराज जाकें एक सिर जिमि रज कनी।
तेहि चह उठावन मृद रावन जान निहं त्रिभुअन धनी॥
हो॰-देखि पवनसुत धायउ बोलत बचन कठोर।
आवत किपिह हन्यो तेहिं मुष्टि प्रहार प्रघोर॥८३॥

जानु टेकि किप भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिस भरा॥
मुठिका एक ताहि किप मारा। परेउ सेठ जनु बज्र प्रहारा॥
मुठ्छा गे बहोरि सो जागा। किप बल बिपुल सराहन लागा॥
धिगधिग मम पौरुषधिगमोही। जों तें जिअत रहेसि सुरदोही॥
असकहिलछिमनकहुँ किपल्यायो। देखि दसानन बिसमय पायो॥
कह रघुबीर समुझ जियँ भ्राता। तुम्ह कृतांत भच्छक सुरत्राता॥
सुनत बचन उठि बैठ कृपाला। गई गगन सो सकित कराला॥
पुनि कोदंड बान गहि धाए। रिपु सन्मुख अति आतुर आए॥

छं॰-आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सृत हित ब्याकुल कियो । गिरचो धरिन दसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो ॥ सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका लै गयो। रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रभु चरनन्हि नयो॥

दो - उहाँ दसानन जागि करि करे लाग कछु जग्य।

राम बिरोध बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य ॥ ८४॥ इहाँ बिभीषन सब सुधि पाई। सपिद जाइ रघुपितिहि सुनाई॥ नाथ करइ रावन एक जागा। सिद्ध भएँ निहं मिरिहि अभागा॥ पठवहु नाथ बेगि भट बंदर। करिहें बिधंस आव दसकंधर॥ प्रात होत प्रभु सुभट पठाए। हनुमदादि अंगद सब धाए॥ कौतुक कृदि चढ़े किप लंका। पेठे रावन भवन असंका॥ जग्य करत जबहीं सो देखा। सकल किपन्ह भा कोधि बसेषा॥ रन ते निलजभाजि गृह आवा। इहाँ आइ बक ध्यान लगावा॥ अस कि अंगद मारा लाता। चितव न सठ स्वारथ मन राता॥ छं०-निहं चितव जबकरिकोप किप गहिदसन लातन्ह मारहीं। धिर केस नारि निकारि बाहेर तेऽतिदीन पुकारहीं॥

TCC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

तब उठेउ कुद्ध कृतांत सम गहि चरन बानर डारई।
एहि बीच कपिन्ह बिधंस कृत मख देखि मन महुँ हारई॥
दो॰-जग्य बिधंसि कुसल कपि आए रघुपति पास।

चलेउ निसाचर कुद्ध होइ त्यागि जिवन के आस ॥ ८५॥ चलत होहिं अति असुभ भयंकर। बैठिहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर॥ भयउ कालवस काहु न माना। कहेसि बजावहु जुद्ध निसाना॥ चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति अमवारा॥ प्रभु सन्मुख धाए खल केसें। सलभ समूह अनल कहँ जैसें॥ इहाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही। दारुन विपति हमहिएहिं दीन्ही॥ अब जिन राम खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बेदेही॥ देव बचन सुनि प्रभु मुसुकाना। उठि रघुबीर खुधारे बाना॥ जटा जूट दढ़ बाँधें माथे। सोहिहं सुमन बीच बिच गाथे॥ अरुन नयन बारिद तनु स्यामा। अखिल लोक लोचनाभिरामा॥ किटतट परिकर कस्यो निषंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा॥

छं - सारंग कर सुंदर निषंग सिलीमुखाकर किट कस्यो। भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो॥ कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे॥ दो - सोभा देखि हरषि सुर बरषिं सुमन अपार।

जय जय जय करुनानिधि छिन्न बल गुन आगार ॥ ८६॥ एहीं बीच निसाचर अनी। कसमसात आई अति घनी॥ देखि चले सन्मुख किप भट्टा। प्रलयकाल के जनु घन घट्टा॥ बहु इपान तरवारि चमंकहि। जनु दहँ दिसि दामिनीं दमंकहिं॥ गज रथ तुरग चिकार कठोरा। गर्जिहं मनहुँ बलाहक घोरा॥ किप लंगूर विपुल नम छाए। मनहुँ इंद्रधनु उए सुहाए॥ उठइ धूरि मानहुँ जलधारा। बान बुंद में बृष्टि अपारा॥ दुहुँ दिसि पर्वत करिहं प्रहारा। बज्जपात जनु बारिहं बारा॥ रघुपित कोपि बान झिर लाई। घायल में निसचर समुदाई॥ लागत बान बीर चिक्करहीं। घुर्मि घुर्मि जहुँ तहुँ मिह परहीं॥ स्वविहं सेल जनु निर्झर भारी। सोनित सिर कादर भयकारी॥

छं॰-कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अबर्त बहति भयावनी॥ जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिविध बाहन को गने। सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने॥

दो॰-बीर परिहं जनु तीर तरु मजा बहु बह फेन। कादर देखि डरिहं तहँ सुभटन्ह के मन चेन॥ ८७॥

मजहिं भृत पिसाच बेताला। प्रमथ महा झोटिंग कराला॥ काक कंक ले भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं॥ एक कहिं ऐसिउ सोंघाई। सठहु तुम्हार दिर न जाई॥ कहँरत भट घायल तट गिरे। जहँ तहँ मनहुँ अर्धजल परे॥ खेंचिहें गीध आँत तट भए। जनु बंसी खेलत चित दए॥ बहु भट बहिं चढ़े खग जाहीं। जनु नाविर खेलिहें सिर माहीं॥ जोगिनि भिरभिर खप्पर संचिहें। भृत पिसाच बधू नभ नंचिहें॥ भट कपाल करताल बजाविहें। चामुंडा नाना बिधि गाविहें॥ जंबुक निकर कटकट कहिं। खाहिं हुआहिं अघाहिं दपहिं॥ कोटिन्ह रुंड मुंड बिनु डोलिहें। सीस परे मिह जय जय बोलिहें॥

हं - बोछि हिं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर बिनु धावहीं। खप्परिन्ह खग्ग अलुज्झि जुज्झि सुभट भटन्ह ढहावहीं॥ बानर निसाचर निकर मर्दि हिं राम बल दर्पित भए। संग्राम अंगन सुभट सोविह राम सर निकरन्हि हए॥

दो॰-रावन हृदयँ विचारा भा निसिचर संघार।

मैं अकेल किप भालु बहु माया करों अपार ॥ ८८ ॥

देवन्ह प्रभृहि पयादें देखा। उपजा उर अति छोभ विसेषा॥

सुरपित निज रथ तुरत पठावा। हरष सिहत मातिल ले आवा॥

तेज पुंज रथ दिच्य अनुपा। हरषि चढ़े कोसलपुर भूपा॥

चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर मन सम गितकारी॥

रथारूढ़ रघुनाथिह देखी। धाए किप बलु पाइ विसेषी॥

सही न जाइ किपन्ह के मारी। तब रावन माया विस्तारी॥

सो माया रघुवीरिह बाँची। लिखिमन किपन्ह सो मानी साँची॥

देखी किपन्ह निसाचर अनी। अनुज सिहत बहु कोसलधनी॥

छं॰-बहु राम लिखमन देखि मर्कट भालु मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखितसमेत लिखमन जहँ सो तहँ चितवहिंखरे॥ निज सेन चिकत विलोकि हँसि सर चाप सिज कोसलधनी। माया हरी हरि निमिष महुँ हरषी सकल मर्कट अनी॥

दो॰-बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गँभीर।
इंदजुद देखहु सकल श्रमित भए अति बीर॥ ८९॥
अस किह रथ रघुनाथ चलावा। बिप्र चरन पंकज सिरु नावा॥
तब लंकेस कोध उर छावा। गर्जत तर्जत सन्मुख धावा॥
जीतेहु जे भट संजुग माहीं। सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं॥

रावन नाम जगत जस जाना। छोकप जाकें वंदीखाना॥
खर दूषन बिराध तुम्ह मारा। बधेहु व्याध इव बालि बिचारा॥
निसिचर निकर सुभट संघारेहु। कुंभकरन घननादिह मारेहु॥
आजु बयक सबु छेउँ निबाही। जों रन भूप भाजि निहं जाही॥
आजु करउँ खलु काल इवाले। परेहु कितन रावन के पाले॥
सुनि दुर्वचन कालबस जाना। बिहँसि बचन कह कृपानिधाना॥
सत्य सत्य सब तब प्रभुताई। जल्पिस जिन देखाउ मनुसाई॥
छं०-जिन जल्पना करि सुजसु नासिह नीति सुनहि करिह छमा।

हु॰-जान जल्पना कार खुजाबु गालाह गाल खुनाह गता है उसर संसार महँ पूरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा॥ एक सुमनपद एक सुमन फल एक फलइ केवल लागहीं। एक कहिंह कहिंह करिं अपर एक करिंह कहत न बागहीं॥ हो॰-राम बचन सुनि बिहँसा मोहि सिखावत ग्यान।

बयरु करत निहं तब हरे अब लागे प्रिय पान ॥९०॥ किह दुर्बचन कुद्ध दसकंधर। कुलिस समान लाग छाँड़े सर॥ नानाकार सिलीमुख धाए। दिसिअरु बिदिसिगगनमिह छाए॥ पावक सर छाँड़ेउ रघुबीरा। छन महुँ जरे निसाचर तीरा॥ छाड़िस तीन्न सिक्त खिसिआई। बान संग प्रभु फेरि चलाई॥ कोटिन्ह चक्र त्रिसूल पबारे। बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे॥ निफल होहिं रावन सर कैसें। खल के सकल मनोरथ जैसें॥ तब सत बान सारथी मारेसि। परेउ भूमि जय राम पुकारेसि॥ राम कृपा किर सूत उठावा। तब प्रभु परम क्रोध कहुँ पावा॥ छं०-भए कुद्ध जुद्ध बिरुद्ध रघुपित त्रोन सायक कसमसे।

कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे॥

मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे। चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कोतुक सुर हँसे॥ दो॰-तानेउ चाप श्रवन लगि छाँड़े बिसिख कराल।

राम मारगन गन चले लहलहात जनु ज्याल॥९१॥ चले बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिं हते उसारथी तुरगा॥ रथ विभंजि इति केतु पताका। गर्जा अति अंतर बल थाका॥ तुरतआन स्थचिद्विसिआना। अस्त्र सस्त्र छाँडेसि विधि नाना॥ विफल होहिं सब उद्यम ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसा के॥ तब रावन दस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा॥ तुरग उठाइ कोपि रघुनायक। खेँचि सरासन छाँडे सायक॥ रावन सिर सरोज बनचारी। चिल रघुबीर सिलीमुख धारी॥ दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गए चले रुधिर पनारे॥ स्रवत रुधिर धायउ बलवाना। प्रभु पुनि ऋत धनु सर संधाना॥ तीस तीर रघुबीर पबारे। भुजन्दि समेत सीस महि पारे॥ काटतहीं पुनि भए नबीने। राम बहोरि भुजा सिर छीने॥ प्रभु बहु बार बाहु सिर हए। कटत झटिति पुनि नूतन भए॥ पुनि पुनि प्रभु काटत भुजसीसा। अति कोतुकी कोसलाधीसा॥ रहे छाइ नभ सिर अरु बाहू।मानहुँ अमित केतु अरु राहू॥ छं - जनु राहु केतु अनेक नभ पथ स्रवत सोनित धावहीं। रघुबीर तीर प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न पावहीं॥ एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उड़त इमि सोहहीं। जनु कोपि दिनकर कर निकर जहँ तहँ विधुंतुद पोहहीं॥ दो॰-जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहिं अपार।

सेवत बिषय बिंबर्ध जिमि नित नित नृतन मार॥९२॥

दसम्ख देखि सिरन्ह के बाढ़ी। बिसरा मरन भई रिस गाढ़ी॥ गर्जें मृद् महा अभिमानी। धायउ दसहु सरासन तानी॥ समर भूमि दसकंधर कोप्यो। वरषि बान रघुपति रथ तोप्यो॥ दंड एक रथ देखि न परेऊ। जनु निहार महुँ दिनकर दुरेऊ॥ हाहाकार सुरन्ह जब कीन्हा। तब प्रभु कोपि कारमुक लीन्हा॥ सर निवारि रिपु के सिर काटे। ते दिसि बिदिसि गगन महि पाटे॥ काटे सिर नभ मारग धावहिं। जयजयधुनिकरिभयउपजावहिं॥ कहँ लिखमन सुग्रीन कपीसा। कहँ रघुवीर कोसलाधीसा॥ छं - कहँ रामु किह सिर निकर धाए देखि मर्कट भजि चले। संधानि धनु रघुवंसमिन हँसि सरन्हि सिर बेधे भले॥ सिर मालिका कर कालिका गहि बृंद बृंदन्हि बहु मिलीं। करि रुधिर सरि मजानु मनहुँ संग्राम वट पूजन चलीं।। दो - पुनि दसकंठ कुद्ध होइ छाँड़ी सक्ति प्रचंड। चली विभीषन सन्मुख मनहुँ काल कर दंड॥ ९३॥ आवत देखि सक्ति अति घोरा। प्रनतारित भंजन पन मोरा॥ तुरत बिभीषन पार्छे मेला। सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला॥ लागि सक्ति मुरुछा कछु भई। प्रभु ऋतखेल सुरन्ह विकलई॥ देखि विभीषन प्रभु श्रम पायो। गहि कर गदा कुद्ध होइ धायो॥ रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे। तें सुर नर मुनि नाग निरुद्धे॥ सादर सिव कहुँ सीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन्ह पाए॥ तेहि कारन खलअब लगि बाँच्यो।अब तव कालु सीस पर नाच्यो॥ राम बिमुख सठ चहिस संपदा। असकिह इनेसिमाझ उर गदा॥ छं--उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परचो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारि धायो रिस भरचो॥

द्वो भिरे अतिबल मलजुद्ध बिरुद्ध एकु एकहि हने। रघुबीर बल दर्पित बिभीषनु घालि नहिं ता कहुँ गने॥ दो॰-उमा बिभीषनु रावनहि सन्मुख चितव कि काउ।

सो अब भिरत काल ज्यों श्रीरघुवीर प्रभाउ॥ ९४॥ देखा श्रमित बिभीषनु भारी। धायउ हन्मान गिरि धारी॥ रथ तुरंग सारथी निपाता। हृदय माझ तेहि मारेसि लाता॥ ठाढ़ रहा अति कंपित गाता। गयउ विभीषनु जहुँ जनत्राता॥ पुनि रावन किप हतेउ पचारी। चलेउ गगन किप पूँछ पसारी॥ गहिसि पूँछकिपसहित उड़ाना। पुनि फिरिभिरेउ प्रवलहनुमाना॥ लरत अकास जुगल सम जोधा। एकिह एकु हनत किर कोधा॥ सोहहिनभ छलवलबहु करहीं। कज्जलिगिर सुमेरु जनु लरहीं॥ विधवलिनिसचर परइनपारयो। तब मारुतसुत प्रभु संभारयो॥

छं॰-संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि किप रावनु हन्यो। महिपरतपुनिउठिलरतदेवन्हजुगलकहुँजयजयभन्यो॥ हनुमंत संकट देखि मर्कट भालु कोधातुर चले। रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुज बल दलमले॥

दो॰-तब रघुबीर पचारे धाए कीस प्रचंड।
किप बल प्रबल देखि तेहिं कीन्ह प्रगट पाषंड॥ ९५॥
अंतरधान भयउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका॥
रघुपति कटक भालु किप जेते। जहँ तहँ प्रगट दसानन तेते॥
देखे किपन्ह अमित दससीसा। जहँ तहँ भजे भालु अरु कीसा॥
भागे बानर धरहिं न धीरा। त्राहि त्राहि लिखमन रघुबीरा॥
दहँ दिसिधाविहें कोटिन्ह रावन। गर्जीहें घोर कठोर भयावन॥

हरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजह अब भाई॥ सब सुर जिते एक दसकंधर। अब बहु भए तकहु गिरिकंदर॥ रहे बिरंचि संभु मुनि ग्यानी।जिन्हजिन्हप्रभुमहिमाकछुजानी॥

छं - जाना प्रताप ते रहे निर्भय किपन्ह रिपु माने फुरे। चले बिचलि मर्कट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे॥ हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लखत रन बाँकुरे। मर्दहिं दसानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंकुरे॥

दो॰-सुर बानर देखे बिकल हँस्यो कोसलाधीस।
सिज सारंग एक सर हते सकल दससीस॥९६॥
प्रभु छन महुँ माया सब काटी। जिमि रिब उएँ जाहिं तम फाटी॥
रावनु एकु देखि सुर हरषे। फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे॥
भुज उठाइ रघुपति किप फेरे। फिरे एक एकन्ह तब टेरे॥
प्रभु बलु पाइ भालु किप धाए। तरल तमिक संजुग महि आए॥
अस्तुति करत देवतिन्ह देखें। भयउँ एक में इन्ह के लेखें॥
सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल। अस किह कोपि गगनपर धायल॥
हाहाकार करत सुर भागे। खलहु जाहु कहँ मोरें आगे॥
देखि बिकल सुर अंगद धायो। कूदि चरन गहि भूमि गिरायो॥

छं - गहि भूमि पारचो लात मारचो बालिखत प्रभु पहिं गयो। संभारि उठि दसकंठ घोर कठोर रव गर्जत भयो॥ करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई। किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बलहरषई॥

दो॰-तब रघुपति रावन के सीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥ ९७॥

सिर भुज बाढ़ि देखि रिपु केरी। भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी॥ मरत न मृद कटेहुँ भुज सीसा। धाए कोपि भालु भट कीसा॥ बालितनय मारुति नल नीला। बानरराज दुबिद बलसीला॥ विटप महीधर करहिं प्रहारा।सोइगिरितरुगहिकपिन्इसोमारा॥ एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी। भागि चलहिं एक लातन्ह मारी॥ तव नलनीलसिरन्हि चढ़िगयऊ। नखन्हि लिलार विदारत भयऊ॥ रुधिर देखि बिपाद उर भारी। तिन्हिह धरन कहुँ भुजा पसारी॥ गहे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं। जनु जुगमधुपकमल बन चरहीं॥ कोपि कूदि द्वौ धरेसि बहोरी। महि पटकत भजे भुजा मरोरी॥ पुनि सकोप दसधनु कर लीन्हे। सरन्हि मारि घायल किप कीन्हे॥ हुनुमदादि मुरुछित करि वंदर। पाइ पदोष हरल दसकंधर॥ मुरुछित देखि सकल कपिनीरा। जामवंत धायउ रनधीरा॥ संग भालु भूधर तरु धारी। मारन लगे पचारि पचारी॥ भयउ कुद रावन बलवाना। गहि पद महि पटकइ भट नाना॥ देखि भालुपति निज दल घाता। कोपि माझ उर मारेसि लाता॥

छं॰-उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते महि परा। गहिभालु बीसहुँकरमनहुँकमलिन्ह बसे निसि मधुकरा॥ मुरुछित बिलोकिबहोरि पद इति भालुपतिप्रभु पहिंगयो। निसि जानि स्यंदन घालितेहि तब सूत जतनु करत भयो॥

दो॰-मुरुछा बिगत भालु कपि सब आए प्रभु पास । निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥ ९८॥

मासपारायण, छञ्बीसवाँ विश्राम

तेही निसि सीता पहिं जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई॥

सिर भुज बादि सुनत रिपु केरी। सीता उर भइ त्रास घनेरी॥
मुख मलीन उपजी मन चिंता। त्रिजटा सन बोली तब सीता॥
होइहि कहा कहिस किन माता। केहि बिधिमरिहि बिस्वदुखदाता॥
रघुपति सर सिर कटेहुँ न मरई। बिधि बिपरीत चरित सब करई॥
मोर अभाग्य जिआवत ओही। जेहिंहीं हिर पद कमल बिछोही॥
जेहिं कृत कपट कनक मृगझ्ठा। अजहुँ सो देव मोहि पर रूठा॥
जेहिं बिधिमोहि दुखदुसह सहाए। लिछमन कहुँ कटु बचन कहाए॥
रघुपति बिरह सबिष सर भारी। तिक तिक मार बार बहु मारी॥
ऐसेहुँ दुख जो राख मम प्राना। सोइ बिधि ताहि जिआवन आना॥
बहु बिधि कर बिलाप जानकी। किर किर सुरति कृपानिधान की॥
कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी। उर सर लागत मरइ सुरारी॥
प्रभु ताते उर हतइ न तेही। एहि के हृदयँ बसति बैदेही॥

छं॰-एहि के हृद्यँ बस जानकी जानकी उर मम बास है। मम उदर भुअन अनेक लागत बान सब कर नास है॥ सुनि बचनहरष बिपाद मनअतिदेखिपुनित्रिजटाँ कहा। अबमरिहिरिपुएहि बिधिसुनहि सुंदरितजहिसंसयमहा॥

दो॰-काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव ध्यान।
तब रावनहि हृदय महुँ मरिहहिं रामु सुजान॥९९॥
अस किह बहुत भाँति समुझाई।पुनि त्रिजटा निजभवनसिधाई॥
राम सुभाउ सुमिरि बैदेही। उपजी बिरह बिथा अति तेही॥
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाँती। जुग सम भई सिराति न राती॥
करति बिलाप मनहिं मन भारी। राम बिरहँ जानकी दुखारी॥
जब अति भयउ बिरह उर दाहू। फरकेउ बाम नयन अरु बाहू॥

सगुन विचारि धरी मन धीरा। अव मिलिइहिं कृपाल रघुवीरा॥ इहाँ अर्धनिस रावनु जागा। निज सारिश सन खीझन लागा॥ सठ रनभूमि छड़ाइसि मोही। धिग धिग अधम मंदमति तोही॥ तेहिंपदगहिबहुविधि समुझावा। भोरु भएँ रथ चिह पुनि धावा॥ सुनि आगवनु दसानन केरा। किप दल खरभर भयउ घनेरा॥ जहाँ तहाँ भूधर विटप उपारी। धाए कटकटाइ भट भारी॥

हं॰-धाए जो मर्कट बिकट भारु कराल कर भूधर धरा। अति कोप करहिं प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा॥ बिचलाइ दल बलवंत कीसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो। चहुँ दिसिचपेटन्हिमारिनखन्हिबिदारितनु न्याकुलकियो॥

दो॰-देखि महा मर्कट प्रवल रावन कीन्ह विचार। अंतरहित होइ निमिष महुँ इत माया विस्तार॥१००॥

हं॰-जब कीन्ह तेहिं पाषंड। भए प्रगट जंतु प्रचंड॥
वेताल भूत पिसाच। कर धरें धनु नाराच॥ १॥
जोगिनि गहें करवाल। एक हाथ मनुज कपाल॥
करि सद्य सोनित पान। नाचिहं करिं बहु गान॥ २॥
धरु मारु बोलहें घोर। रहि पूरि धुनि चहुँ ओर॥
मुख बाइ धाविहं खान। तब लगे कीस परान॥ ३॥
जहँ जािं मर्कट भागि। तहँ वरत देखिं आगि॥
भए विकल बानर भालु। पुनि लाग वरपे बालु॥ ४॥
जहँ तहँ थिकत करि कीस। गर्जेउ बहुरि दससीस॥
लिखिमन कपीस समेत। भए सकल बीर अचेत॥ ५॥
हा राम हा रघुनाथ। किह सुभट मीजिहिं हाथ॥

एहि विधि सकल बल तोरि। तेहिं कीन्ह कपट बहोरि॥ ६॥ प्रगरेसि विपुल इनुमान। धाए गहे पापान॥ तिन्ह रास् घेरे जाइ। चहुँ दिसि बरूथ बनाइ॥ ७॥ मारहु धरहु जनि जाइ। कटकटिहं पुँछ उठाइ॥ दहँ दिसि लँगूर विराज। तेहिं मध्य कोसलराज॥ ८॥ छं - तेहिं मध्य कोसलराज सुंदर स्याम तन सोभा लही। जनु इंद्रधनुष अनेक की बर वारि तुंग तमालही॥ प्रभु देखि हरण बिणाद उर सुर बदत जय जय जय करी। रघुबीर एकहिं तीर कोपि निमेष महुँ माया हरी॥१॥ माया विगत कपि भालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे। सर निकर छाड़े राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे॥ श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प जो गावहीं। सत सेष सारद निगम किब तेउ तदपि पार न पावहीं ॥ २ ॥ दो॰-ताके गुन गन कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़इ अकास ॥१०१(क)॥ काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेस। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि न्याकुल देखि कलेस॥१०१(स)॥ काटत बढ़िहं सीस समुदाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई॥ मरइ न रिपुश्रम भयउ बिसेषा। राम बिभीषन तन तव देखा॥ उमा काल मर जाकीं ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा॥ सुनु सरवग्य चराचर नायक। प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक॥ नाभिकुंड पियूष बस याकें। नाथ जिअत रावनु बल ताकें॥ सुनत विभीपन बचन ऋपाला । हरिष गहे कर वान कराला ॥ असुभ होन लागे तब नाना। रोवहिं खर सृकाल बहु स्वाना॥ बोलिहें खग जग आरित हेतू। प्रगट भए नभ जहँ तहँ केतू॥ दस दिसि दाह होनअति लागा। भयउ परव बिनु रिब उपरागा॥ मंदोदरि उर कंपित भारी। प्रतिमा स्रविहं नयन मग बारी॥ छं०-प्रतिमा रुदिहं पिबेपात नभ अति बात बह डोलितिमही। बरषिहं बलाहकरुधिरकचरजअसुभ अति सकको कही॥

उतपातअमितिबलोकिनभसुरिबकलबोलिहं जय जए। सुर सभय जानि कृपाल रघुपित चाप सर जोरत भए॥ हो॰-खेंचि सरासन श्रवन लिंग छाड़े सर एकतीस।

रघुनायक सायक चले मानहुँ काल फनीस ॥१०२॥
सायक एक नाभि सर सोषा। अपर लगे भुज सिर किर रोषा॥
छै सिर बाहु चले नाराचा। सिर भुजहीन रुंड मिह नाचा॥
धरिन धसइ धर धाव प्रचंडा। तब सर हित प्रभु कृत दुइ खंडा॥
गर्जेउ मरत घोर रव भारी। कहाँ रामु रन हतोँ पचारी॥
डोली भूमि गिरत दसकंधर। छुभित सिंधु सिर दिग्गज भूधर॥
धरिन परेउ द्वौ खंड बढ़ाई। चापि भालु मर्कट समुदाई॥
मंदोदिर आगें भुज सीसा। धिर सर चले जहाँ जगदीसा॥
पिबसे सब निषंग महुँ जाई। देखि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई॥
तासु तेज समान प्रभु आनन। हरषे देखि संभु चतुरानन॥
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा। जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा॥
बरषिं सुमन देव मुनि बृंदा। जय कृपाल जय जयित मुकुंदा॥

छं॰-जय ऋपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुखपद प्रभो। खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो॥ सुर सुमन वरषहिं हरष संकुल वाज दुंदुभि गहगही।
संग्राम अंगन राम अंग अनंग वह सोभा लही॥१॥
सिर जटा मुकुट प्रसृन विच विच अति मनोहर राजहीं।
जनु नीलगिरि पर तिहत पटल समेत उडुगन भ्राजहीं॥
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति वने।
जनु रायमुनीं तमाल पर वैठीं विपुल सुख आपने॥ २॥
दो॰-कृपादृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुर बृंद।

भालु कीस सब हरषे जय सुख धाम मुकुंद ॥१०३॥ पति सिर देखत मंदोदरी। मुरुछित विकलधरनि खसि परी॥ जुबति बृंद रोवत उठि धाई। तेहि उठाइ रावन पहिं आई॥ पति गति देखिते करहिं पुकारा। छूटे कच नहिं वपुष सँभारा॥ उर ताड़ना करहिं विधि नाना। रोवत करहिं प्रताप बखाना॥ तव बल नाथ डोल नित धरनी। तेज हीन पावक सिस तरनी॥ सेव कमठ सिंह सकिहं न भारा। सो तनु भूमि परेउ भिर छारा॥ वरुन कुवेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख धरि काहुँ न धीरा॥ भुजबल जितेहु काल जमसाई। आजु परेहु अनाथ की नाई॥ जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई। सुत परिजन बल बरनि न जाई॥ राम बिमुख अस हाल तुम्हारा। रहा न कोउ कुल रोवनिहारा॥ तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं माथा॥ अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं। राम बिमुख यह अनुचित नाहीं॥ काल बिबस पति कहा न माना। अग जगनाथु मनुज करि जाना॥ हं -- जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं।

जेहि नमतसिवब्रह्मादि सुर पिय भजेहु नहिंकरुनामयं॥

आजन्म ते परदोह रत पापोघमय तव तनु अयं।
तुम्हहू दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं॥
हो॰-अहह नाथ रघुनाथ सम ऋपासिंधु निहं आन।
जोगि बृंद दुर्लभ गित तोहि दीन्हि भगवान॥१०४॥
मंदोदरी बचन सुनि काना।सुरमुनिसिद्धसवन्हिसुखमाना॥
अज महेस नारद सनकादी।जे सुनिवर परमारथवादी॥
भिर लोचन रघुपतिहि निहारी।प्रेम मगन सब भए सुखारी॥
रदन करत देखीं सब नारी।गयउ विभीषनु मन दुख भारी॥
वंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा।तब प्रभु अनुजहि आयसुदीन्हा॥
लिखमन तेहि बहु विधिसमुझायो।बहुरिविभीषन प्रभुपहिं आयो॥
ऋपादृष्टि प्रभु ताहि बिलोका।करहु किया परिहरि सब सोका॥
कीन्हि किया प्रभु आयसुमानी।विधिवत देस काल जियँ जानी॥

दो॰-मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजिल ताहि।
भवन गई रघुपति गुन गन वरनत मन माहि॥१०५॥
आइबिभीषन पुनि सिरु नायो। कृषासिधु तब अनुज बोलायो॥
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला। जामवंत मारुति नयसीला॥
सबिमिलि जाहुबिभीषन साथा। सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा॥
पिता बचन में नगर न आवउँ। आपु सिरिस किष अनुज पठावउँ॥
तुरत चलेकिष सुनि प्रभु बचना। कीन्ही जाइ तिलक की रचना॥
सादर सिंहासन बैठारी। तिलक सारि अस्तुति अनुसारी॥
जोरि पानि सबहीं सिर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पहिं आए॥
तब रघुबीर बोलि किष लीन्हे। किह प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे॥
इं॰-किए सुखी कहि बानी सुधा सम बल तुम्हारें रिप हयो।

पायो विभीपन राज तिहुँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो॥

मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं। संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहैं॥ दो॰-प्रभु के बचन श्रवन सुनि नहिं अघाहिं किप पुंज। बार बार सिर नावहिं गहहिं सकल पद कंज ॥१०६॥ पुनि प्रभु बोलिलियउइनुमाना। लंका जाहु कहेउ भगवाना॥ समाचार जानकिहि सुनावहु।तासु कुसललैतुम्ह चलि आवहु॥ तब इनुमंत नगर महुँ आए। सुनि निसिचरी निसाचर धाए॥ बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही। जनकस्रुता देखाइ पुनि दीन्ही॥ दूरिहि ते प्रनाम किप कीन्हा। रघुपति दूत जानकीं चीन्हा॥ कहहू तात प्रभु ऋपानिकेता। कुसल अनुज कपि सेन समेता॥ सब विधि कुसल कोसलाधीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा॥ अबिचल राजु विभीपन पायो। सुनि कपि बचन हरष उर छायो॥ छं॰-अतिहरपमनतन पुलकलोचनसजलकह पुनिपुनि रमा। का देउँ तोहि त्रेलोक महुँ कपि किमपि नहिं बानी समा॥ सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजु आजु न संसयं। रन जीति रिपुदल वंधु जुत पस्यामि राममनामयं॥ दो - सुनु सुत सदगुन सकल तव हृदयँ वसह हनुमंत। सानुकूल कोसलपित रहहुँ समेत अनंत ॥१०७॥ अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता। देखों नयन स्याम मृदु गाता॥ तब इनुमान राम पहिं जाई। जनकसुता के कुसल सुनाई॥ संदेसु भानुकुलभूषन। बोलि लिए जुबराज विभीषन॥ मारुतसुत के संग सिधावहु। सादर जनकसुतिह ले आवहु॥ तुरतिहं सकल गए जहँ सीता। सेविहं सब निसिचरीं विनीता॥

1

<sup>್</sup> ೯೮೮ರ. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

वेगि विभीपन तिन्हि सिखायो। तिन्ह वहु विधि मज्जन करवायो॥ वहु प्रकार भूपन पहिराए। सिबिका रुचिर साजिपुनि ल्याए॥ ता पर हरिप चढ़ी बेदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही॥ वेतपानि रच्छक चहु पासा। चले सकल मन परम हुलासा॥ देखन भालु कीस सब आए। रच्छक कोपि निवारन धाए॥ कह रघुबीर कहा मम मानहु। सीतिह सखा पयादें आनहु॥ देखहुँ किप जननी की नाई। बिहिस कहा रघुनाथ गोसाई॥ सुनि प्रभु बचन भालु किप हरेषे। नभ ते सुरन्ह सुमन बहु बरेषे॥ सीता प्रथम अनल महुँ राखी। प्रगट कीन्हि चह अंतर साखी॥ वो०-तेहि कारन करुनानिधि कहे कछुक दुर्बाद।

सुनत जातुधानीं सब लागीं करें विपाद ॥१०८॥
प्रभु के बचन सीस धिर सीता। बोली मन कम बचन पुनीता॥
लिखमन होहु धरम के नेगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी॥
सुनि लिखमन सीता के बानी। बिरह बिबेक धरम निति सानी॥
लोचन सजल जोरि कर दोऊ। प्रभु सन कछु कहि सकत न ओऊ॥
देखि राम रुख लिखमन धाए। पावक प्रगटि काठ बहु लाए॥
पावक प्रबल देखि बैदेही। हृद्य हरष निहं भय कछु तेही॥
जों मनबच कममम उर माहीं। तिज रघुबीर आन गति नाहीं॥
तों कुसानु सब के गति जाना। मो कहुँ होउ श्रीखंड समाना॥

हं॰-श्रीखंड सम पावक प्रवेस कियो सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कोसलेस महेस बंदित चरन रित अति निर्मली॥ प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुँ जरे। प्रभु चरित काहुँ न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखिहं खरे॥ १॥

धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो॥ सो राम वाम विभाग राजित रुचिर अति सोभा भली। नव नील नीरज निकट मानहुँ कनक पंकज की कली॥२॥ दो॰-बरषिं सुमन हरिष सुर बाजिहं गगन निसान। गाविहें किंनर सुरब्धू नाचिहं चढ़ीं बिमान॥१०९(क)॥ जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार। देखि भालु कपि इरषे जय रघुपति सुख सार ॥१०९(स)॥ तब रघुपति अनुसासन पाई। मातिल चलेउ चरन सिरु नाई॥ आए देव सदा स्वारथी। वचन कहिं जनु परमारथी॥ दीन बंधु दयाल रघुराया। देव कीन्हि देवन्ह पर दाया॥ बिस्व द्रोह रत यह खल कामी। निज अघ गयउ कुमारगगामी॥ तुम्ह समरूप ब्रह्म अविनासी। सदा एकरस सहज उदासी॥ अक्लअगुनअजअनघअनामय।अजित अमोघसक्तिकरुनामय॥ मीन कमठ सुकर नरहरी। बामन परसुराम बपु धरी॥ जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो। नाना तनु धरि तुम्हइँ नसायो॥ यह खल मलिन सदा सुरदोही। काम लोभमद रत अति कोही॥ अधम सिरोमनि तव पद पावा। यह इमरें मन बिसमय आवा॥ हम देवता परम अधिकारी। स्वारथ रत प्रभु भगति बिसारी॥ भव प्रवाहँ संतत इम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुसरे॥ दो॰-करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहँ तहँ कर जोरि। अति सप्रेम तन पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

छं - जय राम सदा सुखधाम हरे। रघुनायक सायक चाप धरे॥

भव वारन दारन सिंह प्रभो। गुन सागर नागर नाथ विभो॥ तन काम अनेक अन्प छवी। गुन गावत सिद्ध मुनींद्र कवी॥ जसु पावन रावन नाग महा। खगनाथ जथा करि कोप गहा॥ जन रंजन भंजन सोक भयं। गतकोध सदा प्रभु बोधमयं॥ अवतार उदार अपार गुनं। महि भार विभंजन ग्यानघनं॥ अज व्यापकमेकमनादि सदा। करुनाकर राम नमामि सुदा॥ रघुवंस बिभूषन दूषन हा। ऋत भूप बिभीपन दीन रहा॥ गुन ग्यान निधान अमान अजं। नित राम नमामि विभुं बिरजं॥ भुजदंह प्रचंह प्रताप बलं। खल बृंद निकंद महा कुसलं॥ बिनु कारन दीन दयाल हितं। छवि धाम नमामि रमा सहितं॥ भव तारन कारन काज परं। मन संभव दारुन दोष इरं॥ सर चाप मनोहर त्रोन धरं। जलजारुन लोचन भूपवरं॥ सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं। मद मार सुधा ममता समनं॥ अनवद्य अखंड न गोचर गो। सब रूप सदा सब होइ न गो॥ इति वेद वदंति न दंतकथा। रबि आतप भिन्नमभिन्न जथा॥ कृतकृत्य विभो सब बानर ए। निरखंति तवानन सादर ए॥ धिग जीवन देव सरीर हरे। तव भक्ति बिना भव भृिळ परे॥ अब दीन दयाल दया करिए। मित मोरि बिभेदकरी हरिए।। जेहि ते विपरीत क्रिया करिऐ। दुखसो सुखमानि सुखी चरिऐ॥ खल खंडन मंडन रम्य छमा। पद पंकज सेवित संभु उमा॥ नृप नायक दे बरदानिमदं। चरनांबुज प्रेमु सदा सुभदं॥ दो॰-बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात। सोभासिंधु विलोकत लोचन नहीं अघात ॥१११॥

-तेहि अवसर दसरथ तहँ आए। तनय विलोकि नयन जल छाए॥ अनुज सहित प्रभु वंदन कीन्हा। आसिरवाद पिताँ तव दीन्हा॥ तात सकल तव पुन्य प्रभाऊ। जीत्यों अजय निसाचर राऊ॥ सुनि सुत बचन पीति अति बाढ़ी। नयन सलिख रोमाविख ठाढ़ी॥ रघपति प्रथम प्रेम अनुमाना। चितइपितिहदीन्हेउदद्ग्याना॥ ताते उमा मोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति मन लायो॥ सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं।तिन्हकहुँ राम भगतिनिजदेहीं॥ बार बार करि प्रभुहि प्रनामा। दसरथं हरिष गए सुरधामा॥ हो - अनुज जानकी सहित प्रभु कुसल कोसलाधीस। सोभा देखि हरपि मन अस्तुति कर सुर ईस॥११२॥ इं - जय राम सोभा धाम। दायक प्रनत विश्राम॥ धृत त्रोन बर सर चाप। भुजदंड प्रबल प्रताप॥१॥ दूपनारि खरारि। मर्दन निसाचर धारि॥ यह दुष्ट मारेउ नाथ। भए देव सकल सनाथ॥ २॥ जय हरन धरनी भार। महिमा उदार अपार॥ जय रावनारि ऋपाल। किए जातुधान विहाल॥ ३॥ रुंकेस अति बल गर्ब। किए बस्य सुर गंधर्ब॥ मुनि सिद्ध नर खग नाग। इठि पंथ सब कें लाग॥ ४॥ परद्रोह रत अति दुष्ट। पायो सो फलु पापिष्ट ॥ सुनहु दीन दयाल। राजीव नयन बिसाल ॥ ५॥ मोहि रहा अति अभिमान। नहिं कोउ मोहि समान॥ अब देखि प्रभु पद कंज। गत मान पद दुख पुंज ॥ ६ ॥ कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव। अन्यक्त जेहि श्रुतिगाव॥

मोहि भाव कोसल भूप।श्रीराम सगुन सरूप॥ ७॥ बैदेहि अनुज समेत। मम हृद्यँ करहु निकेत॥ मोहि जानिऐ निज दास।दे भक्ति रमानिवास॥ ८॥ छं - दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायकं। सुख धाम राम नमामि काम अनेक छिब रघुनायकं॥ सुर बृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलितबलं। ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करुना कोमलं ॥ दो - अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देहु कृपाल। काइ करों सुनि पिय बचन बोले दीनदयाल ॥११३॥ सुनु सुरपित कपि भालु इमारे। परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे॥ ममहित लागि तजे इन्ह पाना। सकल जिआउ सुरेस सुजाना॥ सुनु खगेस प्रभु के यह बानी। अति अगाध जानहिं मुनि ग्यानी॥ प्रभुसक त्रिभुअन मारिजिआई। केवल सक्रिह दीन्हि बड़ाई॥ सुधा बरिषकिप भालु जिआए। हरिष उठे सब प्रभु पिहं आए॥ सुधावृष्टि भै दुहु दल ऊपर। जिए भालु कपि नहिं रजनीचर॥ रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए छूटे भव बंधन॥ सुर अंसिक सब किप अरु रीछा। जिए सकल रघुपति की ईछा॥ राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हे मुकुत निसाचर झारी॥ खल मल धाम काम रत रावन। गति पाई जो मुनिवर पाव न॥ दो॰-सुमन बरिष सब सुर चले चिढ़ चिढ़ रुचिर बिमान। देखि सुअवसर प्रभु पहिं आयउ संभु सुजान ॥११४(क)॥ परम प्रीति कर जोरि जुग निलन नयन भरि बारि। पुलकित तन गदगद गिराँ विनय करत त्रिपुरारि॥११४(स)॥ छं - मामभिरक्षय रघुकुल नायक। धृत वर चाप रुचिर कर सायक॥ मोह महा घन पटल प्रभंजन। संसय विपिन अनल सुर रंजन ॥ अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर। भ्रम तम प्रवल प्रताप दिवाकर॥ काम कोध मद गज पंचानन। वसहु निरंतर जन मन कानन॥ विषय मनोरथ पुंज कंज बन । प्रबल तुषार उदार पार मन ॥ भव बारिधि मंदर परमं दर। बारय तारय संसृति दुस्तर॥ स्याम गात राजीव बिलोचन। दीन बंधु प्रनतारित मोचन॥ अनुज जानकी सहित निरंतर। बसहु राम चप मम उर अंतर॥ मुनि रंजन महि मंडल मंडन। तुलसिदास प्रभु त्रास बिखंडन॥ दो -- नाथ जबहिं कोसलपुरीं होइहि तिलक तुम्हार। कृपासिंधु में आउन देखन चरित उदार ॥११५॥ करि बिनती जब संभु सिधाए। तब प्रभु निकट बिभीषनु आए॥ नाइ चरन सिरु कह मृदु बानी। बिनय सुनहु प्रभु सारँगपानी॥ सकुल सदल प्रभु रावन मारचो। पावन जस त्रिभुवन बिस्तारचो॥ दीन मलीन हीन मति जाती। मो पर ऋपा कीन्हि बहु भाँती॥ अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे। मज्जनु करिअ समर श्रम छीजे॥ देखि कोस मंदिर संपदा। देहु ऋपाल कपिन्ह कहुँ सुदा॥ सब विधिनाथ मोहि अपनाइअ। पुनिमोहि सहितअवधपुरजाइअ॥ सुनत बचन मृदु दीनदयाला। सजल भए द्वौ नयन बिसाला N

दो - तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात। भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात॥११६(क)॥ तापस बेष गात ऋस जपत निरंतर मोहि। देखों बेगि सो जतनु करु सखा निहोरउँ तोहि ॥११६(ख)॥

बीतें अवधि जाउँ जों जिअत न पावउँ बीर। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर॥११६ (ग)॥ करेहु कल्पभिराजुतुम्ह मोहिसुमिरेहु मन माहिं।

पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं॥११६(घ)॥
सुनत विभीषन बचन राम के। हरिष गहे पद कृपाधाम के॥
बानर भालु सकल हरषाने। गहिष्रभुषद गुन विमल बखाने॥
बहुरि विभीषन भवन सिधायो। मिन गन बसन विमान भरायो॥
ले पुष्पक प्रभु आगें राखा। हँसि करि कृपासिंधु तब भाषा॥
चिह विमान सुनु सखा विभीषन। गगन जाइ बरपहु पट भूषन॥
नभ पर जाइ विभीषन तबही। वरिष दिए मिन अंबर सबही॥
जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं। मिन मुख मेलि डारि किप देहीं॥
हँसे रामु श्री अनुज समेता। परम कौतुकी कृपा निकेता॥
दो॰-मुनि जेहि ध्यान न पावहिं नेति नेति कह वेद।

कृपासिधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक विनोद ॥११७(क)॥ उमा जोग जप दान तप नाना मख त्रत नेम। राम कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥११७(स)॥

भालु कपिन्ह पर भूपन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति पहिं आए॥ नाना जिनस देखि सब कीसा। पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा॥ चितइ सबन्हि पर कीन्ही दाया। बोले मृदुल बचन रघुराया॥ तुम्हरें बल में रावनु मारचो। तिलकि बिभीषनकहँ पुनि सारचो॥ निजनिजगृह अवतुम्ह सब जाहू। सुमिरेहु मोहि डरपहु जिन काहू॥ सुनत बचन प्रेमाकुल बानर। जोरि पानि बोले सब सादर॥ प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा। हमरें होत बचन सुनि मोहा॥ दीन जानि किए सिनाथा। तुम्ह त्रैलोक ईस रघुनाथा।
सुनि प्रभु बचन लाज हम मरहीं। मसक कहूँ खगपित हित करहीं।।
देखि राम रुख बानर रीछा। प्रेम मगन नहिं गृह के ईछा॥
दो॰-प्रभु प्रेरित किप भालु सब राम रूप उर राखि।

हरव बिषाद सहित चले विनय विविध विधि भाषि ॥११८(क)॥ किपपित नील रीलपित अंगद नल हनुमान । सहित विभीषन अपर जे जूथप किप बलवान ॥११८(ख)॥ किह न सकहिं के छु प्रेम बस भिर भिर लोचन बारि।

सन्मुख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि॥११८(ग)॥
अतिसय प्रीति देखि रघुराई। छीन्हे सकछ बिमान चढ़ाई॥
मन महुँ बिप्र चरन सिरु नायो। उत्तर दिसिहि बिमान चछायो॥
चछत बिमान कोछाइछ होई। जय रघुवीर कहइ सबु कोई॥
सिंहासन अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रभु बैठे ता पर॥
राजत रामु सहित भामिनी। मेरु सुंग जनु घन दामिनी॥
रिचरिबमानुचछेउअतिआतुर। कीन्ही सुमन वृष्टि हरषे सुर॥
परमसुखदचिछित्रिबिध बयारी। सागर सर सिर्र निर्मछ बारी॥
सगुन होहिं सुंदर चहुँ पासा। मन प्रसन्न निर्मछ नभ आसा॥
कह रघुवीर देखु रन सीता। छिछमन इहाँ हत्यो इँद्रजीता॥
हनुमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे॥
कुंभकरन रावन हों भाई। इहाँ हते सुर मुनि दुखदाई॥
दो॰-इहाँ सेतु बाँध्यों अरु थापेउँ सिव सुख धाम।

सीता सहित कृपानिधि संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥११९(क)॥ जहँ जहँ कृपासिधु बन कीन्ह बास बिश्राम। सकल देखाए जानिकहि कहे सबन्हि के नाम ।११९(स)॥ तुरत विमान तहाँ चिल आवा। दंडक बन जहँ परम सुहावा॥ कुंभजादि मुनिनायक नाना। गए रामु सब कें अस्थाना॥ सकल रिषिन्ह सनपाइ असीसा। चित्रकृट आए जगदीसा॥ तहाँ करि मुनिन्ह केर संतोषा। चला विमानु तहाँ ते चोखा॥ बहुरि राम जानकिहि देखाई। जमुना कलिमल हरनि सुहाई॥ पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रनाम करु सीता॥ तीरथपति पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अघ भागा॥ देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरनि सोक हरि लोक निसेनी॥ पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि। त्रिविध ताप भव रोग नसावनि॥

दो॰-सीता सहित अवध कहुँ कीन्द्र ऋपाल प्रनाम । सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरिषत राम ॥१२०(क)॥ पुनि प्रभु आइ त्रिबेनी हरिषत मजनु कीन्द्र ।

किपन्ह सहित बिप्रन्ह कहुँ दान बिबिध बिधि दीन्ह ॥१२०(स)॥
प्रभु हनुमंतिह कहा बुझाई। धिर बदु रूप अवधपुर जाई॥
भरतिह कुसल हमारि सुनाएहु। समाचार ले तुम्ह चिल आएहु॥
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ। तब प्रभु भरद्वाज पिहं गयऊ॥
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही। अस्तुति करिपुनि आसिषदीन्ही॥
मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी। चिह बिमान प्रभु चले बहोरी॥
इहाँ निपाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कहुँ लोग बोलाए॥
सुरसिर नाधि जान तब आयो। उतरेउ तट प्रभु आयसु पायो॥
तब सीताँ पूजी सुरसिर। बहु प्रकार पुनि चरनिह परी॥
दीन्हि असीस हरिष मन गंगा। सुंदिर तव अहिवात अभंगा॥
सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल। आयउ निकट परमसुख संकुला।

प्रभुद्धि सिंहत बिलोकि वैदेही। परेंड अवनितन सुधि निहं तेही॥ प्रीति परम बिलोकि रघुराई। हरिष उठाइ लियो उर लाई॥

इं--लियो हृद्यँ लाइ कृपा निधान सुजान रायँ रमापती।
वैठारि परम समीप बूझी कुसल सो कर बीनती॥
अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेन्य जे।
सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥१॥
सब भाँति अधम निषाद सो हिर भरत ज्यों उर लाइयो।
मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो॥
यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रतिपद सदा।
कामादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं मुदा॥२॥

हो - समर बिजय रघुबीर के चरित जे सुनिहं सुजान। बिजय बिबेक बिभृति नित तिन्हिह देहिं भगवान ॥१२१(क)॥ यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार। श्रीरघुनाथ नाम तिज नाहिन आन अधार॥१२१(स)॥

> मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम इति भीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलप्रिन्यंसने पष्टः सोपानः समाप्तः। ( लङ्काकाण्ड समाप्त )



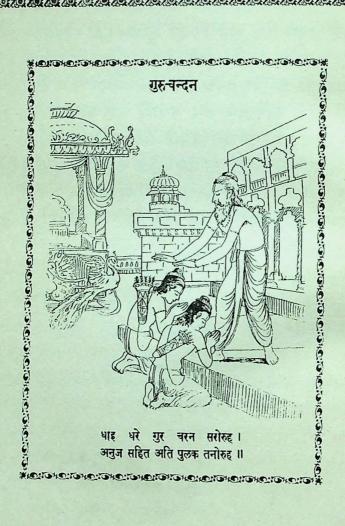

श्रीगणेशाय नमः

श्रीजानकीवलभो विजयते

## श्रीरामचरितमानस

सप्तम सोपान

उत्तरकाण्ड

केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसद्विप्रपादाञ्जचिहं

शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नम् । पाणी नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम् ॥ १॥ कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ। जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्यमनभृङ्गसङ्गिनौ ॥ २ ॥ कुन्दइन्दुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिद्म । कारुणीककलकञ्चलोचनं नौमि राङ्करमनङ्गमोचनम् ॥ ३ ॥ दो॰-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग। जहँ तहँ सोचहि नारि नर ऋस तन राम बियोग ॥ सगुन होहिं सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुँ फेर ॥ कौसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ। आयउ प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ॥ भरत नयन भुज दिन्छन फरकत बारहिं बार।

जानि सगुन मन हरष अति लागे करन विचार॥
रहेउ एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा॥
कारन कवननाथन हिं आयउ। जानि कृटिल किधों मोहि विसरायउ॥
अहह धन्य लिंछमन बड़ भागी। राम पदार बिंहु अनुरागी॥
कपटी कृटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्हा॥
जों करनी समुझे प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कलप सत कोरी॥
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ॥
मोरे जियँ भरोस दृद्द सोई। मिलिइहिं राम सगुन सुभ होई॥
बीतें अवधि रहिं जों पाना। अधम कवन जग मोहि समाना॥

दो - राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥ १ (क)॥ बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट ऋस गात। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात ॥१ (स)॥ देखत इनुमान अति इरषेउ। पुरुक गात लोचन जल बरषेउ॥ मन महँ बहुत भाँति सुखमानी। बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी॥ जासु बिरहँ सोचहु दिन राती। रटहु निरंतर गुन गन पाँती॥ रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता। आयउ कुसल देव मुनि त्राता॥ रिपुरन जीति सुजस सुर गावत।सीता सहित अनुज प्रभु आवत॥ सुनत बचन बिसरे सब दूखा। तृषावंत जिमि पाइ पियूषा॥ को तुम्ह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए॥ मारुत सुत में कपि इनुमाना। नामु मोर सुनु कृपानिधाना॥ दीनबधु रघुपति कर किंकर। सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर॥ मिलत प्रेम नहिं हृद्यं समाता।नयनस्रवत जल पुलकितगाता॥

किप तव दरस सकल दुख बीते। मिले आजु मोहि राम पिरीते॥ बार बार बूझी कुसलाता। तो कहुँ देउँ काह सुनु भ्राता॥ एहि संदेस सिरस जग माहीं। किर विचार देखेउँ कछु नाहीं॥ नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रभु चिरत सुनावहु मोही॥ तब हनुमंत नाइ पद माथा। कहे सकल रघुपित गुन गाथा॥ कहु किप कबहुँ कृपाल गोसाई। सुमिरहिं मोहि दास की नाई॥

हं - निज दास ज्यों रघुवंसभूषन कवहुँ मम सुमिरन करवो। सुनि भरत बचन बिनीत अति किष पुलकि तन चरनिह परचो॥ रघुवीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो। काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदगुन सिंधु सो॥ दो - राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात।

पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृद्यँ समात॥ २ (क)॥

सो०-भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयउ किप राम पहिं।

कही कुसल सब जाइ हरिष चलेउ प्रभु जान चिह ॥ २ (स) ॥ हरिष भरत कोसलपुर आए। समाचार सब गुरिह सुनाए॥ पुनि मंदिर महँ बात जनाई। आवत नगर कुसल रघुराई॥ सुनत सकल जननीं उठि धाई। किह प्रभु कुसल भरत समुझाई॥ समाचार पुरवासिन्ह पाए। नर अरु नारि हरिष सब धाए॥ दिध हुवा रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला॥ भिर भिर हेम थार भामिनी। गावत चिल सिधुरगामिनी॥ जे जैसेहिं तैसेहिं उठि धावहिं। बाल बृद्ध कहँ संग न लाविहं॥ एक एकन्ह कहँ बूझिहं भाई। तुम्ह देखे दयाल रघुराई अवधपुरी प्रभु आवत जानी। भई सकल सोभा के खानी॥

बहइ सुहावन त्रिबिध समीरा। भइ सरजू अति निर्मल नीरा॥ दो॰-हरिषत गुर परिजन अनुज भूसुर बृंद समेत। चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपानिकेत॥ ३ (क)॥ बहुतक चढ़ीं अटारिन्ह निरखहिं गगन बिमान। देखि मधुर सुर हरियत करिहं सुमंगल गान॥३(स)॥ राका सिस रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। बढ़यो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥ ३ (ग)॥ इहाँ भानुकुल कमल दिवाकर। कपिन्ह देखावत नगर मनोहर॥ सुनु कपीस अंगद लंकेसा। पावन पुरी रुचिर यह देसा॥ जद्यपि सब बैंकुंठ बखाना। बेद पुरान बिदित जगु जाना॥ अवधपुरी सम विय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ॥ जन्मभूमि मम पुरी सुद्दावनि। उत्तर दिसि वद्द सरज् पावनि॥ जा मज्जन ते बिनहिं प्रयासा। मम समीप नर पावहिं बासा॥ अति पिय मोहि इहाँ के बासी। मम धामदा पुरी सुखरासी॥ हरपे सब कपि सुनि प्रभु बानी। धन्य अवध जो राम बखानी॥ दो - आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरेड उतरेड भूमि विमान ॥४(क)॥ उतिर कहेउ प्रभु पुष्पकिह तुम्ह कुबेर पिहं जाहु। प्रेरित राम चलेउ सो इरषु बिरहु अति ताहु ॥ ४ (स)॥ आए भरत संग सब लोगा। कुस तन श्रीरघुबीर बियोगा॥ बामदेव बसिष्ट मुनिनायक।देखे प्रभु महि धरि धनु सायक॥ धाइ धरे गुर चरन सरोरुइ। अनुजसिहत अति पुलकतनोरुइ॥ भेंटि कुसल बूझी मुनिराया। इमरें कुसल तुम्हारिहिं दाया॥

सकलि जिन्ह मिलिनाय उमाया। धर्म धुरंधर रघुकुलनाथा॥
गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। नमत जिन्ह हि सुर मुनि संकर अज॥
परे भूमि निहं उठत उठाए। बर किर कृपासिंधु उर लाए॥
स्यामल गात रोम भए ठादे। नव राजीव नयन जल बादे॥

इं॰-राजीव लोचन स्रवत जल तन लिलत पुलकाविल बनी।
अतियेम हृद्यँ लगाइ अनुजिह मिले प्रभुत्रिभुअनधनी॥
प्रभुमिलतअनुजिह सोह मो पिहं जाित निहं उपमा कही।
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धिर मिले बर सुषमा लही॥ १॥
बृह्मत कृपािनिधि कुसल भरतिह बचन बेगि न आवई।
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई॥
अब कुसल कौसलनाथ आरत जािन जन दरसन दियो।
बृह्त बिरह बारीस कृपािनधान मोहि कर गिह लियो॥ २॥

वो॰-पुनि प्रभु हरिष सत्रुहन भेंटे हृदयँ लगाइ।
लिखेमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ भाइ॥५॥
भरतानुज लिखेमन पुनि भेंटे। दुसह बिरह संभव दुख मेटे॥
सीता चरन भरत सिरु नावा। अनुज समेत परम सुख पावा॥
प्रभु बिलोकि हरेषे पुरबासी। जनित बियोग बिपति सब नासी॥
प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी॥
अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले सबहि कृपाला॥
कृपा दृष्टि रघुबीर बिलोकी। किए सकल नर नारि बिसोकी॥
छन महिं सबहि मिले भगवाना। उमा मरम यह काहुँ न जाना॥
एहि बिधि सबहि सुखी करिरामा। आगें चले सील गुन धामा॥
कौसल्यादि मातु सब धाई। निरुख बच्छ जनु धेनु लवाई॥

हं॰-जनु घेनु बालक बच्छ तिज गृहँ चरन बन परवस गई।
दिन अंत पुर रुख स्रवत थन हुंकार करि घावत भई॥
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटीं बचन मृदु बहुविधि कहे।
गइबिषमबिपतिबियोगभवतिन्हहरषसुखअगनितलहे॥

गड़ाबषमावपातावयागमवातन्ह हरप सुख्य जगानतलहा।
दो॰-भेटेउ तनय सुमित्राँ राम चरन रित जानि।
रामिह मिलत कैंकई हृदयँ बहुत सकुचानि॥६(क)॥
लिखमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाइ।
कैंकइ कहँ पुनि पुनि मिले मन कर छोभु न जाइ॥६(स)॥
सासुन्ह सबनि मिली बैंदेही। चरनिन्ह लागि हरप अति तेही॥
देहिं असीस बूझि कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता॥
सब रघुपितमुखकमलिकोंकिहिं। मंगल जानिनयन जल रोकिहिं॥
कनक थार आरती उतारहिं। बार बार प्रभु गात निहारहिं॥

कोसल्या पुनि पुनि रघुबीरहि। चितवति कृपासिधु रनधीरहि॥ हृदयँ विचारति बारहिं बारा। कवन भाँति लंकापति मारा॥ अति सुकुमार जुगल मेरे बारे। निसिचर सुभट महाबल भारे॥ हो॰-लखिमन अरु सीता सहित प्रभुहि बिलोकित मातु।

नाना भाँति निछावरि करहीं। परमानंद हरष उर भरहीं॥

परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलिकत गातु॥ ॥॥
लंकापित कपीस नल नीला। जामवंत अंगद सुभसीला॥
हनुमदादि सब बानर बीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा॥
भरत सनेह सील बत नेमा। सादर सब बरनिहं अति प्रेमा॥
देखि नगरबासिन्ह के रीती। सकल सराहि प्रभुपद प्रीती॥
पुनि रघुपित सब सखा बोलाए। मुनि पद लागहु सकल सिखाए॥

गुर बसिष्ट कुलपूज्य इमारे। इन्ह की इपाँ दनुज रन मारे॥
ए सब सखा सुनहु मुनि मरे। भए समर सागर कहँ बेरे॥
मम हितलागि जन्म इन्ह हारे। भरतहु ते मोहि अधिक पिआरे॥
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। निमिष निमिष उपजत सुख नए॥
दो॰-कोसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायउ माथ।

आसिष दीन्हे हरिष तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥ ८ (क) ॥

सुमन बृष्टि नभ संकुल भवन चले सुखकंद।
चढ़ी अटारिन्ह देखिंह नगर नारि नर बृंद॥८(स)॥
कंचन कलस बिचित्र सँवारे। सबिंह घरे सिज निज निज द्वारे॥
बंदनवार पताका केत्। सबिन्ह बनाए मंगल हेत्॥
बीथीं सकल सुगंध सिचाई। गजमिन रिच बहु चौक पुराई॥
नाना भाँति सुमंगल साजे। हरिष नगर निसान बहु बाजे॥
जहँ तहँ नारि निछावरि करहीं। देहिं असीस हरष उर भरहीं॥
कंचन थार आरतीं नाना। जुवतीं सजें करिंह सुभ गाना॥
करिंह आरती आरतिहर कें। रघुकुलकमलविपन दिनकरकें॥
पुर सोभा संपति कल्याना। निगम सेष सारदा बखाना॥
तेउ यह चरित देखिठिंग रहिं। उमा तासु गुन नरिकिम कहिं।।
दो॰-नारि कुम्दिनीं अवध सर रघुपित बिरह दिनेस।

त्रः-नारि कुमादना अवय सर रचुनार निरंहि एउनरा । अस्त भएँ बिगसत भईं निरंखि राम राकेस ॥ ९ (६)॥ होहिं सगुन सुभ बिबिधि बिधि बाजिहें गगन निसान।

पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥९ (ह)॥
प्रभु जानी कैंकई लजानी। प्रथम तासु गृह गए भवानी॥
ताहि प्रबोधि बहुतसुख दीन्हा। पुनि निजभवनगवन हरिकीन्हा॥

कृपासिंधु जब मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए॥
गुर बिसष्ट द्विज लिए बुलाई। आजु सुघरी सुदिन समुदाई॥
सब द्विज देहु हरिष अनुसासन। रामचंद्र बैठिहं सिंघासन॥
मुनि बिसष्ट के बचन सुहाए। सुनतसकल विप्रन्ह अति भाए॥
कहिं बचन मृदु बिप्र अनेका। जग अभिराम राम अभिषेका॥
अब मुनिबर बिलंब निहं कीजै। महाराज कहँ तिलक करीजै॥
दो॰-तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाइ।
रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सँवारे जाइ॥१० (क)॥
जहँ तहँ धावन पठइ पुनि मंगल द्रव्य मगाइ।

नवाह्मपारायण, आठवाँ विश्राम

हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु नायउ आइ ॥ १० (स)॥

अवधपुरी अति रुचिर बनाई। देवन्ह सुमन बृष्टि झिर लाई॥ राम कहा सेवकन्ह बुलाई। प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई॥ सुनत बचन जहँ तहँ जन धाए। सुग्रीवादि तुरत अन्हवाए॥ पुनि करुनानिधि भरतु हँकारे। निज कर राम जटा निरुआरे॥ अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई। भगत बछल कृपाल रघुराई॥ भरत भाग्य प्रभु कोमलताई। सेष कोटि सत सकिहं न गाई॥ पुनि निज जटा राम बिबराए। गुर अनुसासन मागि नहाए॥ करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे॥

दो॰-सासुन्ह सादर जानिकिहि मज्जन तुरत कराइ।
दिन्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ॥११ (क)॥
राम बाम दिसि सोभित रमा रूप गुन खानि।
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि॥११ (स)॥

सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव मुनि बृंद । चिं बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद ॥११ (ग)॥

प्रभु बिलोकि मुनि मन अनुरागा। तुरत दिन्य सिंघासन मागा।
रिव सम तेज सो बरिन न जाई। वैठे राम द्विजन्ह सिरु नाई॥
जनकसुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरपे मुनि समुदाई॥
बेद मंत्र तब द्विजन्ह उचारे। नभसुर मुनि जय जयित पुकारे॥
प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा। पुनि सब विप्रन्ह आयस दीन्हा॥
सुत विलोकि हरषीं महतारी। बार बार आरती उतारी॥
विप्रन्हदान बिबिध विधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे॥
सिंघासन पर त्रिभुअन साईं। देखि सुरन्ह दुंदुभीं बजाई॥

छं - नभ दुंदुभी बाजिह विपुल गंधर्व किंनर गावहीं। नाचिह अपछरा बृंद परमानंद सुर मुनि पावहीं॥ भरतादि अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते। गहें छत्र चामर ब्यजन धनु असि चर्म सिक विराजते॥ १॥ श्री सहित दिनकर वंस भूषन काम बहु छिब सोहई। नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई॥ मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगिन्ह प्रति सजे। अंभोज नयन विसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे॥ २॥

दो॰-वह सोभा समाज सुख कहत न बनइ खगेस।
बरनिहं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस॥१२(क)॥
भिन्नभिन्न अस्तुति करि गए सुर निजनिज धाम।
बंदी बेष बेद तब आए जहँ श्रीराम॥१२(स)॥

प्रभु सर्वग्य कीन्ह अति आदर ऋपानिधान। ठखेउ न काहूँ मरम कछु लगे करन गुन गान॥१२(ग)॥

इं - जय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने। दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुज बल हने॥ अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे। जय पनतपाल दयाल घभु संजुक्त सक्ति नमामहे॥ १॥ तव विषम माया वस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे॥ जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिबिधि दुख ते निर्वहे। भव खेद छेदन दच्छ हम कहुँ रच्छ राम नमामहे॥ २॥ जे ग्यान मान बिमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी। ते पाइ सुर दुर्लभ पदादिष परत हम देखत हरी॥ बिस्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होड रहे। जिप नाम तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे॥ ३ ॥ जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परिस मुनिपतिनी तरी। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रेलोक पावनि सुरसरी॥ ध्वजकुलिसअंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे॥ ४॥ अन्यक्तमुलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। षट कंघ साखा पंच बीस अनेक पर्न सुमन घने॥ फल जुगल बिधिकटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। प्छवत फूलत नवल नित संसार विटप नमामहे॥ ५

जे ब्रह्म अजमहैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं। ते कहहुँ जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं॥ करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह वर मागहीं। मन बचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अनुरागहीं॥ ६॥

हो - सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार। अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार॥१३ (क)॥ बैनतेय सुनु संभु तब आए जहँ रघुबीर। बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर॥१३ (स)॥

छं - ज्य राम रमारमनं समनं। भवताप भयाकुल पाहि जनं॥ अवधेस सुरेस रमेस बिभो। सरनागत मागत पाहि प्रभो॥ दससीस बिनासन बीस भुजा । कृत दूरि महा महि भूरि रुजा ॥ रजनीचर बृंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे॥ महि मंडल मंडन चारुतरं। धृत सायक चाप निषंग वरं॥ मद मोह महा ममता रजनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी॥ मनजात किरात निपात किए। मृग लोग कुभोग सरेन हिए॥ इति नाथ अनाथिन पाहि हरे। बिषया बन पावँर भूलि परे॥ बहु रोग वियोगन्हि लोग हुए। भवदंघि निरादर के फल ए॥ भव सिंधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते॥ अतिदीनमलीन दुखीनितहीं।जिन्ह कें पद पंकजपीति नहीं॥ अवलंब भवंत कथा जिन्ह कें। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह कें॥ नहिं राग न लोभ न मान मदा। तिन्ह कें सम बैभव वा विपदा॥ एहि ते तव सेवक होत मुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा॥ करि प्रेम निरंतर नेम लिएँ। पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ॥ सम मानि निरादर आदरही। सब संत सुखी बिचरंति मही॥
मुनि मानस पंकज मृंग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे॥
तवनाम जपामि नमामि हरी। भव रोग महागद मान अरी॥
गुन सील कृपा परमायतनं। पनमामि निरंतर श्रीरमनं॥
रघुनंद निकंदय द्वंद्वघनं। महिपाल बिलोकय दीन जनं॥

दो॰-बार बार बर मागउँ हरिष देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग॥१४(क)॥ बरनि उमापति राम गुन हरिष गए कैलास।

तब प्रभु किपन्ह दिवाए सब बिधि सुखपद बास ॥१४ (स)॥
सनु खगपित यह कथा पावनी। त्रिबिध ताप भव भय दावनी॥
महाराज कर सुभ अभिषेका। सुनत लहिंह नर विरित बिबेका॥
जे सकाम नर सुनिहं जे गाविहं। सुख संपित नाना बिधि पाविहं॥
सुर दुर्लभ सुख किर जग माहीं। अंतकाल रघुपित पुर जाहीं॥
सुनिहं विमुक्त विरत अरु बिषई। लहिंह भगित गित संपित नई॥
खगपित राम कथा में बरनी। स्वमित बिलास त्रासदुख हरनी॥
बिरित बिबेक भगित हद करनी। मोह नदी कहँ सुंदर तरनी॥
नित नव मंगल कौसलपुरी। हरपित रहिंह लोग सब कुरी॥
नित नइ पीति राम पद पंकज। सबकेंजिन्हिहनमत सिव मुनि अज
मंगन बहु प्रकार पहिराए। द्विजन्ह दान नाना बिधि पाए॥

हो॰-ब्रह्मानंद मगन किप सब कें प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास पट बीति॥१५॥ विसरे गृह सपनेहुँ सुधि नाहीं। जिमि पर द्रोह संत मन माहीं॥ तब रघुपति सब सखा बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिरु नाए॥ परम प्रीति समीप बैठारे। भगत सुखद मृदु बचन उचारे॥
तुम्ह अति कीन्हि मोरि सेवकाई। मुखपर केहि बिधि करों बड़ाई॥
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। ममहित लागि भवन सुखत्यागे॥
अनुज राज संपति बैदेही। देह गेह परिवार सनेही॥
सबमम प्रियनहिं तुम्हहिसमाना। मृषा न कहउँ मोर यह बाना॥
सब कें प्रिय सेवक यह नीती। मोरें अधिक दास पर प्रीती॥

ते - अब गृह जाहु सखा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम।
सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेहु अति प्रेम॥१६॥
सुनि प्रभु बचन मगन सब भए। को हम कहाँ विसरि तन गए॥
एकटक रहे जोरि कर आगे। सकहिं नकछु कहि अति अनुरागे॥
परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा। कहा विविधि विधिग्यान विसेषा॥
प्रभु सन्मुखकछु कहनन पारहिं। पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं॥
तब प्रभु भूषन बसन मगाए। नाना रंग अनूप सुहाए॥
सुग्रीवहि प्रथमहिं पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए॥
प्रभु प्रेरित लिछमन पहिराए। लंकापति रघुपति मन भाए॥
अंगद बैठ रहा नहिं डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥

दो॰-जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ।
हियँ धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ।।१७(क)।।
तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि।
अति बिनीत बोलेउ बचन मनहुँ प्रेम रस बोरि॥१७(स)॥
सनु सर्वग्य कृपा सुख सिंधो।दीन दयाकर आरत बंधो॥
मरती बेर नाथ मोहि बाली।गयउ तुम्हारेहि कोंछें घाली॥
असरन सरन बिरदु संभारी।मोहिजनितजहुभगतहितकारी॥

मोरें तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता॥
तुम्हिहि विचारिकहहु नर नाहा। प्रभुतिज भवन काज मम काहा॥
बालक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना॥
नीचि टहल गृह के सबकरिहउँ। पद पंकज बिलोकि भव तरिहउँ॥
अस किह चरन परेउ प्रभु पाही। अब जिन नाथ कहहु गृह जाही॥

दो॰-अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करूना सींव। प्रभु उठाइ उर लायउ सजलनयन राजीव॥१८(क)॥ निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ।

विदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाइ॥१८(ख)॥
भरत अनुज सौमित्रि समेता। पठवन चले भगत कृत चेता॥
अगद हृद्यँ प्रेम निह थोरा। फिरि फिरि चितव राम की ओरा॥
बार बार कर दंड प्रनामा। मन असरहन कहिंह मोहि रामा॥
राम बिलोकनि बोलिन चलनी। सुमिरिसुमिरिसोचत हॅंसि मिलनी
प्रभु रुख देखि विनयबहु भाषी। चलेउ हृद्यँ पद पंडज राखी॥
अति आदर सब किप पहुँचाए। भाइन्ह सहित भरत पुनि आए॥
तब सुग्रीव चरन गहि नाना। भाँति बिनय कीन्हे हनुमाना॥
दिन दस किर रघुपित पद सेवा। पुनि तब चरन देखिहुउँ देवा॥
पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा। सेवहु जाइ कृपा आगारा॥
अस कि किप सब चले तुरंता। अंगद कहृद्द सुनहु हनुमंता॥
दो०-कहेहु दंडवत प्रभु सें तुम्हिह कहुउँ कर जोरि।

बार बार रघुनायकहि सुरित कराएहु मोरि॥१९ (क)॥ अस किह चलेउ बालिसुत फिरि आयउ हनुमंत। तासु भीति प्रभु सन कही मगन भए भगवंत॥१९ (स)॥ कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। चित्त खगेस राम कर समुझि परइ कहु काहि॥१९(ग)॥

पुनि रूपाल लियो बोलि निषादा। दीन्हे भूपन बसन प्रसादा॥
जाहु भवन सम सुमिरन करेहू। सन क्रम बचन धर्म अनुसरेहू॥
तुम्ह सम सखा भरत सम स्नाता। सदा रहेहु पुर आवत जाता॥
बचन सुनत उपजा सुख भारी। परेउ चरन भिर लोचन बारी॥
चरन नलिन उर धिर गृह आवा। प्रभु सुभाउ पिरजनिन्ह सुनावा॥
रघुपित चिरत देखि पुरबासी। पुनि पुनिकहिं धन्य सुखरासी॥
राम राज बैठें त्रैलोका। हरिषत भए गए सब सोका॥
वयरु न कर काहु सन कोई। राम प्रताप विषमता खोई॥

दो॰-बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग। चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग॥२०॥

देहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि न्यापा॥
सन नर करिं परस्पर प्रीती। चलिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती॥
चारिउ चरन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुँ अघ नाहीं॥
राम भगति रत नर अरु नारी। सकल परम गति के अधिकारी॥
अल्पमृत्यु नहिं कवनिउ पीरा। सब सुंदर सब बिरुज सरीरा॥
नहिं दिरद्र कोउ दुखी न दीना। नहिं कोउ अबुध न लच्छनहीना॥
सब निर्देभ धर्मरत पुनी। नर अरु नारि चतुर सब गुनी॥
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी। सब कृतग्य नहिं कपट सयानी॥

हो-राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहिं। काल कर्म सुभाव गुन ऋत दुख काहुहि नाहिं॥२१॥ भूम सप्त सागर मेखला। एक भूप रघुपति कोसला॥
भुअन अनेक रोम प्रति जास्। यह प्रभुता कछु बहुत न तास्॥
सो महिमा समझत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी॥
सोउमहिमा खगेस जिन्ह जानी। फिरि एहिं चरित तिन्हहुँ रित मानी
सोउ जाने कर फल यह लीला। कहिं महा मुनिबर दमसीला॥
राम राज कर सुख संपदा। बरिन न सकइ फनीस सारदा॥
सब उदार सब पर उपकारी। बिप्र चरन सेवक नर नारी॥
एकनारि ब्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पित हितकारी॥
दो॰-दंड जितन्ह कर भेद जहुँ नर्तक नृत्य समाज।

जीतहु मनिह सुनिअ अस रामचंद्र के राज॥२२॥
फूलिहें फरिहें सदा तरु कानन।रहिं एक सँग गज पंचानन॥
खग मृग सहज वयरु विसराई।सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई॥
कूजिहें खग मृग नाना बृंदा।अभय चरिं बनकरिं अनंदा॥
सीतल सुरिभ पवन बह मंदा।गुंजत अलि ले चिल मकरंदा॥
लता विटप मार्गे मधु चवहीं।मनभावतो धेनु पय स्ववहीं॥
सिस संपन्न सदा रह धरनी।त्रेता भइ कृतजुग के करनी॥
पगटींगिरिन्हं बिबिधिमनिखानी। जगदातमा भूप जग जानी॥
सिरिता सकल बहिं बर बारी।सीतल अमल स्वाद सुखकारी॥
सागर निज मरजादाँ रहहीं। डारिहं रत्न तटिन्ह नर लहहीं॥
सरसिज संकुल सकल तड़ागा।अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा॥
हो०-बिधु महि पूर मयूखिन्ह रिंग तप जेतनेहि काज।

मार्गे बारिद देहिं जल रामचंद्र कें राज ॥ २३ ॥ कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे। दान अनेक द्विजन्ह कहँ दीन्हे॥ श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर। गुनातीत अरु भोग पुरंदर॥
पति अनुकृल सदा रह सीता। सोभा खानि सुसील विनीता॥
जानित कृपासिंधु प्रभुताई। सेवित चरन कमल मन लाई॥
जद्यपि गृहँ सेवक सेविकनी। बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी॥
निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई॥
जेहि बिधि कृपासिंधुसुखमानइ। सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ॥
कौसल्यादि सासु गृह माहीं। सेवइ सबन्हि मान मद नाहीं॥
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंवा संततमनिंदिता॥
दो॰-जासु कृपा कटाच्छु सुर चाहत चितव न सोइ।

राम पदारिवंद रित करित सुभाविह खोइ॥ २४॥
सेविहं सानकूल सब भाई। राम चरन रित अति अधिकाई॥
प्रभु मुखकमल बिलोकत रहहीं। कबहुँ कृपाल हमिह कलुकहहीं॥
राम करिहं आतन्ह पर पीती। नाना भाँति सिखाविह नीती॥
हरिषत रहिहं नगर के लोगा। करिहं सकल सुर दुर्लभ भोगा॥
अहिनिसिबिधिह मनावतरहिहीं। श्रीरघुवीर चरन रित चहिहीं॥
दुइ सुत सुंदर सीताँ जाए। लब कुस बेद पुरानन्ह गए॥
दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर। हिर प्रतिबिंब मनहुँ अति सुंदर॥
दुइ दुइ सुत सब आतन्ह करे। भए रूप गुन सील घनेरे॥
दो०-यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार।

सोइ सचिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥ २५॥ प्रातकाल सरऊ करि मजन। बैठिहं सभाँ संग द्विज सजन॥ बेद पुरान बसिष्ट बखानिहं। सुनिहं राम जद्यपि सब जानिहं॥ अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं। देखि सकल जननीं सुख भरहीं॥

भरत सत्रुहन दोनउ भाई। सहित पवनसुत उपवन जाई॥
बृझिंह बेठि राम गुन गाहा। कह हनुमान सुमित अवगाहा॥
सुनतिबमलगुनअतिसुखपावहिं। बहुरि बहुरिकरिबिनय कहाविंह
सब के गृह गृह होहिं पुराना। राम चिरत पावन विधि नाना॥
नर अरु नारि राम गुन गानिहं। करहिंदिवसनिसिजातन जानिहं॥
दो॰-अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज।

सहस सेप नहिं कहि सकहिं जहँ नृप राम बिराज॥ २६॥ नारदादि सनकादि मुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा॥ दिनप्रतिसकल अजोध्या आवहिं। देखि नगरु बिरागु बिसरावहिं॥ जातरूप मिन रचित अटारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारीं॥ पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर। रचे कँगूरा रंग रंग बर॥ नव ग्रह निकर अनीक बनाई। जनु घेरी अमरावति आई॥ मिह बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि मुनिबरमननाचा॥ धवल धाम ऊपर नभ चुंबत। कलसमनहुँ रबिससिद्धति निंदत॥ बहु मिन रचित झरोखा आजहिं। गृह गृह प्रतिमिन दीप बिराजहिं॥

हं॰-मिन दीप राजिहं भवन भ्राजिहं देहरीं बिद्युम रची।
मिन खंभ भीतिबिरंचि बिरचीकनक मिन मरकत खंची॥
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रचे।
पित द्वार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्जिन्ह खचे॥
दो॰-चारु चित्रसाला गृह गृह पित लिखे बनाइ।
राम चिरत जे निरख मुनि ते मन लेहिं चोराइ॥ २७॥
सुमन बाटिका सबहिं लगाई। बिबिध भाँति करि जतन बनाई॥
ल्रुता ललित बहु जाित सुहाई। फूलिहं सदा बसंत कि नाई॥

गुंजत मधुकर मुखर मनोहर। मारुत त्रिबिधि सदा बह सुंदर॥ नाना खग बालकन्हि जिआए। बोलत मधुर उड़ात सुहाए॥ मोर इंस सारस पारावत। भवननि पर सोभा अति पावत॥ जहँ तहँ देखिंहिं निजपरिछाहीं। बहु बिधि कू जिहें चृत्य कराहीं॥ सुक सारिका पढ़ाविहं बालक। कहहु राम रघुपति जन पालक॥ राज दुआर सकल बिधि चारू। बीथीं चोहट रुचिर बजारू॥

छं - बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए। जहाँ भूप रमानिवास तहाँ की संपदा किमि गाइए॥ बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहुँ कुबेर ते। सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिसु जरठ जे॥

वो॰-उत्तर दिसि सरजू वह निर्मल जल गंभीर।
बाँधे घाट मनोहर खल्प पंक निहं तीर॥ २८॥
दूरि फराक रुचिर सो घाटा। जहँ जल पिअहिं वाजि गज ठाटा॥
पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न पुरुष करहिं अस्वाना॥
राजघाट सब बिधि सुंदर बर। मजहिं तहाँ वरन चारिउ नर॥
तीर तीर देवन्ह के मंदिर। चहुँ दिसि तिन्ह के उपवन सुंदर॥
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी। वसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी॥
तीर तीर तुलसिका सुहाई। बृंद बृंद बहु मुनिन्ह लगाई॥
पुर सोभा कछु बरनि न जाई। वाहेर नगर परम रुचिराई॥
देखत पुरी अखिल अघ भागा। वन उपवन बापिका तहागा॥

हं-बापीं तड़ाग अनूप कृप मनोहरायत सोहहीं। सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं॥ बहु रंग कंज अनेक खग कूजिहं मधुप गुंजारहीं। आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं॥ वो॰-रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ।
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ॥ २९॥
जहँ तहँ नर रघुपति गुनगाविं। बैठि परसपर इहइ सिखाविह॥
अजहु प्रनत प्रतिपालक रामिह। सोभासील रूप गुन धामिह॥
जलज विलोचनस्यामलगातिह। पलक नयन इव सेवक त्रातिह॥
धृत सर रुचिर चाप तृनीरिह। संत कंज बन रिब रनधीरिह॥
काल कराल व्याल खगराजिह। नमत राम अकाम ममता जिह॥
लोभ मोह मृगज्य किरातिह। मनसिजकिरहरिजनसुखदातिह
संसय सोक निविद् तम भानुहि। दनुजगहन घन दहन कृसानुहि॥
जनकसुता समेत रघुवीरिह। कसन भजहुभंजनभवभीरिह॥
बहु बासना मसक हिम रासिहि। सदा एकरस अज अविनासिहि॥
मुनि रंजन भंजन महि भारिह। तुलिसदास के प्रभुद्दि उदारिह॥
दो॰-एहि विधि नगर नारि नर करिहं राम गुन गान।

सानुकूल सब पर रहिं संतत कृपानिधान॥ ३०॥ जब ते राम प्रताप खगेसा। उदितभयउ अति प्रबल दिनेसा॥ पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका। बहुतेन्ह सुखबहुतन मन सोका॥ जिन्हिंह सोक ते कहउँ बखानी। प्रथम अविद्या निसा नसानी॥ अघ उलूक जहँ तहाँ लुकाने। काम क्रोध करेव सकुचाने॥ बिबिध कर्म गुन काल सुभाऊ। ए चकोर सुख लहिंह न काऊ॥ मत्सर मान मोह मद चोरा। इन्ह कर हुनर न कविनहुँ ओरा॥ धरम तहाग ग्यान विग्याना। ए पंकज विकसे विधि नाना॥ सुख संतोष विराग विबेका। विगत सोक ए कोक अनेका॥ सो०-यह प्रताप रिव जाकें उर जब करह प्रकास।

पछिले बाद्हिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास ॥ ३१ ॥

भ्रातन्ह सहित रामु एक बारा। संग परम त्रिय पवनकुमारा॥
मुंदर उपवन देखन गए। सब तरु कुमुमित पछ्न नए॥
जानि समय सनकादिक आए। तेज पुंज गुन सील मुहाए॥
ब्रह्मानंद सदा लयलीना। देखत बालक बहुकालीना॥
रूप धरें जनु चारिउ बेदा। समदरसी मुनि विगत विभेदा॥
आसावसन व्यसन यह तिन्ह हीं। रघुपति चरित होइ तहँ मुनहीं॥
तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहँ घटसंभव मुनिबर ग्यानी॥
राम कथा मुनिबर बहु बरनी। ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी॥
दो०-देखि राम मुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह।

स्वागत पूँछि पीत पट प्रभु बैठन कहँ दीन्ह ॥ ३२ ॥ कीन्ह दंडवत तीनिउँ भाई। सहित पवनसुत सुख अधिकाई॥ मुनिरघुपतिछिबिअतुलिबलोकी। भए मगन मन सके न रोकी॥ स्यामल गात सरोरुह लोचन। सुंदरता मंदिर भव मोचन॥ एकटक रहे निमेष न लाविहं। प्रभु कर जोरें सीस नवाविहं॥ तिन्ह के दसा देखि रघुबीरा। स्रवत नयन जल पुलक सरीरा॥ कर गिह प्रभु मुनिबर बैठारे। परम मनोहर बचन उचारे॥ आजु धन्य में सुनहु मुनीसा। तुम्हरें दरस जािह अघ खीसा॥ बड़े भाग पाइब सतसंगा। बिनिहं प्रयास होिह भव भंगा॥ दो॰-संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ।

कहिं संत कि कोविद श्रुति पुरान सद्ग्रंथ ॥ ३३ ॥
सुनि प्रभु वचन हरिष मुनि चारी। पुलकित तन अस्तुति अनुसारी॥
जय भगवंत अनंत अनामय। अनघ अनेक एक करुनामय॥
जय निर्गृन जय जय गुन सागर। सुख मंदिर सुंदर अति नागर॥

जय इंदिरा रमन जय भूधर। अनुपम अज अनादि सोभाकर॥
ग्यान निधान अमान मानपद। पावन सुजस पुरान बेद बद ॥
तग्य कृतग्य अग्यता भंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन॥
सर्व सर्वगत सर्व उरालय। बससि सदा हम कहुँ परिपालय॥
द्वंद बिपति भव फंद बिभंजय। हदि बसि राम काम मद गंजय॥
दो॰-परमानंद कृपायतन मन परिप्रन काम।

प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम॥ ३४॥
देहु भगति रघुपति अति पावनि। त्रिविधि ताप भव दापनसावनि॥
पनत काम सुरथेनु कलपतरु। होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु॥
भव बारिधि कुंभज रघुनायक। सेवत सुलभ सकल सुख दायक॥
मन संभव दारुन दुख दारय। दीनवंधु समता बिस्तारय॥
आस त्रास इरिषादि निवारक। बिनय बिबेक बिरति बिस्तारक॥
भूप मोलि मनि मंडन धरनी। देहि भगति संसृति सरि तरनी॥
मुनि मन मानस हंस निरंतर। चरन कमल बंदित अज संकर॥
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक। काम करम सुभाउ गुन भच्छक॥
तारन तरन हरन सब दूषन। तुलसिदास प्रभु त्रिभुवन भूषन॥
दो॰-बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ।

बह्म भवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ॥ ३५॥ सनकादिक विधि लोक सिधाए। भ्रातन्ह राम चरन सिरु नाए॥ पृछत प्रभुहि सकल सकुचाईा। चितविह सब मारुतस्रुत पाईा॥ सुनी चहि प्रभु मुख के बानी। जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी॥ अंतरजामी प्रभु सभ जाना। बूझत कहि काह हनुमाना॥ जोरि पानि कह तब हनुमंता। सुनहु दीनदयाल भगवंता॥

नाथ भरत कछु पूँछन चहहीं। प्रस्न करत मन सकुचत अहहीं॥ तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतिह मोहि कछु अंतर काऊ॥ सुनि प्रभु बचन भरतगहे चरना। सुनहु नाथ पनतारति हरना॥ दो - नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुँ सोक न मोह।

कृपा तुम्हारिहि कृपानुंद संदोह॥ ३६॥ कर्उँ कृपानिधि एक ढिठाई। मैं सेवक तुम्ह जन सुखदाई॥ संतन्ह के महिमा रघुराई। बहु विधि बेद पुरानन्ह गाई॥ श्रीमुख तुम्ह पुनि कीन्हि बड़ाई। तिन्ह पर प्रभुहि पीति अधिकाई॥ सुना चहउँ प्रभु तिन्ह करलच्छन । कृपा सिंधुगुन ग्यान बिचच्छन॥ संत असंत भेद बिलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता। अगनित श्रुति पुरान बिरुयाता॥ संत असंतन्हि के असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ काटइ परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई॥ दो -- ताते खर सीसन्द चदत जग बल्लभ श्रीखंड।

अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥ ३७ ॥ बिषय अलंपट सील गुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर॥ सम अभृतरिपु बिमद बिरागी। लोभामरष हरष भय त्यागी॥ कोमल चित दीनन्ह परदाया। मन बच क्रम मम भगति अमाया।। सबहि मानपद आपु अमानी। भरत पान सम मम ते पानी॥ बिगतकाम मम नाम परायन। सांति बिरति बिनती मुदितायन॥ सीतलता सरलता मयत्री। द्विज पद पीति धर्म जनयत्री॥ ए सब लच्छन बसिंहें जासु उर। जानेहु तात संत संतत फुर॥ सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं। परुष बचनकबहैं नहिं बोलहिं॥ दो - निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज।

ते सज्जन मम प्रानिषय गुन मंदिर सुख पुंज ॥ ३८॥ सुनहु असंतन्ह केर सुभाऊ । भूलेहुँ संगति करिअ न काऊ॥ तिन्ह कर संग सदा दुखदाई। जिमि किपलिहि घालई हरहाई॥ खलन्ह हदयँ अतिताप बिसेषी। जरिहं सदा पर संपति देखी॥ जहुँ कहुँ निंदा सुनिहं पराई। हरषि मनहुँ परी निधि पाई॥ काम क्रोध मद लोभ परायन। निर्दय कपटी कुटिल मलायन॥ वयरु अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनिहत ताहू सों॥ झूठइ लेना झूठइ देना। झूठइ भोजन झूठ चवेना॥ बोलिह मधुर बचनिजिम मोरा। खाइ महा अहि हदय कठोरा॥ दो०-पर दोही पर दार रत पर धन पर अपबाद।

ते नर पाँवर पापमय देह धरें मनुजाद ॥ ३९॥ लोभइ ओढ़न लोभइ डासन। सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न॥ काहू की जों सुनिह बड़ाई। स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई॥ जब काहू के देखिं विपती। सुखी भए मानहुँ जग नृपती॥ स्वारथ रत परिवार बिरोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी॥ मातु पिता गुर विप्रन मानिहं। आपु गए अरु घालहिं आनिहं॥ करिं मोह बस दोह परावा। संत संग हरि कथा न भावा॥ अवगुन सिंधु मंदमित कामी। बेद विदूषक परधन स्वामी॥ विप्र दोह पर दोह बिसेपा। दंभ कपट जियँ धरें सुबेषा॥ दो॰-ऐसे अधम मनुज खल इतजुग त्रेताँ नाहिं।

द्वापर कछुक बृंद बहु होइहिंह किलजुग माहिं॥४०॥ पर हित सरिस धर्म निहं भाई।पर पीड़ा सम निह अधमाई॥ निर्नय सकल पुरान बेद कर। कहेउँ तात जानहिं कोबिद नर॥
नर सरीर धरि जे पर पीरा। करिं ते सहिं महा भवभीरा॥
करिं मोह बस नर अघ नाना। स्वारथ रत परलोक नसाना॥
कालक्ष्प तिन्ह कहँ मैं भ्राता। सुभ अरु असुभ कर्म फलदाता॥
अस बिचारि जे परम स्याने। भजिं मोहि संसृत दुख जाने॥
त्यागिहं कर्म सुभासुभ दायक। भजिं मोहि सुरनरमुनि नायक॥
संत असंतन्ह के गुन भाषे। तेनपरिं भविजन्ह लिख राखे॥
दो॰-सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक।

गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अविवेक ॥४१॥
श्रीमुख बचन सुनत सब भाई। हरषे प्रेम न हृदयँ समाई॥
करिं बिनय अति बारिं बारा। हनुमान हियँ हरष अपारा॥
पुनि रघुपति निज मंदिर गए। एहि बिधिचरित करत नितनए॥
बार बार नारद मुनि आविं। चित पुनीत राम के गाविं॥
नितनव चित देखि मुनि जाहीं। ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं॥
सुनिविरंचिअतिसयसुखमानिं। पुनिपुनि तात करहु गुन गानिं
सनकादिक नारदिह सराहिं। जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहिं॥
सुनिगुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनिं परम अधिकारी॥
वो०-जीवनमुक्त ब्रह्मपर चित सुनिं तिज ध्यान।

जे हरि कथाँ न करहिं रित तिन्ह के हिय पाषान ॥ ४२॥
एक बार रघुनाथ बोलाए। गुर दिज पुरवासी सब आए॥
बैठे गुर मुनि अरु दिज सज्जन। बोले बचन भगत भव भंजन॥
सुनहु सकल पुरजन मम बानी। कहउँ न कछु ममता उर आनी॥
नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई। सुनहु करहु जो तुम्हिह सोहाई॥

सोइ सेवक त्रियतम मम सोई। मम अनुसासन माने जोई॥ जों अनीति कछ भाषों भाई। तो मोहि बरजह भय बिसराई॥ बड़ें भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन्ह गावा॥ साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहिं परलोक सँवारा॥ दो॰-सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ।

कालहि कमीह ईस्वरिह मिथ्या दोष लगाइ॥ ४३॥
एहितन करफलिषयन भाई। स्वर्गे उस्वल्प अंत दुखदाई॥
नर तनु पाइ बिषयँ मन देहीं। पलिट सुधा ते सठ बिष लेहीं॥
ताहि कबहुँ भल कहइन कोई। गुंजा ग्रहइ परस मिन खोई॥
आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी॥
फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुभाव गुन घेरा॥
कबहुँक करि करुना नर देही। देत ईस बिनु हेतु सनेही॥
नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो॥
करनधार सदगुर हद नावा। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा॥
दो०-जो न तरै भव सागर नर समाज अस पाइ।

सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ॥ ४४॥ जों परलोक इहाँ सुल चहहू। सुनि मम बचन हृद्यँ हृद गहहू॥ सुलभ सुखद मारग यह भाई। भगति मोरि पुरान श्रुति गाई॥ ग्यान अगम पत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहुँ टेका॥ करत कष्ट बहु पाबइ कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोऊ॥ भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग न पाबहिं पानी॥ पुन्य पुंज बिनु मिल्लिं न सता। सतसंगति संसृति कर अंता॥ पुन्य एक जगमहुँ नहिं दूजा। मन क्रम बचन बिम्न पद पूजा॥

सानुकूल तेहि पर मुनि देवा। जो तिज कपटु करइ द्विज सेवा॥ हो॰-औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि।

संकर भजन बिना नर भगित न पावह मोरि॥ ४५॥ कहहु भगित पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा॥ सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई॥ मोर दास कहाइ नर आसा। करह तो कहहु कहा बिस्वासा॥ बहुत कहउँ का कथा बदाई। एहि आचरन बस्य में भाई॥ वैर न बिग्रह आस न त्रासा। सुखमय ताहि सदा सब आसा। अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी॥ प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। तृन सम विषय स्वर्ग अपवर्गा॥ भगिति पच्छ हठ नहिं सठताई। दुष्ट तर्क सब दूरि बहाई॥ हो॰-मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह।

ता कर सुख सोइ जानइ परानंद संदोह ॥ ४६ ॥
सुनत सुधासम बचन राम के। गहे सबनि पद कृपाधाम के ॥
जननि जनक गुर बंधु हमारे। कृपा निधान प्रान ते प्यारे॥
तनु धनु धाम राम हितकारी। सब बिधि तुम्ह पनतारति हारी ॥
असिसिख तुम्ह बिनु देइन कोऊ। मातु पिता स्वारथ रत ओऊ॥
हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी॥
स्वारथ मीत सकल जग माहीं। सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहीं॥
सब के बचन प्रेम रस साने। सुनि रघुनाथ हृद्यँ हरषाने॥
निजनिजगृह गए आयसु पाई। बरनत प्रभु बतकही सुहाई॥

दो॰-उमा अवधवासी नर नारि इतारथ रूप। ब्रह्म सिंबदानंद घन रघुनायक जहँ भूप॥४७॥ एक बार विषष्ट मुनि आए। जहाँ राम सुख्धाम सुहाए॥
अति आदर रघुनायक कीन्हा। पद पखारि पादोदक लीन्हा॥
राम सुनहु मुनि कह कर जोरी। कृपासिंधु विनती कछु मोरी॥
देखि देखि आचरन तुम्हारा। होत मोह मम हदयँ अपारा॥
महिमा अमितिबेदनिहं जाना। मैं केहि भाँति कहउँ भगवाना॥
उपरोहित्य कर्म अति मंदा। वेद पुरान सुमृति कर निंदा॥
जब न लेउँ मैं तब विधि मोही। कहा लाभ आगें सुत तोही॥
परमातमा ब्रह्म नर रूपा। होइहि रघुकुल भूषन भूपा॥
दो०-तब मैं हदयँ विचारा जोग जग्य ब्रत दान।

जा कहुँ करिआ सो पैहउँ धर्म न एहि सम आन॥ ४८॥ जप तप नियम जोग निज धर्मा। श्रुति संभव नाना सुभ कर्मा॥ ग्यान दया दम तीरथ मज्जन। जहँ लगिधर्म कहत श्रुति सज्जन॥ आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका॥ तव पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर॥ छूटइ मल कि मलिह के धोएँ। घत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ॥ प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभिअंतर मल कबहुँ न जाई॥ सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित। सोइ गुन गृह बिग्यान अखंडित॥ दच्छ सकल लच्छन जुत सोई। जाकें पद सरोज रित होई॥ दो०-नाथ एक बर मागउँ राम कृपा किर देह।

जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहुँ घटै जिन नेहु॥ ४९॥ असकि मुनि बसिष्ट ग्रह आए। ऋपासिधु के मन अति भाए॥ हन्मान भरतादिक भ्राता। संग लिए सेवक सुखदाता॥ पुनि ऋपाल पुर बाहेर गए। गज रथ नुरग मगावत भए॥

देखि कृपा करि सकल सराहे। दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ सीतल अवँराई॥ भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बैठे प्रभु सेविहं सब भाई॥ मारुतसुत तब मारुत करई। पुलक वपुप लोचन जल भरई॥ हनूमान सम निह बड़भागी। निहं को उराम चरन अनुरागी॥ गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई॥ हो॰-तेहिं अवसर मुनि नारद आए करतल बीन।

गावन लगे राम कल कीरित सदा नवीन ॥ ५०॥
मामवलोकय पंकज लोचन। कृपा विलोकिन सोच विमोचन॥
नील तामरस स्याम काम अरि। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि॥
जातुधान बरूथ बल भंजन। मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन॥
भूसर सिस नव बृंद बलाहक। असरन सरन दीन जन गाहक॥
भुजबलिपुल भारमहि खंडित। खर दूषन विराध वध पंडित॥
रावनारि सुखरूप भूपवर। जय दसरथ कुल कुमुद सुधाकर॥
सुजस पुरान बिदित निगमागम। गावत सुर मुनि संत समागम॥
कारुनीक ब्यलीक मद खंडन। सब बिधि कुसल कोसला मंडन॥
किलमल मथननाम ममताहन। तुलिसदास मभुपाहि पनत जन॥
दो०-प्रेम सिहत मुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम।

सोभासिंघु हृद्यँ धरि गए जहाँ बिधि धाम॥ ५१॥ गिरिजा सुनहु बिसद् यह कथा। में सब कही मोरि मित जथा॥ राम चरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरने पारा॥ राम अनंत अनंत गुनानी। जन्म कर्म अनंत नामानी॥ जलसीकर महिरज गनि जाहीं। रघुपिटी चरित न बरनि सिराहीं॥ बिमल कथा हरि पद दायनी। भगति होइ सुनि अनपायनी॥
उमा कहिउँ सब कथा सुद्दाई। जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई॥
कलुक राम गुन कहेउँ बखानी। अब का कहीँ सो कहहु भवानी॥
सुनि सुभ कथा उमा हरषानी। बोली अति बिनीत मृदु बानी॥
धन्य धन्य में धन्य पुरारी। सुनेउँ राम गुन भव भय दारी॥
दो॰-तुम्हरी कृपाँ कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह।

जानेउँ राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ५२ (क) ॥ नाथ तवानन सिस स्रवत कथा सुधा रघुबीर।

श्रवन पुटन्हि मन पान किर निहं अघात मितधीर ॥ ५२ (ख)॥
राम चिरत जे सुनत अघाहीं। रस विसेष जाना तिन्ह नाहीं॥
जीवनमुक्त महामुनि जेऊ। हिर गुन सुनिहं निरंतर तेऊ॥
भव सागर चह पार जो पावा। राम कथा ता कहँ हद नावा॥
विपद्दन्ह कहँ पुनिहिर गुन श्रामा। श्रवन सुखद अकमन अभिरामा॥
श्रवनवंत अस को जग माहीं। जाहि न रघुपति चिरत सोहाहीं॥
ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हि न रघुपति कथा सोहाती
हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा। सुनि मैं नाथ अमिति सुख पावा॥
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागभसुंडि गरुड़ प्रति गाई॥
दो०-विरति ग्यान विग्यान हद राम चरन अति नेह।

बायस तन रघुपित भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३ ॥ नर. सहस्र महुँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धर्म बतधारी॥ धर्मसील कोटिक महँ कोई। बिषय विमुख बिराग रत होई॥ कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यकग्यान सकृत कोउलहई॥ ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ॥ तिन्ह सहस्र महुँ सब सुख खानी। दुर्लभ बह्य लीन बिग्यानी॥ धर्मसील बिरक्त अरु ग्यानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी॥ सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया॥ सो हरि भगति काग किमि पाई। बिखनाथ मोहि कहहु बुझाई॥ दो०-राम परायन ग्यान रत गुनागार मति धीर।

नाथ कहहु केहि कारन पायउ काक सरीर ॥ ५४ ॥
यह प्रभु चिरत पिनत्र खुहावा। कहहु रूपाल काग कहँ पाना ॥
तुम्ह केहि भाँति खुना मदनारी। कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥
गरुड़ महाग्यानी गुन रासी। हिर सेवक अति निकट निवासी ॥
तेहिं केहि हेतु काग सन जाई। खुनी कथा मुनि निकर बिहाई॥
कहहु कवन बिधि भा संबादा। दोउ हिर भगत काग उरगादा॥
गौरि गिरा खुनि सरल खुहाई। बोले सिन सादर खुख पाई॥
धन्य सती पावन मित तोरी। रघुपित चरन पीति निहं थोरी॥
खुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो खुनि सकललोक भ्रम नासा॥
उपजह राम चरन बिस्वासा। भवनिधितर नर बिनहिं प्रयासा॥
दो०-ऐसिअ प्रस्न बिहंगपित कीन्हि काग सन जाइ।

सो सब सादर किहइउँ सुनहु उमा मन लाइ॥ ५५॥ में जिमि कथा सुनी भव मोचिन। सो प्रसंग सुनु सुमु खिसुलोचिन॥ प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा। सती नाम तव रहा तुम्हारा॥ दच्छ जग्य तव भा अपमाना। तुम्ह अति कोध तजेतव प्राना॥ मम अनुचरन्ह कीन्हमखभंगा। जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा॥ तब अति सोच भयउ मन मोरें। दुखी भयउँ वियोग प्रिय तोरें॥ सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरउँ बेरागा॥

गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सैल एक सुंदर भूरी॥ तासु कनकमय सिखर सुहाए। चारि चारु मोरें मन भाए॥ तिन्ह पर एक एक विटप विसाला। बट 'पीपर पाकरी रसाला॥ सैलोपरि सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा॥ दो॰-सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग।

कृजत कल रव इंस गन गुंजत मंजुल भूंग॥ ५६॥
तेहिं गिरि रुचिर वसइ खग सोई। तासु नास कल्पांत न होई॥
माया इत गुन दोष अनेका। मोह मनोज आदि अविवेका॥
रहे व्यापि समस्त जग माहीं। तेहिगिरिनिकट कबहुँ नहिंजाहीं॥
तहँ वसिहरिहि भजइ जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा॥
पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जग्य पाकरि तर करई॥
आँव छाँह कर मानस पूजा। तजिहरिभजनुका जुनहिं दूजा॥
वर तर कह हरि कथा प्रसंगा। आविहं सुनहिं अनेक बिहंगा॥
राम चरित विचित्र विधि नाना। प्रेम सहित कर सादर गाना॥
सुनहिंसकलमतिविमल मराला। वसिहं निरंतर जे तेहिं ताला॥
जब मैं जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद विसेषा॥

दो॰-तब कछु काल मराल तनु धरि तहँ कीन्ह निवास।

सादर सुनि रघुपित गुन पुनि आयउँ कैलास ॥ ५० ॥ गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा। में जेहि समय गयउँ खग पासा ॥ १ अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु। गयउ काग पिहं खग कुल केतू॥ जब रघुनाथ कीन्हि रन कीड़ा। समुझत चरित होति मोहि बीड़ा॥ इंड्रजीत कर आपु वँधायो। तब नारद मुनि गरुड़ पठायो॥ वंधन काटि गयो उरगादा। उपजा हृद्यँ प्रचंड विषादा॥
प्रभु वंधन समुझत बहु भाँती। करत विचार उरग आराती॥
व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा। माया मोह पार परमीसा॥
सो अवतार सुनेउँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं॥
हो०-भव वंधन ते छूटहिं नर जपि जाकर नाम।

वर्ष निसाचर बाँधेउ नागपास सोइ राम ॥ ५८ ॥ नाना भाँति मनिह समुझावा। प्रगट न ग्यान हृदयँ भ्रम छावा॥ खेद विका मन तर्क बढ़ाई। भयउ मोहबस तुम्हरिह नाई॥ ब्याकुल गयउ देवरिषि पाईा। कहेसि जो संसय निजमन माईा॥ सुन नारदिह लागि अति दाया। सुनु खग प्रबल राम के माया॥ जो ग्यानिन्ह कर चित अपहर्रई। बरिआई विमोह मन करई॥ जेहिं बहु बार नचावा मोही। सोइ ब्यापी विहंगपति तोही॥ महामोह उपजा उर तोरें। मिटिहि न बेगि कहें खग मोरें॥ चतुरानन पहिं जाहु खगेसा। सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा॥ हो०-अस किह चले देवरिष करत राम गुन गान।

हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ५९ ॥
तब खगपति बिरंचि पहिं गयऊ। निज संदेह सुनावत भयऊ॥
सुनि बिरंचि रामहि सिरु नावा। समुझि प्रताप प्रेम अति छावा॥
मन महुँ करइ बिचार बिधाता। माया बस किब कोविद ग्याता॥
हरि माया कर अमिति प्रभावा। बिपुल बार जेहिं मोहि नचावा॥
आग जगमय जग मम उपराजा। नहिं आचरज मोह खगराजा॥
तब बोले बिधि गिरा सुहाई। जान महेस राम प्रभुताई॥
बैनतेय संकर पहिं जाहू। तात अनत पृछहु जिन काहू॥

तहँ होइहि तव संसय हानी। चलेउ विहंग सुनत विधि बानी॥ दो॰-परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास।

जात रहेउँ कुबेर गृह रहिहु उमा कैलास ॥ ६०॥
तेहिं मम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपन संदेह सुनावा॥
सुनि ता किर बिनती मृदु बानी। प्रेम सहित मैं कहेउँ भवानी॥
मिलेहु गरुड़ मारग महँ मोही। कबन भाँति समुझावों तोही॥
तबहिं होइ सब संसय भंगा। जब बहु काल करिअ सतसंगा॥
सुनिअ तहाँ हिर कथा सुहाई। नाना भाँति मुनिन्ह जो गाई॥
जेहि महुँ आदि मध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥
नित हिर कथा होत जहँ भाई। पठवउँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई॥
जाइहि सुनत सकल संदेहा। राम चरन होइहि अति नेहा॥
वो०-बिनु सतसंग न हिर कथा तोहि बिनु मोह न भाग।

मोह गएँ बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ ६१ ॥
मिलिह नरघुपित बिनु अनुरागा। किएँ जोग तप ग्यान बिरागा॥
उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला। तहँ रह काकभुसुंडि सुसीला॥
राम भगति पथ परम प्रबीना। ग्यानी गुन गृह बहु कालीना॥
राम कथा सो कहइ निरंतर। सादर सुनिहं बिबिध बिहंगबर॥
जाइ सुनहु तहँ हिर गुन भूरी। होइहि मोह जिनत दुख दूरी॥
मैं जब तेहि सब कहा बुझाई। चलेउ हरिष मम पद सिरु नाई॥
ताते उमा न में समुझावा। रघुपित कृषाँ मरमु में पावा॥
होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना। सो खोवे चह कृपानिधाना॥
कछु तेहि ते पुनि में निहं राखा। समुझइ खग खगही के भाषा॥
मभु माया बलवंत भवानी। जाहि न मोह कवन अस म्यानी॥

हो॰-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान। ताहि मोह माया नर पावँर करहिं गुमान॥६२(क)॥ मासपारायण, अट्टाईसवाँ विश्राम

सिव बिरंचि कहुँ मोहइ को है बपुरा आन।
अस जियँ जानि भजहिं मुनि माया पित भगवान।। ६२ (स)।।
गयउ गरुड़ जहँ बसइ भुसुंडा। मित अकुंठ हिर भगित अखंडा॥
देखि सेल प्रसन्न मन भयऊ। माया मोह सोच सन गयऊ॥
करि तड़ाग मज्जन जलपाना। बट तर गयउ हदयँ हरपाना।।
बृद्ध बृद्ध बिहंग तहुँ आए। सुनै राम के चरित सुद्दाए॥
कथा अरंभ करे सोइ चाहा। तेही समय गयउ खगनाहा॥
आवत देखि सकल खगराजा। हरपेउ बायस सहित समाजा॥
अति आदरखगपतिकरकीन्हा। खागत पृछि सुआसन दीन्हा॥
करि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तन बोलेउ कागा॥
दो०-नाथ कृतारथ भयउँ मैं तन दरसन खगराज।

आयसु देहु सो करों अब प्रभु आयहु केहि काज ॥ ६३ (क)॥ सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह मृदु बचन खगेस।

जेहि के अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥ ६३ (स)॥
सुनहु तात जेहि कारन आयउँ। सो सब भयउ दरस तव पायउँ॥
देखि परम पावन तव आश्रम। गयउ मोह संसय नाना श्रम॥
अब श्रीराम कथा अति पावनि। सदा सुखद दुख पुंज नसावनि॥
सादर तात सुनावहु मोही। बार बार विनवउँ पभु तोही॥
सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता। सरल सुपेम सुखद सुपुनीता॥
भयउ तासु मन परम उछाहा। लाग कहे रघुपति गुन गाहा॥

पथमहिं अति अनुराग भवानी। रामचरित सर कहेसि बखानी॥
पुनि नारद कर मोह अपारा। कहेसि बहुरि रावन अवतारा॥
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। तब सिखु चरित कहेसिमन लाई॥
दो०-बालचरित कहि विविधि विधि मन महँ परम उछाइ।

रिषि आगवन कहिस पुनि श्रीरघुवीर विवाह ॥ ६४ ॥ वहुरि राम अभिषेक प्रसंगा। पुनि चप बचन राज रस भंगा॥ पुरवासिन्ह कर विरह विषादा। कहिस राम लिखमन संवादा॥ विपिन गवन केवट अनुरागा। सुरसिर उतिर निवास प्रयागा॥ वालमीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकृट जिमि वसे अगवाना॥ सिचवागवन नगर चप मरना। भरतागवन प्रेम वहु बरना॥ किर चप किया संग पुरवासी। भरत गए जहँ प्रभु सुखरासी॥ पुनिरघुपति वहु विधि समुझाए। ले पाढुका अवधपुर आए॥ भरत रहिन सुरपित सुत करनी। प्रभु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी॥

दो॰-कहि बिराध वध जेहि बिधि देह तजी सरभंग।

वरिन सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६५ ॥ किह दंडक वन पावनताई। गीध महत्री पुनि तेहिं गाई॥ पुनि प्रभु पंचवटीं कृत वासा। भंजी सकल मुनिन्ह की त्रासा॥ पुनि लिछिमन उपदेस अन्पा। सूपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा॥ खर दूपन वध बहुरि वखाना। जिमि सब मरमु दसानन जाना॥ दसकंधर मारीच बतकही। जेहि विधि भई सो सब तेहिं कही॥ पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरघुवीर विरह कछ बरना॥ पुनि प्रभु गीधिकयाजिमि कीन्ही। बिध कबंधसबरिहि गतिदीन्ही॥ बहुरि विरह बरनत रघुवीरा। जेहि विधि गए सरोवर तीरा॥

दो - प्रभु नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग॥ ६६ (क)॥ कपिहि तिलक करि प्रभु इत सैल प्रबरषन बास। बरनन बरवा सरद अरु राम रोष किप त्रास ॥ ६६ (स)॥ जेहिबिधिकपिपतिकीसपठाए। सीता खोज सकल दिसि धाए॥ बिबर प्रबेस कीन्ह जेहि भाँती। कपिन्ह बहोरि मिला संपाती॥ सुनि सब कथा समीरकुमारा। नाघत भयउ पयोधि अपारा॥ लंकाँ कि प्रवेस जिमि कीन्हा। पुनि सीतिह धीरजु जिमि दीन्हा॥ बन उजारि रावनहि प्रबोधी। पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी॥ आए कपि सब जहँ रघुराई। वैदेही की कुसल सुनाई॥ सेन समेति जथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा॥ मिला विभीषन जेहि विधिआई। सागर निग्रह कया सुनाई॥ दो - सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार। गयउ बसीठी बीरबर जोहि बिधि बालिकुमार ॥ ६७ (क)॥ निसिचर कीस लराई बरनिसि बिबिध प्रकार। कुंभकरन घननाद कर बल पौरुष संघार ॥६७(स)॥ निसिचर निकर मरन विधिनाना। रघुपति रावन समर बखाना॥ रावन वध मंदोदरि सोका। राज बिभीषन देव असोका ॥ सीता रघुपति मिलन बहोरी। सुरन्हकीन्हि अस्तुति करजोरी॥ पुनि पुष्पक चिं किपिन्ह समेता। अवध चले प्रभु ऋपा निकेता॥ जेहि बिधि राम नगर निजआए। बायस बिसद चरित सब गाए॥ कहेसि बहोरि राम अभिषेका। पुर बरनत नृपनीति अनेका॥ कथा समस्त भुसुंड बखानी। जो में तुम्ह सन कही भवानी॥

सुनि सब राम कथा खगनाहा। कइत बचन मन परम उछाहा॥ सो॰-गयउ मोर संदेह सुनेउँ सकल रघुपति चरित। भयउ राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ॥ ६८ (६)॥ मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महुँ निरखि। चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन॥६८(स)॥ देखि चरित अति नर अनुसारी। भयउ हृद्यें मम संसय भारी॥ सोइ भ्रम अब हित करि में माना। कीन्ह अनुग्रह कृपानिधाना॥ जो अति आतप व्याकुल होई। तरु छाया सुख जानइ सोई॥ जों नहिं होत मोह अति मोही। मिलतेउँ तात कवन विधि तोही॥ सुनतेउँ किमि हरि कथा सुहाई। अति बिचित्र बहु बिधितुम्ह गाई॥ निगमागम पुरान मत एहा। कहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा॥ संत बिसुद मिलहिं परि तेही। चितवहिं राम ऋपा करि जेही॥ राम रूपों तव दरसन भयऊ। तव प्रसाद सब संसय गयऊ॥ हो - सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल मन इरपेड अति काग ॥ ६९ (क)॥ श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक इरि दास। पाइ उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहिं प्रकास ॥ ६९ (स)॥ बोलेउ काकभसुंड बहोरी। नभग नाथ पर प्रीति न थोरी॥ सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे॥ तुम्हिह न संसय मोह न माया। मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया॥ पठइ मोह मिस्वगपित तोही। रघुपित दीन्हि बड़ाई मोही॥ तुम्ह निज मोह कही खग साई। सो नहिं कछु आचरज गोसाई॥ नारद भव बिरंचि सनकादी। जे मुनिनायक आतमबादी॥

मोह न अंध कीन्ह केहि केही। को जग काम नचाव न जेही॥ तृस्नाँ केहि न कीन्ह बोराहा। केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा॥ हो - यानी तापस सुर किब कोबिद गुन आगार। केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहिं संसार॥ ७०(क)॥ श्री मद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचनि के नैन सर को अस लाग न जाहि॥ ७०(स)॥ गुन कृत सन्यपात नहिं केही। कोउ न मान मद तजेउ निवेही॥ जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा॥ मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि न सोक समीर डोलावा॥ चिंता साँपिनि को नहिं खाया। को जग जाहि न व्यापी माया॥ कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेहि न लाग घुन को अस धीरा॥ खुत बित लोक ईषना तीनी। केहि कैमति इन्ह कृत न मलीनी॥ यह सब माया कर परिवारा। प्रवस्त अमिति को बरने पारा॥ सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माहीं॥ दो -- व्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट दंभ कपट पाषंड॥ ७१(क)॥ सो दासी रचुनीर के समुझें मिथ्या सोपि। छूट न राम इपा बिनु नाथ कहउँ पद रोपि॥ ७१(स)॥ जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहुँ नपावा॥ सोइ प्रभु भ्र बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा॥ सोइ सचिदानंद घन रामा। अज विग्यान रूप बल धामा॥ ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता। अखिल अमोघसक्ति भगवंता॥ अगुन अदभ्र गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता॥ CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

निर्मम निराकार निरमोहा। नित्य निरंजन सुख संदोहा॥ प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी। त्रह्म निरीह बिरज अविनासी॥ इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रबि सन्मुखतम कबहुँ कि जाहीं॥ दो॰-भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूष।

किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप॥ ७२(क)॥ जथा अनेक वेष धरि नृत्य करइ नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ॥ ७२ (स)॥

असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी॥ जेमतिमलिन विषय वसकामी। प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी॥ नयन दोष जा कहँ जब होई। पीत बरन सिस कहुँ कह सोई॥ जब जेहिदिसिश्रम होइ खगेसा। सो कह पिछम उयउ दिनेसा॥ नौकारूढ़ चलत जग देखा। अचल मोह वस आपृहि लेखा॥ बालक श्रमहिं न श्रमहिं गृहादी। कहिं परस्पर मिथ्याबादी॥ हिर विषइक अस मोह विहंगा। सपनेहुँ नहिं अग्यान प्रसंगा॥ मायाबस मतिमंद अभागी। हृदयँ जमनिका बहुविधि लागी॥ ते सठ हुठ बस संसय करहीं। निज अग्यान राम पर धरहीं॥

दो - काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक दुखरूप।

ते किमि जानहिं रघुपतिहि मृद् परे तम कूप॥ ७३(क)॥ निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ।

सुगम अगम नाना चिरत सुनि मुनि मन भ्रम होइ॥ ७३(स)॥
सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। कहउँ जथामति कथा सुहाई॥
जेहि विधिमोह भयउपभु मोही। सो सब कथा सुनावउँ तोही॥
राम कृपा भाजन तुम्ह ताता। हिर गुन प्रीति मोहि सुखदाता॥

ताते नहिं कछु तुम्हिं दुरावउँ। परम रहस्य मनोहर गावउँ॥ सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखिं काऊ॥ संस्रत मूल सुलपद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना॥ ताते करिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी॥ जिमिसिसुतन बन होइगोसाई। मातु चिराव कठिन की नाई॥

होः - जद्पि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर। ज्याधि नास हित जननी गनति न सो सिसु पीर॥ ७४(क)॥ तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हितलागि।

तुलिसदास ऐसे प्रभृहिं कस न भजह भ्रम त्यागि ॥ ७४(स) ॥
राम कृषा आपनि जहताई। कहउँ खगेस सुनहु मन लाई॥
जब जब राम मनुज तनु धरहीं। भक्त हेतु लीला बहु करहीं॥
तब तब अवधपुरी में जाऊँ। वालचिरत बिलोकि हरबाऊँ॥
जन्म महोत्सव देखउँ जाई। बरप पाँच तहँ रहउँ लोभाई॥
इष्ट्रेव मम बालक रामा। सोभा बपुष कोटि सत कामा॥
निज प्रभु बदन निहारि निहारी। लोचन सुफल करउँ उरगारी॥
लघु बायस बपु धिर हिर संगा। देखउँ बालचरित बहुरंगा॥
हो॰-लिरिकाई जहँ जहँ फिरहिं तहँ तहँ संग उड़ाउँ।

जूठिन परइ अजिर महँ सो उठाइ करि खाउँ॥ ७५(क)॥

एक बार अतिसय सब चरित किए रघुवीर।

सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलकित भयउ सरीर ॥ ७५(स)॥ कहइ भसुंड सुनहु खगनायक। राम चरित सेवक सुखदायक॥ नृप मंदिर सुंदर सब भाँती। खचित कनक मनि नाना जाती॥ बरनि न जाइ रुचिर अँगनाई। जह खेलहिं नित चारिउ भाई॥

बालिबनोद करत रघुराई। बिचरत अजिर जनि सुखदाई॥ मरकत मृदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छिब बहु कामा॥ नव राजीव अरुन मृदु चरना। पदजरुचिरनखससिदुतिहरना॥ लिखत अंक कुलिसादिक चारी। नूपुर चारु मधुर रवकारी॥ चारु पुरट मनि रचित बनाई। किट किंकिनिकल मुखर सुहाई॥ दो०-रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गँभीर।

उर आयत भ्राजत विविधि वाल विभूषन चीर ॥ ७६ ॥ अरुन पानि नख करज मनोहर। बाहु विसाल विभूषन सुंदर॥ कंध वाल केहिर दर प्रीवा। चारु चिबुक आनन छिब सींवा॥ कलवल बचन अधर अहनारे। दुइ दुइ दसन विसद वर वारे॥ लिलत कपोल मनोहर नासा। सकलसुखद सिकर समहासा॥ नील कंज लोचन भव मोचन। भ्राजत भाल तिलक गोरोचन॥ विकट भ्रुनेट सम श्रवन सुहाए। कुंचित कच मेचक छिब छाए॥ पीत सीनि सगुली तन सोही। किलकिन चितविन भावित मोही॥ रूप रासि उप अजिर विहारी। नाचिहं निज प्रतिविंव निहारी॥ मोहिसन करिहं विविधि विधि कीड़ा। वरनत मोहि होति अति बीड़ा किलकत मोहि धरन जब धाविहं। चलउँ भागि तब पूप देखाविहं दो॰-आवत निकट हँसिहं प्रभु भाजत रुदन कराहिं।

जाउँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितइ पराहिं॥ ७७(क)॥ पाइत सिसु इव लीला देखि भयउ मोहि मोह।

कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदोह ॥ ९०(स)॥ एतना मन आनत खगराया। रघुपति प्रेरित ब्यापी माया॥ सो माया न दुखदमोहि काहीं। आन जीव इव संस्रुत नाहीं॥ नाथ इहाँ कछु कारन आना। सुनहु सो सावधान हरिजाना॥
ग्यान अखंड एक सीतावर। माया बस्य जीव सचराचर॥
जीं सब कें रह ग्यान एकरस। ईस्वर जीविह भेद कहहु कस॥
माया बस्य जीव अभिमानी। ईस बस्य माया गुन खानी॥
परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता॥
मुधा भेद जद्यपि इत माया। बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया॥
दो०-रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वान।

ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ बिषान॥ ७८(क)॥ राकापति षोड्स उअहिं तारागन समुदाइ।

सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिनु रिब राति न जाइ॥ ७८(स)॥
ऐसेहिं हरि बिनु भजन खगेसा। मिटइ न जीवन्ह केर कलेसा॥
हिर सेवकिह न ब्याप अबिद्या। प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या॥
ताते नास न होइ दास कर। भेद भगित बादइ बिहंगबर॥
भ्रम तें चिकत राम मोहि देखा। बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा॥
तेहि कौतुक कर मरमु न काहूँ। जाना अनुज न मातु पिताहूँ॥
जानु पानि घाए मोहि घरना। स्यामल गात अरुन कर चरना॥
तब मैं भागि चलेउँ उरगारी। राम गहन कहँ भुजा पसारी॥
जिमि जिमिदूरि उड़ाउँ अकासा। तहँ भुजहरि देखउँ निज पासा॥

हो॰-ब्रह्मलोक लगि गयउँ मैं चितयउँ पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजिह मोहि तात॥ ७९(क)॥ सप्ताबरन भेद करि जहाँ लगें गित मोरि। गयउँ तहाँ प्रभु भुज निरखि ब्याकुल भयउँ बहोरि॥ ७९(स)॥ मृदेउँ नयन ब्रसित जब भयऊँ। पुनि चितवत कोसलपुर गयऊँ॥ मोहि बिलोकि राम मुसुकाहीं। विहँसत तुरत गयउँ मुख माहीं।।
उदर माझ सुनु अंडज राया। देखेउँ वहु त्रह्मांड निकाया।।
अति बिचित्र तहँ लोक अनेका। रचना अधिक एक ते एका।।
कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा। अगनित उडगन रिव रजनीसा॥
अगनित लोकपाल जम काला। अगनित भूधर भूमि विसाला॥
सागर सिर सर विपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि विस्तारा॥
सुर मुनि सिद्ध नाग नर किनर। चारि प्रकार जीव सचराचर॥
दो०-जो नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाइ।

सो सब अद्भुत देखेउँ बरनि कवनि बिधि जाइ ॥ ८० (क)॥ एक एक ब्रह्मांड महुँ रहउँ बरष सत एक।

एहि विधि देखत फिरउँ में अंड कटाह अनेक ॥ ८० (स)॥
लोक लोक प्रति भिन्न विधाता। भिन्न विष्नु सिवमनु दिसिन्नाता॥
नर गंधर्व भूत बेताला। किनरनि सिचरपसुखग व्याला॥
देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तहुँ आनहि भाँती॥
महि सिर सागर सर गिरिनाना। सब प्रपंच तहुँ आनह आना॥
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा। देखेउँ जिनस अनेक अनुपा॥
अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। सरजू भिन्न भिन्न नर नारी॥
दसरथ कौसल्या सुनु ताता। विविध रूप भरतादिक भ्राता॥
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। देखउँ बालविनोद अपारा॥

हो - भिन्न भिन्न में दीख सबु अति बिचित्र हरिजान।
अगनित भुवन फिरेउँ प्रभु राम न देखेउँ आन॥ ८१ (क)॥
सोइ सिष्ठपन सोइ सोभा सोइ ऋपाल रघुवीर।
भुवन भुवन देखत फिरउँ पेरित मोह समीर॥ ८१ (स)॥

भ्रमत मोहि त्रहांड अनेका। त्रीते मनहुँ कल्प सत एका॥
फिरत फिरत निज आश्रम आयउँ। तहुँ पुनिरहि कछुकाल गर्वों यउँ॥
निज प्रभु जन्म अवधसुनि पायउँ। निभेर प्रेम हरिष उठि धायउँ॥
देखउँ जन्म महोत्सव जाई। जेहि विधि प्रथम कहा में गाई॥
राम उदर देखेउँ जग नाना। देखत बनइ न जाइ बखाना॥
तहुँ पुनि देखेउँ राम सुजाना। माया पति कृपाल भगवाना॥
करउँ विचार बहोरि बहोरी। मोह कलिल व्यापितमतिमोरी॥
उभय घरी महुँ में सब देखा। भयउँ भ्रमित मन मोह विसेवा॥

हो॰-देखि कृपाल विकल मोहि बिहँसे तब रघुवीर। विहँसतहीं मुख बाहेर आयउँ सुनु मतिधीर॥८२(क)॥ सोइ लरिकाई मो सन करन लगे पुनि राम। कोटि भाँति समुझावउँ मनु न लहइ बिश्राम॥८२(स)॥

देखि चरित यह तो प्रभुताई। समुझत देह दसा विसराई॥ धरिन परेउँ मुख आन न नाता। त्राहि त्राहि आरत जन त्राता॥ प्रेमाकुल प्रभु मोहि निलोकी। निज माया प्रभुता तन रोकी॥ कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ॥ कीन्हराम मोहि निगत निमोहा। सेनक खुखद कृपा संदोहा॥ प्रभुता प्रथम निचारि विचारी। मन महँ होइ हरप अति भारी॥ भगत नछलता प्रभु के देखी। उपजी मम उर प्रीति विसेषी॥ सजल नयनपुलकित कर जोरी। कीन्हिउँ वहु विधि विनय बहोरी॥

रो॰-सुनि सप्रेम मम वानी देखि दीन निज दास । वचन सुखद गंभीर मृदु बोले रमानिवास ॥८३(क)॥ काकभसुंडि मागु वर अति प्रसन्न मोहि जानि ।
अनिमादिकसिधिअपरिधिमोच्छसकलसुख खानि॥८३(स)॥
ग्यान विवेक विरति विग्याना। मुनि दुर्लभगुन जेजग नाना॥
आजु देउँ सब संसय नाहीं। मागु जोतोहि भावमन माहीं॥
सुनिप्रभु वचनअधिक अनुरागेउँ। मन अनुमान करन तब लागेउँ॥
प्रभु कह देन सकल सुख सही। भगति आपनी देन न कही॥
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे। लवन बिना वहु बिंजन जैसे॥
भजन हीन सुख कवने काजा। अस बिचारि बोलेउँ खगराजा॥
जों प्रभु होइ प्रसन्न वर देहू। मो पर करहु कृपा अरु नेहू॥
मन भावत वर मागउँ स्वामी। तुम्ह उदार उर अंतरजामी॥
दो०-अविरल भगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव।

जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥८४(क)॥

भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपा सिंधु सुख धाम।

सोइ निज भगित मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥ ८४ (ख)॥
एवमस्तु किह रघुकुलनायक। बोले वचन परम सुखदायक॥
सुनु बायस तें सहज स्याना। काहे न मागिस अस बरदाना॥
सब सुखखानि भगिततें मागी। निहं जगकोउ तोहि सम बहुभागी॥
जोमुनिकोटि जतननिहंलहहीं। जे जप जोग अनल तन दहहीं॥
रीझेउँ देखि तोरि चतुराई। मागेहु भगित मोहि अति भाई॥
सुनु विहंग प्रसाद अब मोरें। सब सुभ गुन बिसहिहं उर तोरें॥
भगित ग्यान विग्यान बिरागा। जोग चिरत्र रहस्य बिभागा॥
जानव तें सबही कर भेदा। मम प्रसाद निह साधन खेदा॥
दो०-माया संभव अम सब अब न व्यापिहिहं तोहि।

जानेसु त्रहा अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥ ८५ (६)॥

3797 long 2014

मोहि भगत प्रिय संतत अस विचारि सुनु काग। कायँ वचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग॥ ८५ (स)॥

अव सुनु परम विमल मम वानी। सत्य सुगम निगमादि वसानी॥
निज सिद्धांत सुनावउँ तोही।सुनु मनधरु सवति भजुमोही॥
मम माया संभव संसारा। जीव चराचर विविधि प्रकारा॥
सव मम पिय सव मम उपजाए। सव तेअधिक मनु जमोहि भाए॥
तिन्ह महँ द्विजद्विजमहँ श्रुतिधारी।तिन्ह महुँ निगमधरम अनुसारी॥
तिन्ह महँ प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी।ग्यानिहु तेअति विय विग्यानी॥
तिन्ह तेपुनि मोहि पिय निजदासा।जेहि गतिमोरि न दूसरि आसा॥
पुनि पुनिसत्य कह उँ तोहि पार्ही। मोहि सेवक सम विय को उनाहीं॥
भगति हीन विरंचि किन होई। सव जीवहु सम प्रिय मोहि सोई॥
भगतिवंत अति नीचउ पानी। मोहि पानिप्य असि मम वानी॥

दो॰-सुचि सुसील सेवक सुमित प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग॥८६॥

एक पिता के विपुल कुमारा। होहिं पृथक गुन सील अचारा॥ कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता। कोउ धनवंत सुर कोउ दाता॥ कोउ सर्वग्य धर्मरत कोई। सब पर पितिह प्रीति सम होई॥ कोउपित भगतवचन मह कर्मा। सपनेहुँ जान न दूसर धर्मा॥ सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना। जद्यपि सो सब भाँति अयाना॥ एहि विधि जीव चराचर जेते। त्रिजग देव नर असुर समेते॥ अखिल विस्व यह मोर उपाया। सब पर मोहि वरावरि दाया॥ तिन्ह महँ जोपरिहरि मद साया। भजै मोहि मन बच अरु काया॥

रो॰-पुरुष नपुंसक नारि वा जीन चराचर कोइ। सर्व भाव भज कपट तजि मोहि परम पिय सोइ॥८७(६)॥ सो॰-सत्य कहउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानिषय।

अस विचारि भजु मोहि परिहरि बास भरोस सव ॥ ८७ (ल) ॥ कबहूँ काल न न्यापिहि तोही। सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही॥ प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊँ। तनु पुलकित मन अति हरषाऊँ॥ सो सुख जानह मन अरु काना। निहं रसना पिहं जाइ वस्ताना॥ प्रभु सोभा सुख जानहिं नयना। कि किम सकहिं तिन्हिंह निहं वयना॥ बहु विधिमोहि प्रवोधिसुख देई। लगे करन सिसु कौतुक तेई॥ सजलनयन कलुमुखकरि रूखा। चितइ मातु लागी अति भूखा॥ देखि मातु आतुर उठि धाई। किह मृदु वचन लिए उर लाई॥ गोद राखि कराव पय पाना। रचुपित चरित लित कर गाना॥ सो॰-जेहि सुख लागि पुरारि असुभ वेष इत सिव सुखद।

अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महुँ संतत मगन ॥ ८८ (क)॥ सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहुँ लहेउ।

ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखिह सज्जन सुमित ॥८८ (स) ॥
में पुनि अवध रहेउँ कछु काला। देखेउँ बालविनोद रसाला॥
राम प्रसाद भगति वर पायउँ। प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयउँ॥
तब ते मोहि न व्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया॥
यह सब गुप्त चरित में गावा। हरि मायाँ जिमि मोहि नचावा॥
निज अनुभव अब कहउँ खगेसा। विनु हरि भजन न जाहिं कलेसा॥
राम छपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई॥
जानें बिनु न होइ परतीती। विनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥

पीति विना नहिं भगति दिढ़ाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई॥ मो - बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग विनु। गावहिं वेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति विनु ॥ ८९ (क)॥ कोड विश्राम कि पाव तात सहज संतोष विनु। चलै कि जल बिनु नाव कोटिजतनपचि पचि मरिअ॥ ८९ (स)॥ विनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहूँ नाहीं॥ राम भजन बिनु मिटहिं कि कामा। यस बिहीन तरु कबहुँ कि जामा॥ विनु विग्यान कि समता आवइ। कोउ अवकास कि नभ विनु पावइ श्रद्धा विना धर्म नहिं होई। विनु महि गंध कि पावइ कोई॥ विनु तप तेज कि कर विस्तारा। जल विनु रस कि होइ संसारा॥ सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाँई॥ निजसुख विनुमन होइ किथीरा। परस कि होइ विहीन समीरा॥ कवनिउसिद्धि कि बिनु बिस्वासा। बिनु हरि भजन न भव भय नासा दो - विनु विस्वास भगति नहिं तेहि विनु दवहिं न रामु । राम ऋपा बिनु सपनेहुँ जीव न लह विश्रामु ॥ ९० (क)॥ सो - अस विचारि मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल । भजहु राम रघुवीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥९० (ख)॥

भजहु राम रघुषीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥९० (स)॥
निज मित सिरस नाथ मैं गाई। प्रभु प्रताप मिहमा खगराई॥
कहेउँन कछुकरि जुगुतिबिसेषी। यह सब मैं निज नयनिह देखी॥
मिहमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा॥
निज निज मित सुनि हरि गुन गावि । निगम सेष सिव पार न पावि ॥
तुम्हि आदिखग मसकप्रजंता। नभ उड़ाहिं निहं पाविहं अंता॥
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा। तात कबहुँ कोउपाव कि थाहा॥

रामु काम सत कोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरि मर्दन॥ सक कोटि सत सरिस विलासा। नभसतकोटि अमित अवकासा॥ हो--मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकास। सिस सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास ॥ ९१ (क)॥ काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूमकेतु सत कोटि सम दुराधरव भगवंत ॥ ९१(स)॥ प्रभु अगाध सत कोटि पताला। समन कोटि सत सरिस कराला॥ तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अघ पूग नसावन ॥ हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा। सिंघु कोटि सत सम गंभीरा॥ कामधेनु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना॥ सारद कोटि अभित चतुराई। बिधि सत कोटि खृष्टि निपुनाई॥ बिष्नु कोटि सम पालन कर्ता। रुद्र कोटि सत सम संहर्ता॥ धनद कोटि सत सम धनवाना। माया कोटि प्रपंच निधाना॥ भार धरन सत कोटि अहीसा। निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा॥ छं - निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै। जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहै।। एहि भाँति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं। प्रभु भाव गाइक अति ऋपाल सप्रेम खुनि सुख मानहीं।। दो - राम् अमित गुन सागर थाइ कि पावइ कोइ। संतन्ह सन जस किछु सुनेउँ तुम्हिह सुनायउँ सोइ॥ ९२ (क)॥ सो - भाव बस्य भगवान सुख निधान करुना भवन । तिज ममता मद मान भिजअ सदा सीता खन॥ ९२ (ख)॥ सुनि भुसुंडि के बचन सुद्दाए। हरिवत खगपित पंख फुलाए॥

नयन नीर मन अति हरवाना। श्रीरघुपति प्रताप उर आना॥ पाछिल मोइ समुझि पछिताना। त्रहा अनादि मनुज करि माना॥ पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा। जानि राम सम प्रेम वढ़ावा॥ गुर बिनु भव निधि तरइ न कोई। जों विरंचि संकर सम दोई॥ संसय सर्प यसेउ मोहि ताता। दुखद लहरि कुतर्क बहु बाता॥ तव सरूप गारुडि रघुनायक। मोहिजिआयउजनसुखदायक॥ तव प्रसाद मम मोह नसाना। राम रहस्य अनूपम जाना॥ दो -- ताहि प्रसंसि विविधि विधि सीस नाइ कर जोरि। वचन विनीत सपेम मृदु बोलेउ गरुड़ वहोरि॥ ९३ (क)॥ प्रभ अपने अविबेक ते नुझउँ स्वामी तोहि। कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥ ९३ (स)॥ तुम्ह सर्वग्य तग्य तम पारा। सुमति सुसील सरल आचारा॥ ग्यान बिरति बिग्यान निवासा। रघुनायक के तुम्ह पिय दासा॥ कारन कवन देह यह पाई। तात सकल मोहि कहह नुझाई॥ राम चरित सर सुंदर स्वामी। पायहु कहाँ कहहु नभगामी॥ नाथ सना में अस सिव पादीं। महा प्रलयहुँ नास तव नाहीं॥ मुधा बचन नहिं ईस्वर कदई। सोउ मोरें मन संसय अहई॥ अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जगु काल कलेवा॥ अंड कटाह अमित लयकारी। कालु सदा दुरतिकम भारी॥

ि सो॰-तुम्हिह न ब्यापत काल अति कराल कारन कवन।
मोहि सो कहहु ऋपाल ग्यान प्रभाव कि जोग वल ॥९४ (क)॥
दो॰-प्रभु तव आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग।
कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग॥९४ (स)॥

गरुड़ गिरा सुनि इरपेउ कागा। बोलेउ उमा परम अनुरागा॥ धन्य धन्य तव मति उरगारी। प्रस्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी॥ सुनि तव प्रस्न सप्रेम सुद्दाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आई॥ सब निज कथा कहउँ में गाई। तात सुनहु सादर मन लाई॥ जपतपमस्व समदम बत दाना। बिरित विवेक जोग विग्याना॥ सब कर फल रघुपति पद प्रेमा। तेहि बिनु कोउ न पावइ छेमा॥ एहिं तन राम भगति में पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई॥ जोहि तें कछु निज स्वारथ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई॥ सो०-पन्नगारि असि नीति श्रुति संमत सज्जन कहिं।

अतिनीचहु सन पीतिकरिअ जानि निज परम हिता। ९५(क)।।

पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर किचर।

कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम।। ९५(ल)।।
स्वारथ साँच जीव कहुँ एहा। मन कम बचन राम पद नेहा॥
सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भिज्ञ रघुवीरा॥
राम विमुख लिह विधिसम देही। किव कोविद न प्रसंसिहं तेही॥
राम भगति एहिं तन उर जामी। तातें मोहि परम प्रिय स्वामी॥
तजउँ न तन निज इच्छा मरना। तन बिनु बेद भजन निहं बरना॥
प्रथम मोहँ मोहि बहुत बिगोवा। राम बिमुख सुख कवहुँ न सोवा॥
नाना जनम कर्म पुनि नाना। किए जोग जप तप मख दाना॥
कवन जोनि जनमेउँ जहँ नाहीं। मैं खगेस अमि अमि जग माहीं॥
देखेउँ करि सब करम गोसाई। सुखी न भयउँ अबिहं की नाई॥
सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी। सिव प्रसाद मित मोहँ न घेरी॥
दो०-प्रथम जनम के चिरत अब कहुउँ सुनहु बिहुगेस।

सुनि मभु पद रति उपजइ जातें मिटहिं कलेस ॥ ९६(क)॥

पूरुव करुप एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल। नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिकृल ॥ ९६ (स)॥

ते-तेहिं किलजुग कोसलपुर जाई। जन्मत भयउँ सद्घ तनु पाई॥ सिव सेवक मन कम अरु बानी। आन देव निंदक अभिमानी॥ धन मद मत्त परम बाचाला। उप्रबृद्धि उर दंभ विसाला॥ जदिप रहेउँ रघुपति रजधानी। तदिपन कलु महिमा तब जानी॥ अब जाना में अवध प्रभावा। निगमागम पुरान अस गावा॥ कवनेहुँ जन्म अवध बस जोई। राम परायन सो परि होई॥ अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर वसहिं रामु धनुपानी॥ सो किलकाल कठिन उरगारी। पाप परायन सव नर नारी॥

हो - कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ।
- दंभिन्द निज मति कल्पि करि पगट किए बहु पंथ॥९७(क)॥
भए लोग सब मोहबस लोभ ग्रसे सुभ कर्म।
सुनु हरिजान ग्यान निधि कहउँ कछुक कलिधर्म॥९७(स)॥

बरन धर्म नहिं आश्रम चारी।श्रुति विरोध रत सब नर नारी॥ द्विज श्रुति वेचक भूप प्रजासन। कोउनहिंमान निगम अनुसासन॥ मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा। पंडित सोइ जो गाल बजावा॥ मिथ्यारंभ दंभ रत जोई। ता कहुँ संत कहुइ सब कोई॥ सोइ सयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी॥ जो कह झूँठ मसखरी जाना। कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना॥ निराचार जो श्रुति पथ त्यागी। कलिजुग सोइ ग्यानी सो विरागी॥ जाकें नख अरु जटा विसाला। सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला॥ हो-अधुभ वेष भूषन घरें भच्छाभच्छ जे खाहिं। तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते किस्जुग माहिं॥९८(क)॥ सो-जे अपकारी चार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ।

मन क्रम बचन लवार तेइ बकता कलिकाल महुँ॥ ९८(स)॥
नारि विवस नर सकल गोसाई। नाचिहं नट मर्कट की नाई॥
सुद्र द्विजन्ह उपदेसिहं ग्याना। मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना॥
सब नर काम लोभ रत कोधी। देव बित्र श्रुति संत विरोधी॥
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी। भजिहं नारि पर पुरुष अभागी॥
सीभागिनीं विभूषन हीना। विधवन्ह के सिंगार नबीना॥
गुर सिव बिधर अंध का लेखा। एक न सुनइ एक निहं देखा॥
हरइ सिच्य धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक महुँ परई॥
मातुपिताबालकिन्ह बोलाविहं। उदर भरे सोइ धर्म सिखाविहं॥

दो॰-ब्रह्म ग्यान बिनु नारि नर कहिं न दूसरि वात । कौड़ी लागि लोभ वस करिंह विष्य गुर घात ॥ ९९(क)॥

बादहिं सुद्र द्विजन्ह सन हम तुम्ह ते कछु घाटि।

जानइ बद्धा सो बिपवर आँखि देखाविहं डाटि॥ ९९(स)॥
पर त्रिय लंपट कपट सयाने। मोह द्रोह ममता लपटाने॥
तेइ अभेदवादी ग्यानी नर। देखा में चरित्र कलिजुग कर॥
आपु गए अरु तिन्द्रहू घालिहं। जे कहुँ सत मारग प्रतिपालिहं॥
कल्प कल्प भरिएक एक नरका। परिहं जे दूर्षाहं श्रुति करि तरका॥
जो बरनाधम तेलि कुम्हारा। स्वपच किरात कोल कलवारा॥
नारि मुई गृह संपति नासी। मूड़ मुड़ाइ होहिं संन्यासी॥
ते विप्रन्ह सन आपु पुजाविहं। उभय लोक निज हाथ नसाविहं॥

वित्र निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ वृषली स्वामी॥ सुद्र करिं जप तप त्रत नाना। वैठि बरासन कहिं पुराना॥ सव नर कल्पित करिं अचारा। जाइ न बरिन अनीति अपारा॥

दो॰-भए बरन संकर किल भिन्नसेतु सब लोग। करिं पाप पाविं दुख भय रुज सोक वियोग॥१००(क)॥

श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक। तेहिं न चलहिं नर मोह बस कल्पिहं पंथ अनेक॥१००(स)॥

छं - बहु दाम सँवारहिं धाम जती। बिषया हरि छीन्हि न रहि बिरती॥
तपसी धनवंत दरिद्र गृही। किल कोतुक तात न जात कही॥
कुलवंति निकारहिं नारि सती। गृह आनहिं चेरि निवेरि गती॥
सुत मानहिं मातु पिता तब छों। अबलानन दीख नहीं जब छों॥
ससुरारि पिआरि लगी जब तें। रिपुरूप कुटुंव भए तब तें॥
नृप पाप परायन धर्म नहीं। किरि दंड बिडंव प्रजा नितहीं॥
धनवंत कुलीन मलीन अपी। दिज चिन्ह जनेउ उघार तपी॥
वहिं मान पुरान न बेदहि जो। हरि सेवक संत सही किल सो॥
किब बृंद उदार दुनी न सुनी। गुन दूपक ब्रात न कोपि गुनी॥
किल बारहिं बार दुकाल परें। बिनु अब दुखी सब लोग मरें॥

दो॰-सुनु खगेस किल कपट इठ दंभ द्वेष पाषंड। मान मोइ मारादि मद न्यापि रहे नहांड॥१०१(क)॥ तामस धर्म करहिं नर जप तप न्नत मख दान।

देव न बरषिं घरनीं बए न जामिं धान ॥१०१(स)॥

छं॰-अवला कच भूषन भूरि छुधा। धनहीन दुखी ममता बहुधा॥ सुख चाहहिं मूद न धर्म रता। मतिथोरि कठोरिन कोमलता॥ नर पीड़ित रोग न भोग कहीं। अभिमान विरोध अकारनहीं॥
छघु जीवन संबतु पंच दसा। कलपांत न नास गुमानु असा॥
कलिकाल विद्याल किए मनुजा। निहं मानत को अनुजा तनुजा॥
निहं तोष विचार न सीतलता। सब जाति कुजाति भए मगता॥
इरिषा परुषाच्छर लोलुपता। भिर पूरि रही समता विगता॥
सब लोग वियोग विसोक हए। वरनाश्रम धर्म अचार गए॥
दम दान दया निहं जानपनी। जड़ता परबंचनताति धनी॥
तनु पोषक नारि नरा सगरे। परनिदक जे जग मो वगरे॥
हो॰-सुनु व्यालारि काल किल मल अवगुन आगार।

गुनउ बहुत् कलिजुग कर विनु प्रयास निस्तार ॥१०२(क)॥

हतजुग त्रेतों हापर पूजा यस अह जोग।
जो गति होइ सो किल हिर नाम ते पाविहें लोग।।१०२(स)।।
हतजुग सब जोगी बिग्यानी। केरिहरिध्यान तरिहं भव पानी।।
त्रेतों विविध जग्य नर करहीं। प्रभृहि समर्पि कर्म भव तरहीं॥
हापर किर रघुपित पद पूजा। नर भव तरिहं उपाय न दूजा।।
किल्जुग केवल हिर गुन गाहा। गावत नर पाविहं भव धाहा॥
किल्जुग जोग न जग्य न ग्याना। एक अधार राम गुन गाना॥
सब भरोस तिज जो भज रामिह। भेम समेत गाव गुन ग्रामिह॥
सोइ भव तर कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट किल माहीं॥
किल कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहिं निहं पापा॥
हो०-किलजुग सम जुग आन निहं जों नर कर विस्वास।

गाइ राम गुन गन विमल भव तर विनहिं प्रयास ॥१०३(क)॥ प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान । जेन केन विधि दीन्हें दान करइ कल्यान ॥१०३(स)॥ नित जुग धर्म होहि सब केरे। हृद्यं राम माया के प्रेरे॥
सुद्ध सत्व समता विग्याना। इत प्रभाव प्रसन्न मन जाना॥
सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा। सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा॥
बहुरजस्वल्पसत्व कछु तामस। द्वापर धर्म हरष भय मानस॥
तामस बहुत रजोगुन थोरा। किल प्रभाव विरोध चहुँ जोरा॥
बुध जुग धर्म जानि मन माहीं। तिज अधर्म रति धर्म कराहीं॥
काल धर्म नहिं न्यापहिं ताही। रघुपति चरन प्रीति अति जाही॥
नट कृत विकट कपट खगराया। नट सेवकहि न न्यापइ माया॥
हो०-हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहिं।

भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मनमाहिं॥१०४(क)॥

तेहिं कलिकाल बरव बहु बसेउँ अवध बिहगेस।

परेउ दुकाल विपति वस तव मैं गयउँ विदेस ॥१०४(स)॥
गयउँ उजेनी सुनु उरगारी। दीन मलीन दरिद्र दुखारी॥
गएँ काल कछु संपति पाई। तहँ पुनि करउँ संभु सेवकाई॥
वित्र एक वेदिक सिव पूजा। करइ सदा तेहि काजु न दूजा॥
परम साधु परमारय विंदक। संभु उपासक नहिं हरि निंदक॥
तेहि सेवउँ में कपट समेता। दिज दयाल अति नीति निकेता॥
वाहिज नम्र देखि मोहि साई। वित्र पदाव पुत्र की नाई॥
संभु मंत्र मोहि दिजवर दीन्हा। सुभ उपदेस विविध विधि कीन्हा॥
जयउँ मंत्र सिव मंदिर जाई। हृदयँ दंभ अहमिति अधिकाई॥
दो॰-में खल मल संकुल मित नीच जाति वस मोह।

हरिजन दिज देखें जरउँ करउँ बिच्नु कर दोह ॥१०५(क)॥

सो॰-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । मोहि उपजइ अति कोध दंभिहि नीति कि भावई ॥१०५(स)॥

एक बार गुर लीन्ह बोलाई। मोहि नीति बहु भाँति सिखाई॥ सिव सेवा कर फल सुत सोई। अविरल भगति राम पद होई॥ रामहि भजहिं तात सिव धाता। नर पावँर के केतिक बाता॥ जासु चरन अज सिव अनुरागी। तासु दोहँ सुख चहसि अभागी॥ हर कहुँ हरि सेवक गुर कहेऊ। सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ॥ अधम जाति मैं विद्या पाएँ। भयउँ जथा अहि दूध पिआएँ॥ मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुर कर दोह करउँ दिनु राती॥ अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुवोधा॥ जेहि ते नीच बड़ाई पावा। सो प्रथमहिं हित ताहि नसावा॥ ध्रम अनल संभव सुनु भाई। तेहि वुझाव घन पदवी पाई॥ रज मग परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई॥ मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनि चप नयन किरीटन्हि परई॥ सुनु खगपति अससमुझिपसंगा। वुध नहिं करहि अधम कर संगा॥ किंव कोविद गाविं असि नीती। खल सन कलइ न भलनिं पीती॥ उदासीन नित रहिअ गोसाई। खल परिहरिअ स्वान की नाई॥ में खल हृदयँ कपट कुटिलाई। गुर हित कहइ न मोहि सोहाई॥ दो - एक बार हर मंदिर जपत रहेउँ सिव नाम । गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥१०६(क)॥ सो दयाल नहिं कहेउ कछ उर न रोव लवलेस। अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस ॥१०६(स)॥ मंदिर माझ भई नभवानी।रे हतभाग्य अग्य अभिमानी॥ जद्यपि तव गुर कें निहं क्रोधा। अति रूपाल चित सम्यक बोधा॥ तदिप साप सठ देइउँ तोही। नीति विरोध सोहाइ न मोही॥

जीं निंह दंड करों खल तोरा। अष्ट होइ श्रुतिमारग मोरा॥ जे सठ गुर सन इरिषा करहीं। रौरन नरक कोटि जुग परहीं॥ त्रिजग जोनि पुनिधरहिं सरीरा। अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा॥ बैठ रहेसि अजगर इव पापी। सर्प होहि खल मल मति न्यापी॥ महा बिटप कोटर महुँ जाई। रहु अधमाधम अधगति पाई॥ दो-हाहाकार कीन्ह गुर दारुन सुनि सिव साप। कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥१०७(क)॥ करि इंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्मुख कर जोरि। बिनय करत गदगद स्वर समुझि घोर गति मोरि ॥१०७(स)॥ नमामीशमीशान निर्वाणरूपं। विभुं न्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं॥ निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं । चिदाकारामाकारानासं भजेऽहं॥१॥ निराकारमोंकारम्लं तुरीयं। गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं॥ करालं महाकाल कालं ऋपालं। गुणागार संसारपारं नतोऽहं॥२॥ तुषाराद्रि संकाश गीरं गभीरं। मनोभृत कोटि प्रभा श्री शरीरं॥ रफुरन्मीलिकछोलिनीचारु गंगा।लसद्भालवालेन्दु कंठे भुजंगा।३। चलकुंडलं भ्र सुनेत्रं विशालं। प्रसन्नाननं नीलकंठं द्यालं॥ मृगाधीशचर्माम्बरं सुण्डमालं। प्रियं शंकरं सर्वनायं भजामि॥४॥ प्रचंडं प्रस्छं प्रगल्भं परेशं। अखंडं अजं भानुकोटिपकाशं॥ त्रयःश्ल निर्म्लनं श्लपणि। भजेऽइं भवानीपतिभावगम्यं॥५॥ कलातीतकल्याणकल्यान्तकारी। सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी॥ चिदानंद संदोइ मोहापहारी। प्रसीद् प्रसीद् प्रभो मन्स्यारी॥६॥ न यावद् उमानाय पादारविन्दं। भजंतीह लोके परे वा नराणाम्॥ नतावत्खुखंशान्तिसन्तापनाशं।पसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं॥॥॥

न जानामि योगं जपं नैव पूजां। नतोऽहं सदा सर्वदा रांभु तुभ्यं॥ जरा जन्मदु:खींघ तातप्यमानं।प्रभोपाहि आपन्नमामीरा रांभो॥८॥ श्लोक-रुद्राष्ट्रकमिदं प्रोक्तं विषेण हरतोषये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेवां शम्भुः प्रसीदति ॥ ९ ॥ वो - सुनि बिनती सर्वग्य सिव देखि बिप अनुरागु। पुनि मंदिर नभवानी भइ द्विजनर वर मागु ॥१०८(क)॥ जों प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेहु। निज पद भगति देइ प्रभु पुनि दूसर वर देहु ॥१०८(ख)॥ तव माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान। तेहि पर कोध न करिअ असु ऋषासिंधु सगवान॥१०८(ग) संकर दीनदयाल अब एहि पर होहू इपाल। साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं काल ॥१०८(घ)॥ एहि कर होइ परम कल्याना। सोइ करहु अन ऋपानिधाना॥ बिप्र गिरा सुनि परहित सानी। एवमस्तु इति भइ नभ वानी॥ जदिप कीन्ह एहिं दारुन पापा। मैं पुनि दीन्हि कोप करि सापा॥ तदिप तुम्हारि साधुता देखी। करिहउँ एहि पर इता विसेषी॥ छमासील जे पर उपकारी। ते हिज मोहि भिय जथा खरारी॥ मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि। जन्म सहस अवस्य यह पाइहि॥ जनमत मरत दुसह दुख होई। एहि स्वल्पड नहिं व्यापिहि सोई॥ कवनेउँजन्म मिटिहिनहिंग्याना। सुनहि सुद्र मम वचन प्रवाना॥ रघुपति पुरीं जन्म तव भयऊ। पुनि तें मम सेवा मन दयऊ॥ पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरें। राम भगति उपजिहि उर तोरें॥ खुनु मम बचन सत्य अब भाई। हरि तोषन वत द्विज सेवकाई॥

अब जनि करहि विप्रअपमाना। जानेसु संत अनंत समाना॥ इंद्र कुलिस मम सूल विसाला। कालदंड हिर चक कराला॥ जो इन्ह कर मारा नहिं मरई। विप्र द्रोह पावक सो जरई॥ असविबेक राखेहु मन माहीं। तुम्ह कहँ जग दुर्लभ कछ नाहीं॥ औरउ एक आसिषा मोरी। अप्रतिइत गति होइहि तोरी॥ दो--सुनि सिव बचन हरिष गुर एवमस्तु इति भाषि। मोहि प्रबोधि गयउ गृह संभु चरन उर राखि ॥१०९(क)॥ षेरित काल विधि गिरि जाइ भयउँ मैं व्याल। पुनि प्रयास विनु सो तनु तजेउँ गएँ कछु काल ॥१०९(स)॥ जोइ तनु धरउँ तजउँ पुनि अनायास हरिजान। जिमि नृतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुरान ॥१०९(ग)॥ सिवँ राखी श्रुति नीति अरु मैं नहिं पावा क्लेस। एहि बिधि धरेउँ विविधि तनु ग्यान न गयउ खगेस ॥१०९(घ)॥ त्रिजग देव नर जोड़ तनु घरऊँ। तहँ तहँ राम भजन अनुसरऊँ॥

एक सुल मोहि विसर न काऊ। गुर कर कोमल सील सुभाऊ॥ चरम देह द्विज के में पाई। सुर दुर्लभ पुरान श्रुति गाई॥ खेलउँ तहूँ बालकन्इ मीला। करउँ सकल रघुनायक लीला॥ वीढ भएँ मोहि पिता पढ़ावा। समझउँ सुनउँ गुनउँ नहिं भावा॥ मन ते सकल बासना भागी। केवल राम चरन लय लागी॥ कहु खगेस अस कवन अभागी। खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी॥ वेम मगन मोहि कछ न सोहाई। हारेउ पिता पढ़ाइ पढ़ाई॥ भए कालबस जब पितु माता। मैं बन गयउँ भजन जनत्राता॥ जहुँ जहुँ बिपिन मुनीस्वर पावउँ। आश्रम जाइ जाइ सिरु नावउँ॥

बूझउँ तिन्हिह राम गुन गाहा। कहिं सुनउँ हरिषत खगनाहा॥
सुनत फिरउँ हिर गुन अनुवादा। अन्याहत गित संभु प्रसादा॥
छूटी त्रिविधि ईषना गाढ़ी। एक लालसा उर अति बाढ़ी॥
राम चरन बारिज जब देखीं। तब निज जन्म सफल करिलेखीं॥
जेहि पूँछउँ सोइ मुनि असकहई। ईस्वर सर्व भूतमय अहई॥
निर्गुन मत निहं मोहि सोहाई। सगुन ब्रह्म रित उर अधिकाई॥
दो॰-गुर के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग।

रघुपति जस गावत फिरउँ छन छन नव अनुराग ॥११०(क)॥ मेरु सिखर बट छायाँ मुनि लोमस आसीन। देखि चरन सिरु नायउँ वचन कहेउँ अति दीन ॥११०(स)॥ सुनि मम बचन विनीत चृदु मुनि ऋपाल खगराज। मोहि साहर पूँछत भए द्विज आयहु केहि काज ॥११०(ग)॥ तब में कहा ऋपानिधि तुम्ह सर्वग्य सुजान। सगुन त्रह्म अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥११०(घ)॥ तब मुनीस रघुपति गुन गाथा। कहे कछुक सादर खगनाथा॥ ब्रह्मग्यान रत मुनि बिग्यानी। मोहि परम अधिकारी जानी॥ लागे करन ब्रह्म उपदेसा। अज अद्देत अगुन हृदयेसा॥ अकल अनीहं अनाम अरूपा। अनुभव गम्य अखंड अनुपा। मन गोतीत अमल अबिनासी। निर्विकार निरवधि सुख रासी॥ सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीचि इव गावहिं बेदा॥ बिबिधिभाँति मोहि मुनिसमुझावा। निर्गुन मतममहद्यँन आवा॥ पुनि में कहेउँ नाइ पद सीसा। सगुन उपासन कहहु मुनीसा॥ राम भगति जल मम मन मीना। किमि बिलगाइ मुनीस प्रवीना॥

सोइ उपदेस कहहु करि दाया। निज नयनन्हि देखीं रघुराया॥ भरि लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहउँ निर्गुन उपदेसा॥ म्निपुनिकहि हरिकथा अनुपा। खंडि सगुन मत अगुन निरूपा॥ तब मैं निर्गुन मत कर दूरी। सगुन निरूपउँ करि इठ भूरी॥ उत्तर प्रतिउत्तर मैं कीन्हा। मुनि तन भए कोध के चीन्हा॥ खुनु प्रभु बहुत अवग्या किएँ। उपज क्रोध ग्यानिन्ह के हिएँ॥ अति संघरपन जौं कर कोई। अनल प्रगट चंदन ते होई॥ दो -- बारंबार सकोप मुनि करइ निरूपन ग्यान। में अपने मन बैठ तब करडं विविधि अनुमान ॥१११(क)॥ कोध कि द्वैतबुद्धि बिनु द्वैत कि बिनु अग्यान। मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥१११(स)॥ कबहुँ कि दुख सब कर हित ताकें। तेहि कि दरिद्र परस मनि जाकें॥ परदोही की होहिं निसंका। कामी पुनिकि रहहिं अकलंका॥ वंस कि रह द्विज अनदित कीन्हें। कर्म कि होहिं स्वरूपहि चीन्हें॥ काहू सुमति कि खल सँग जामी। सुभगतिपाव किपरत्रियगामी॥ भव कि परिहं परमात्मा निंदक।सुरवीकि होहिं कबहुँ हरिनिंदक॥ राजु कि रहइ नीति बिनु जानें। अघिकरहिंहरिचरित बखानें॥ पावन जस कि पुन्य बिनु होई। बिनु अघ अजस कि पावइ कोई॥ लाभुकिकिछुहरिभगतिसमाना। जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना॥ हानिकिजगएहिसमिकिछ भाई। भजिअ न रामिह नर तनु पाई॥ अघकिषिसुनतासमकछु आना। धर्म कि दया सरिस इरिजाना॥ एहि बिधिअमितिजुगुतिमनगुनऊँ।मुनि उपदेस न सादर सुनऊँ॥ पुनि पुनि सगुन पच्छ में रोपा।तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा॥

मूढ़ परम सिख देउँ न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि॥ सत्य बचन विस्वास न करही। बायस इव सबही ते डरही॥ सठ स्वपच्छ तव हदयँ विसाला। सपिद होहि पच्छी चंडाला॥ लीन्ह श्राप मैं सीस चढ़ाई। निहं कछु भय न दीनता आई॥ हो॰-तुरत भयउँ मैं काग तब पुनि मुनि पद सिक नाइ।

सुमिरि राम रघुवंस मिन हरियत चलेउँ उड़ाइ ॥११२(क)॥ उमा जे राम चरन रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करिहं विरोध ॥११२(ख)॥

सुनु खगेस नहिं कछु रिपि दूपन। उर पेरक रघुवंस विभूषन॥ क्पासिंधु मुनि मति करि भोरी। लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी॥ मन बचकम मोहि निज जन जाना । मुनिमतिपुनिफेरी भगवाना ॥ रिषि मम महत सीलता देखी। राम चरन विखास विसेषी॥ अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई।सादरमुनिमोहि छीन्ह बोलाई॥ मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा। दर्शित राममंत्र तब दीन्हा॥ बालकरूप राम कर ध्याना। कहेउ मोहि मुनि ऋपानिधाना॥ सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथमहिं में तुम्हहिसुनावा॥ मुनि मोहि कछुककालतहँ राखा। रामचरितमानस तब भाषा॥ सादर मोहि यह कथा सुनाई। पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई॥ रामचरित सर गुप्त सुद्दावा। संभु प्रसाद तात में पावा॥ तोहि निज भगत राम कर जानी। ताते में सब कहेउँ बखानी॥ राम भगति जिन्ह कें उर नाहीं।कबहुँन तातकहिअ तिन्ह पाहीं॥ मुनिमोहि विविधिभाँतिसमुझावा।में सप्रेम मुनि पद सिरु नावा।। निजकर कमल परिस मम सीसा। इरिषत आसिष दीन्ह मुनीसा॥

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

राम भगति अविरल उर तोरें। बसिहि सदा प्रसाद अब मोरें॥ दो॰-सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान। कामरूप इच्छामरन ग्यान विराग निधान ॥११३(क)॥ जेहिं आश्रम तुम्ह वसव पुनि सुमिरत श्रीभगवंत। व्यापिहि तहँ न अविद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३(स)॥ काल कर्म गुन दोष सुभाऊ। कछुदुखतुम्हहिनन्यापिहिकाऊ॥ राम रहस्य ललित विधिनाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना॥ विनुश्रमतुम्हजानव सबसोऊ। नित नव नेह राम पद होऊ॥ जोइच्छा करिहहु मन माहीं। हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहीं॥ सुनिमुनिआसिष सुनुमति धीरा। त्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा॥ एवमस्तु तवबच मुनि ग्यानी। यह मम भगत कर्म मन बानी॥ सुनिनभगिराहरषमोहिभयऊ। प्रेम मगन सन संसय गयऊ॥ करि विनती मुनि आयसु पाई। पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई॥ इरषसिहतएहिं आश्रमआयउँ। प्रभु प्रसाद दुर्रुभ वर पायउँ॥ इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा। बीते कलप सात अरु बीसा॥ करउँ सदा रघुपति गुन गाना। सादर सुनिहं विहंग सुजाना॥ जब जब अवधपुरीं रघुबीरा। धरहिं भगत हित मनुज सरीरा॥ तब तब जाइ राम पुर रहऊँ। सिम्रुलीला बिलोकि सुख लहऊँ॥ पुनि उर राखि राम सिसुरूपा। निज आश्रम आवउँ खग भूपा॥ कथा सकल मैं तुम्हिह सुनाई। काग देह जेहिं कारन पाई॥ कहिउँ तात सब परन तुम्हारी। राम भगति महिमा अति भारी॥ दो -- ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दरसन पायउँ गए सकल संदेह ॥११४(क)॥

मासपारायण, उन्तीसवाँ विश्राम

भगति पच्छ इठ करि रहेउँ दीन्डि महारिषि साप।

मुनि दुर्लभ बर पायउँ देखहु अजन प्रताप ॥११४(स)॥ जे असि भगति जानि परिहरहीं। केवल ग्यान हेतु श्रम करहीं॥ ते जड़ कामधेनु गृहँ त्यागी। खोजत आकु फिरहिं पय लागी॥ सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जे सुख चाहिं आन उपाई।। ते सठ महासिंधु बिनु तरनी। पैरि पार चाहहिं जड़ करनी॥ सुनि भसंहि के बचन भवानी। बोलेउ गरुड़ हरिष मृदु बानी॥ तव प्रसाद प्रभु मम उर माहीं। संसय सोक मोह भ्रम नाहीं॥ सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा। तुम्हरी कृपाँ लहेउँ विश्रामा॥ एक बात प्रभु पूँछउँ तोही। कहहु बुझाइ ऋपानिधि मोही॥ कहिं संत मुनि बेद पुराना। निहं कछु दुर्लभ ग्यान समाना॥ सोइम्नितुम्हसनकहेउगोसाई। नहिं आदरेहु भगति की नाई॥ ग्यानहि भगतिहि अंतर केता। सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता। सुनि उरगारि बचन सुख माना। सादर बोलेउ काग सुजाना॥ भगतिहिग्यानहिनहिंकछुभेदा। उभय हरहिं भव संभव खेदा॥ नाथ मुनीस कहिं कछु अंतर। सावधान सोउ सुनु विहंगवर॥ ग्यान बिराग जोग विग्याना। ए सब पुरुष सुनहु इरिजाना॥ पुरुष प्रताप प्रबल सब भाँती। अवला अवल सहज जड़ जाती॥

दो - पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति धीर।

न तु कामी बिषयावस विमुख जो पद रघुवीर ॥११५(क)॥ सो॰-सोउ मुनि ग्यान निधान मृगनयनी विधु मुखनिरखि।

विवस होइ हरिजान नारि विष्तु माया प्रगट॥११५(स)॥

इहाँ न पच्छपात कछु राखडँ। वेद पुरान संत मत भाषउँ॥ मोह न नारि नारि कें रूपा। पन्नगारि यह रीति अनूपा॥ माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि वर्ग जानइ सव कोऊ॥ पुनि रघुवीरहि भगति पिआरी। माया खलु नर्तकी विचारी। भगतिहि सानुकूल रघुराया। ताते तेहि डरपति अति माया।। राम भगति निरुपम निरुपाधी। बसइ जासु उर सदा अवाधी।। तेहि विलोकि माया सकुचाई। करिन सकइ कलु निज प्रभुताई।। अस बिचारि जे मुनि विग्यानी। जाचिह भगतिसकलसुखसानी॥ हो - यह रहस्य रचुनाथ कर बेगि न जानइ कोइ। जो जानइ रघुपति कृपाँ सपनेहुँ मोह न होइ॥११६(क)॥ औरउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु सुपवीन। जो सुनि होइ राम पद घीति सदा अविछीन ॥११६(स)॥ सुनहु तात यह अकथ कहानी। समुझत बनइ न जाइ बखानी॥ ईम्बर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी॥ सो मायाबस भयउ गोसाई। बँध्यो कीर मरकट की नाई॥ जड़ चेतनिह ग्रंथि परि गई। जदिप मृषा छूटत कठिनई॥ तब ते जीव भयउ संसारी। छूट न ग्रंथि न होइ सुखारी॥ श्रुति पुरान बहु कहेउ उपाई। छूट न अधिक अधिक अरुझाई॥ जीव हृदयँ तम मोह विसेषी। ग्रंथि छूट किमि परइ न देखी॥ अस संजोग ईस जब करई। तबहुँ कदाचित सो निरुअरई॥ सान्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। जों हरि कृपाँ हदयँ वस आई॥ जप तप बत जम नियम अपारा। जे श्रुति कह सुभ धर्म अचारा॥ तेइ तृन हरित चरे जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई॥ नोइ निवृत्ति पात्र विस्वासा। निर्मल मन अहीर निज दासा॥
परम धर्ममय पय दुहि भाई। अवटे अनल अकाम बनाई॥
तोष मरुत तब छमाँ जुड़ावे। धृति सम जावनु देइ जमावे॥
मुदिताँ मथे विचार मथानी। दम अधार रजु सत्य सुवानी॥
तब मथि काढ़ि लेइ नवनीता। विमल विराग सुभग सुपुनीता॥
दो०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कर्म सुभासुभ लाइ।

बुद्धि सिरावे ग्यान घृत ममता मल जिर जाइ॥११७(क)॥
तब विग्यानरूपिनी बुद्धि विसद घृत पाइ।
चित्त दिआ भिर घरे दृढ़ समता दिअटि बनाइ॥११७(स)॥
तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काढ़ि।
तुल तुरीय सँवारि पुनि बाती करें सुगाढ़ि॥११७(ग)॥

सो॰-एहि विधि लेसे दीप तेज रासि विग्यानमय।

जाति जासु समीप जरिं मदादिक सलभ सब ॥११७(व)॥
सोहमिस्म इति वृत्ति अखंडा। दीप सिखा सोइ परम प्रचंडा॥
आतम अनुभव सुख सुप्रकासा। तब भव मूल भेद भ्रम नासा॥
प्रवल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटइ अपारा॥
तब सोइ बुद्धि पाइ उँजिआरा। उर गृहँ वैठि ग्रंथि निरुआरा॥
छोरन ग्रंथि पाव जों सोई। तब यह जीव कृतारथ होई॥
छोरत ग्रंथि जानि खगराया। बिध्न अनेक करह तब माया॥
रिद्धि सिद्धि परइ बहु भाई। बुद्धिहि लोभ दिखाविह आई॥
कलबल छल करि जाहिं समीपा। अंचल बात बुझाविह दीपा॥
होइ बुद्धि जों परम सयानी। तिन्हतन चितवन अनिहत जानी॥
जों तेहि विघ बुद्धि निह इाधी। तो बहोरि सुर करिं उपाधी॥

इंद्री द्वार झरोखा नाना। तहँ तहँ सुर वैठे करि थाना।।
आवत देखिं विषय बयारी। ते हिंठ देहिं कपाट उघारी।।
जब सो प्रभंजन उर गृहँ जाई। तबिंहें दीप विग्यान वुझाई।।
ग्रंथि न छूटि मिटा सो प्रकासा। बुद्धि विकल भइ विषय बतासा।।
इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई॥
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी। तेहि विधि दीप को बार बहोरी॥

हो नाया अति दुस्तर ति न जाइ बिहगेस। ११८(क)।। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक। होइ घुनाच्छर न्याय जो पुनि प्रत्यूह अनेक॥११८(स)॥

हाइ धुनाच्छर न्याय जा जुन मर्पूर जनकार ५७११।
ग्यान पंथ कृपान के धारा। परत खगेस होइ निहं बारा॥
जो निर्विघ्न पंथ निर्वहर्इ। सो कैवल्य परम पद लहर्इ॥
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद। संत पुरान निगम आगम बद॥
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई। अनइच्छित आवइ बरिआई॥
जिमिथल बिनु जलरिह नसकाई। कोटि भाँति कोउ करे उपाई॥
तथा मोच्छ सुख सुनु खगराई। रिह न सकइ हिर भगति बिहाई॥
अस बिचारि हिर भगत स्याने। मुक्ति निरादर भगति लुभाने॥
भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संस्रति मूल अविद्या नासा॥
भोजन करिअतृपिति हितलागी। जिमि सो असन पचवे जठरागी॥
असिहरिभगति सुगम सुखदाई। को अस मूद न जाहि सोहाई॥

दो॰-सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि॥११९(क)॥

जो चेतन कहँ जड़ करइ जड़िह करइ चैतन्य। अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते घन्य ॥११९(स)॥ कहेउँ ग्यान सिद्धांत वुझाई। सुनहु भगति मनि के प्रभुताई॥ राम भगति चिंतामनि सुंदर। बसइ गरुड़ जाके उर अंतर॥ परम प्रकास रूप दिन राती। नहिं कछु चहिअ दिआ घृत बाती॥ मोह दरिद्र निकट नहिं आवा। लोभ बात नहिं ताहि बुझावा॥ प्रबल अविद्या तम मिटि जाई। हारहिं सकल सलभ समुदाई॥ खलकामादि निकट नहिं जाहीं। वसइ भगति जाके उर माहीं॥ गरल सुधासम अरि हित होई। तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई॥ च्यापिं मानस रोग न भारी। जिन्ह के वस सब जीव दुखारी॥ राम भगति मनि उर बस जाकें। दुख खबलेस न सपनेहुँ ताकें॥ चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। जे मनि लागि सुजतन कराहीं॥ सो मनि जद्पिपगट जग अहई। राम ऋपा विनु नहिं कोउ लहई॥ सुगम उपाय पाइबे केरे। नर इतभाग्य देहिं भटभेरे॥ पर्वत बेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना॥ मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ग्यान विराग नयन उरगारी॥ भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पावभगति मनि सब सुख खानी॥ मोरें मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥ राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा॥ सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहूँ पाई॥ अस बिचारि जोइ कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ विहंगा॥ दो - ज्रह्म पयोनिधि भंदर ग्यान संत सुर आहिं। कथा सुधा मिथ कादहिं भगति मधुरता जाहिं ॥१२०(क)॥

<sup>e</sup>CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

बिरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि॥१२०(स)॥

पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ। जों ऋपाल मोहि ऊपर भाऊ॥ नाथ मोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रस्न मम कहहु बखानी॥ प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा। सब ते दुर्लभ कवन सरीरा॥ बड़ दुख कवनकवन सुख भारी। सोउ संछेपहिं कहह बिचारी॥ संत असंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहजसुभाववखानहु॥ कवनपुन्यश्रुतिबिदितबिसाला। कहहु कवन अघ परम कराला॥ मानस रोग कहहु समुझाई। तुम्ह सर्वग्य ऋषा अधिकाई॥ तात सुनहु सादर अति प्रीती। मैं संछेप कहउँ यह नीती॥ नर तन सम नहिं कवनिउ देही। जीव चराचर जाचत तेही॥ नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। ग्यान विराग भगति सुभ देनी॥ सोतनुधरिहरिभजहिं न जेनर। होहिं बिषय रत मंद मंद तर॥ काँच किरिच बदलें ते लेहीं। कर ते डारि परस मिन देहीं॥ नहिं दरिद सम दुख जग माहीं। संत मिलन सम सुख जगनाहीं॥ पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥ संत सहिं दुख पर हित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी॥ भूजं तरू सम संत ऋपाला।परहितनितिसह विपति विसाला॥ सन इव खल पर बंधन करई। खाल कढ़ाइ विपति सिंह मरई॥ खल बिनु स्वारथ पर अपकारी। अहि मूषक इव सुनु उरगारी॥ पर संपदा बिनासि नसाहीं। जिमि ससिहति हिम उपल बिलाहीं दुष्ट उदय जग आरित हेत्। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केत्॥ संत उद्य संतत सुखकारी। बिस्व सुखद जिमि इंदु तमारी॥

परम धर्म श्रुति बिदित अहिंसा। पर निंदा सम अघ न गरीसा॥ हर गुर निंदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तन सोई॥ द्विजनिंदकबहु नरकभोगकरि। जग जनमइ बायस सरीर धरि॥ सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी। रौरव नरक परहिं ते पानी॥ होहिं उलुक संत निंदा रत। मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत।। सब के निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होह अवतरहीं॥ सुनहु तात अव मानस रोगा। जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा॥ मोह सकलन्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजिह बहु सुला॥ काम बात कफ लोभ अपारा। कोध पित्त नित छाती जारा॥ प्रीति करहिं जों तीनिउ भाई। उपजइ सन्यपात दुखदाई॥ विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब सुल नाम को जाना॥ ममता दादु कंडु इरषाई। हरष विषाद गरह बहुताई॥ पर सुख देखि जरिन सोइ छई। कुष्ट दुष्टता मन कुटिलई॥ अहंकार अति दुखद डमरुआ। दंभ कपट मद मान नेहरुआ॥ तृस्ना उदरवृद्धि अति भारी। त्रिबिधि ईषना तरुन तिजारी॥ जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका। कहँ लगि कहीं कुरोग अनेका॥

हो - एक व्याधि वस नर मरहिं ए असाधि वहु व्याधि।
पीड़िंह संतत जीव कहुँ सो किमि छहे समाधि॥१२१(क)॥
नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान।
भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान॥१२१(स)॥
एहि विधि सकल जीव जग रोगी। सोक हरष भय प्रीति वियोगी॥
मानस रोग कछुक मैं गाए। हहिं सब कें लिख विरलेन्ह पाए॥
जाने ते छीजहिं कछु पापी। नास न पावहिं जन परितापी॥

विषय कुपध्य पाइ अंकुरे। मुनिहु हृदयँ का नर वापुरे॥ राम इवाँ नासिंह सब रोगा। जों एहि भाँति बनै संयोगा॥ सदगुर वैद बचन विस्वासा। संजम यह न विपय के आसा॥ रघुपति भगति सजीवन म्रो। अनूपान श्रद्धा मति पूरी॥ एहि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं। नाहिंत जतन कोटिनहिं जाहीं॥ जानिअ तब मन विरुज गोसाँई। जब उरवल विराग अधिकाई॥ सुमित छूघा बाढ़इ नित नई। विषय आस दुर्बलता गई॥ विमल ग्यान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई॥ सिव अजसुक सनकादिक नारद। जे सुनि त्रह्म विचार विसारद॥ सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा॥ श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं।रघुपति भगति विना सुख नाहीं॥ कमठ पीठ जामहिं वरु वारा। वंध्यासुत वरु काहुहि मारा॥ फूलहिं नभ वर वहुविधि फूला।जीवनलह सुखहरिपतिकूला॥ तृषा जाइ वरु मृगजल पाना। वरुजामहिं सससीस विपाना॥ अंधकारु बरु रविहि नसावै। राम विमुखन जीव सुखपावै॥ हिम ते अनल प्रगट बरु होई। बिमुखराम सुखपाव न कोई॥ दो - बारि मथें घृत होइ वरु सिकता ते वरु तेल ।

बिनु हरि भजन न भन तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥१२२(क)॥ मसकिह करइ बिरंचि प्रभु अजिह मसक ते हीन । अस बिचारि तिज संसय रामहि भजिह प्रबीन ॥१२२(ख)॥

श्लोक-विनिधितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते॥१२२(ग)॥ कहेउँ नाथ हरि चरित अनुपा। न्यास समास स्वमति अनुरूपा॥ श्रुति सिद्धांत इहइ उरगारी। राम भजिअ सब काज बिसारी॥
प्रभु रघुपति तिज सेइअ काही। मोहि से सठ पर ममता जाही॥
तुम्ह बिग्यानरूप निहं मोहा। नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा॥
पूँछिहु राम कथा अति पावनि। सुक सनकादि संभु मन भावनि॥
सत संगति दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भिर एकउ बारा॥
देखु गरुड़ निज हृद्यँ बिचारी। मैं रघुबीर भजन अधिकारी॥
सकुनाधम सब भाँति अपावन। प्रभु मोहिकीन्ह बिदित जगपावन॥

रो॰-आजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन।

निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन ॥१२३(क)॥ नाथ जथामति भाषेउँ राखेउँ नहिं कछ गोड।

चरित सिंधु रघुनायक थाइ कि पावइ कोइ॥१२३(ख)॥

सुमिरि राम के गुन गन नाना। पुनि पुनि हरष भुसुंडि सुजाना॥
महिमा निगम नेति करि गाई। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई॥
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर इपा परम मृदुलाई॥
अस सुभाउकहुँ सुनउँ न देखउँ। केहि खगेस रघुपति सम लेखउँ॥
साधक सिद्ध बिमुक्त उदासी। किव कोविद इतग्य संन्यासी॥
जोगी सुर सुतापस ग्यानी। धर्म निरत पंडित बिग्यानी॥
तरिहं न बिनु सेएँ मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामी॥
सरन गएँ मो से अघ रासी। होहिं सुद्ध नमामि अबिनासी॥

हो॰-जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सुल । सो इपाल मोहि तो पर सदा रहउ अनुकूल ॥१२४(क)॥ सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि राम पद नेह । बोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुड़ बिगत संदेह ॥१२४(स)॥ में कृतकृत्य भयउँ तब बानी। सुनि रघुबीर भगित रस सानी॥
राम चरन नृतन रित भई। माया जिनत विपित सब गई॥
मोह जलिध बोहित तुम्ह भए। मो कहँ नाथ विविध सुख दए॥
मो पिंह होइ न प्रति उपकारा। बंदउँ तव पद बारिं बारा॥
पूरन काम राम अनुरागी। तुम्ह सम तात न कोउ बड़भागी॥
संत बिटप सिरता गिरि धरनी। पर हित हेतु सबन्ह के करनी॥
संत हृदय नवनीत समाना। कहा किवन्ह पिर कहे न जाना॥
निज पिरताप द्वइ नवनीता। पर दुख द्विहं संत सुपुनीता॥
जीवन जन्म सुफल मम भयऊ। तव प्रसाद संसय सब गयऊ॥
जानेहु सदा मोहि निज किंकर। पुनि पुनि उमा कहइ बिहंगवर॥
दे।—तासु चरन सिरु नाइ किर प्रेम सहित मितधीर।

गयुउ गरुड़ बैकुंठ तब हृदयँ राखि रघुबीर ॥१२५(क)॥

गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन।

बिनु हरि छपा न होइ सो गाविह बेद पुरान ॥१२५(व)॥
कहेउँ परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटि भव पासा॥
प्रनत कल्पतरु करुना पुंजा। उपजइ प्रीति राम पद कंजा॥
मन क्रम बचन जिनत अघ जाई। सुनिह जे कथा श्रवन मन छाई॥
तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग बिराग ग्यान निपुनाई॥
नाना कर्म धर्म बत दाना। संजम दम जप तप मख नाना॥
भूत दया द्विज गुर सेवकाई। बिद्या बिनय बिवेक बड़ाई॥
जह छिग साधन बेद बखानी। सब कर फल हिर भगति भवानी॥
सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम छुपँ काहूँ एक पाई॥
दो॰—मुनि दुर्लभ हिर भगति नर पाविह बिनिह प्रयास।

जे यह कथा निरंतर सुनहिं मानि विस्वास॥ १२६॥

सोइ सर्वग्य गुनी सोइ ग्याता। सोइ महि मंडित पंडित दाता॥
धर्म परायन सोइ कुल त्राता। राम चरन जा कर मन राता॥
नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना॥
सोइ किन कोनिद सोइ रनधीरा। जो छल छाड़ि भजइ रघुनीरा॥
धन्य देस सो जहँ सुरसरी। धन्य नारि पतित्रत अनुसरी॥
धन्य सो भूपु नीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई॥
सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्य रत मति सोइ पाकी॥
धन्य घरी सोइ जन सतसंगा। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा॥

दो॰-सो कुल धन्य उसा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत।
श्रीरघुवीर परायन जेहिं नर उपज विनीत॥१२०॥
मति अनुरूप कथा में भाषी। जद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी॥
तव मन प्रीति देखि अधिकाई। तव में रघुपति कथा सुनाई॥
यहनकहिअ सठही हठ सीलहि। जो मन लाइन सुन हरि लीलहि॥
कहिअनलोभिहि कोधिहिकामिहि।जोन भजइसचराचरस्वामिहि॥
दिजदोहिहिन सुनाइअ कवहूँ। सुरपति सरिस होइ न्य जवहूँ॥
राम कथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह कें सत संगति अति प्यारी॥
गुर पद प्रीति नीति रत जेई। द्विज सेवक अधिकारी तेई॥
ता कहँ यह विसेष सुखदाई। जाहि प्रानिपय श्रीरघुराई॥
दो॰-राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्वान।

भाव सिंहत सो यह कथा करउ श्रवन पुट पान ॥ १२८॥ राम कथा गिरिजा में बरनी। कलिमल समिन मनोमल हरनी॥ संस्रित रोग सजीवन मूरी। राम कथा गाविहं श्रुति सूरी॥ एहि महँ रुचिर सप्त सोपाना। रघुपति भगति केर पंथाना॥ अति हरि इपा जाहि पर होई। पाउँ देइ एहिं मारग सोई॥ मन कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तिज गावा॥ कहिं सुनिहं अनुमोदन करहीं। ते गोपद इव भनिधि तरहीं॥ सुनि सब कथा हृद्य अति भाई। गिरिजा बोली गिरा सुहाई॥ नाथ कृपाँ मम गत संदेहा। राम चरन उपजेउ नव नेहा॥ दो०-मैं कृतकृत्य भइउँ अब तब प्रसाद विस्वेस।

उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेस ॥ १२९॥
यह सुभ संभु उमा संवादा। सुख संपादन समन विषादा॥
भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा॥
राम उपासक जे जग माहीं। एहिसम प्रियतिन्ह केंक छुनाहीं॥
रघुपति कृपाँ जयामित गावा। में यह पावन चरित सहावा॥
एहिं कलि काल नसाधन हुजा। जोग जग्य जप तप तत पूजा॥
रामहि सुमिरिस गाइस रामहि। संतत सुनिस राम गुन यामिह॥
जासु पतित पावन वह बाना। गावहिं कि श्रुति संत पुराना॥
ताहि भजहि मनतिजकुटिलाई। राम भजें गति केहिं नहिं पाई॥

हं--पाई न केहिं गति पतित पावन राम भिज सुनु सठ मना। गनिका अजामिल न्याध गीध गजादि खल तारे घना॥ आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। किह नाम बारक तेपि पावन होहिं राम नमामि ते॥ १॥ रघुवंस भूषन चरित यह नर कहिं सुनिहं जे गावहीं। किल मल मनोमलधोइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं॥ सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरै। दारुन अबिद्या पंच जनित बिकार श्री रघुवर हरे॥ २॥

τιο মৃ৹ ৩ং--CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

सुंदर सुजान रूपा निधान अनाथ पर कर पीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वानपद सम आन को॥ जाकी रूपा लक्लेस ते मतिमंद तुलसीदासहूँ। पायो परम बिश्रामु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ॥ ३॥ हो - मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर। अस बिचारि रघुवंस मनि हरहु विषम भव भीर ॥१३०(६)॥ कामिहि नारिपिआरिजिमि लोभिहि पिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥१३०(स)॥ स्रोक-यत्पूर्व प्रभुणा इतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रामपदाञ्जभक्तिमनिशं प्राप्त्ये तु रामायणम्। मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वान्तस्तमःशान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्॥१॥ पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिषदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुप्रं शुभम्। श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ते संसारपतङ्गचोरिकरणैर्दद्यन्ति नो मानवाः॥२॥

> मासपारायण, तीसवाँ विश्राम । नवाह्मपारायण, नवाँ विश्राम ॥

इति बीमद्राज्यरितमानसे सकलकलिकलुपविश्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः।

( उत्तरकाण्ड समाप्त )





आरित श्रीरामायनजी की। कीरित कालित लालित सियपी की॥
गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। बालमीक विग्यान विसारद।
सुक सनकादि सेष अरु सारद। बरिन पवनमुत कीरित नीकी॥१॥
गावत बेद पुरान अष्टदस। छओ साम्ब सब ग्रंथन को रस।
मुनि जन धन संतन को सरबस। सार अंस संमत सबही की॥२॥
गावत संतत संग्रु भवानी। अरु घटसंभव मुनि विग्यानी।
व्यास आदि कबिवर्ज बस्नानी। कागभुसुंडि गरुड के ही की॥३॥
किल मलहरिन विषय रस पीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की।
दलन रोग भव मूरि असी की। तात मात सब विधि तुलसी की॥४॥





# सिमेंटको गोदाममें कैसे रक्खें और उसका संरचण कैसे करें ?

कंकरीट बनाने में इस्तेमाल किये जाने वाले कुल (लोहेके सरिये रोड़ी, बालू और सिमेंट) ४ मूलभूत पदार्थों में सिमेंट बहुत मूल्यवान ग्रीर महत्वपूर्ण पदार्थ है, इसलिये इसे खराब होने से बचाने के लिये इसकी विशेष देख-भालकी जरूरत है। ग्राधुनिक पार्टलेण्ड सिमेंटमें बहुत बारीक चूर्ण के ग्रंशका प्रतिशत ग्रधिक मात्रामें रहता है, जो जल्दी नमी पकड़ता है — कहने का मतलब यह है कि यह सीधे श्रथवा श्राद्र वातावरणमें बहुत जल्दी नमी पकड़ता है। खुली हवाके वातावरणकी मात्राके अनुसार इसमें ग्रांशिक नमी पैदा हो जाती है जिसके फलस्वरूप कंकरीट ग्रीर जोड़ायीके मसाले (सिमेंट मोर्टर) में सिमेंट-की शक्ति कम हो जाती है।

निर्माताओं, व्यवसाइयों भौर प्रयोगकर्ताओं के लिये पोर्टलैण्ड सिमेंटको रखनेको विधि भ्रौर उसके प्रभावकी जानकारी स्रावश्यक है।

ऐसे पात्रों (साइलोज या विन्स) में — जिनमें बाहरी हवाका प्रवेश नहीं होता — बहुत काल तक रखी हुई भी सीमेंट खराब नहीं होती। जूट ग्रौर कागजके बोरोंमें संग्रहीत सिमेंट की शक्तिमें प्रत्यक्ष कभी ग्रा जाती है। जूटके बोरों में संग्रहीत सिमेंटमें यह खराबी ग्रधिक होती है जो गोदामकी हालत ग्रौर संग्रहके काल पर निर्भर करती है।

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

शीतोष्ण जलवायु वाल देशीका प्रमाश्रीधका निमा वाले उष्ण जलवाय वाले देशोंमें रक्खी हुई सिमेंट भपेक्षाकृत शोघ खराब होती है।

पाँच तह वाले कागजके बोरोंमें भरे हुए तथा ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्यके लिये ग्रामतीर पर बनाये गये शेडमें संग्रहीत सिमेंट पर म्रास्ट्रेलियामें किये गये परीक्षणके सम्बन्धमें म्रमेरिकन कंकरीट इंस्टोच्यूटके दिसम्बर १९४९ की पत्रिका (जर्नल) में निम्न परिणाम प्रकाशित हुए थे।

कंकरीडकी संवीडित शक्ति (कम्प्रैसिव स्ट्रैंग्य) में कमी

वजनके हिसाबसे कुल पाँच हिस्से ग्रन्य वस्तुयाँ (ग्रग्रीगेट) एवं एक हिस्सा सिमेंट

| मेंटकी संपीडित शक्ति (कम्प्रेसिव<br>व्य) जो २८ दिन पर प्राप्त हुई |
|-------------------------------------------------------------------|
| प्रतिशतकी तुलनामें                                                |
| 100                                                               |
| Ψo                                                                |
| ७२                                                                |
| Ę o                                                               |
| ४६                                                                |
|                                                                   |

इसी प्रकारका अन्वेषएा लेविस इन्स्टीच्यूट, शिकागोकी स्ट्रक्चरल मैटीरियल रिसर्च लेबोरेटरीके ग्रन्यक्ष, प्रोफेशर एफ० ए॰ ग्रमम्सके द्वारा भी किया गया है जिसके निभ्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं:--

| उल्लिखित श्रद्यधिके लिये सिमेंटको संग्रहीत करनेके<br>पद्यात शक्तिका श्रनुपात (स्ट्रॅंग्य रेशियो) |                                    |       |       |                  |            |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|------------------|------------|-------|-------|-------|
| कपड़ेके बोरेमें रक्खा                                                                            | १:३ ग्रनुपातका प्राम               |       |       |                  |            |       |       |       |
| गया सिघेंट                                                                                       | १:५ श्रनुपातका कंकरोट बालूका मसाला |       |       |                  |            | -     |       |       |
| थ<br>सम्<br>वि                                                                                   | आरं बसें                           | ३ मास | ६ मास | ्र<br>वर्ष<br>(% | स्रारंभमें | ३ मास | ६ मास | ् चर् |
|                                                                                                  | ७ दिनकी जांचपर                     |       |       |                  |            |       |       |       |
| क-जांचिकरनेवाली                                                                                  |                                    |       |       |                  |            |       |       |       |
| प्रयोगशालाग्रोंमें                                                                               | 200                                | ७४    | ६१    | ४७               | 1 200      | ७४    | ७३    | 34    |
| ख-तहखानोंमें                                                                                     | 900                                | ६४    |       | ३७               | 200        | 90    | 33    | 80    |
| ग-छायादार जगहमें                                                                                 |                                    |       |       |                  |            |       |       |       |
| कपड़ेके बोरेमें                                                                                  | 200                                | ६६    | y o   | 85               | 800        | ६४    | ६३    | RX    |
| घ-छायादार जगहमें                                                                                 |                                    |       |       |                  |            |       |       |       |
| जूट-कागजके बोरे                                                                                  | 800                                | 90    | 3%    | 88               | 800        | ७३    | ६३    | ४२    |
|                                                                                                  | २८ दिनोंको जांचपर                  |       |       |                  |            |       |       |       |
| क-ऊपर लिखे अनुसार                                                                                | 200                                | 90    | ६१    | 38               | 1 800      | ७४    | ७१    | 85    |
| ख-ऊपर लिखे अनुतार                                                                                | 200                                | ५५    | X₹    | 88               |            | ६६    | 59    | 38    |
| ग-ऊपर खिखे अनुसार                                                                                | 200                                | ४६    | ×3    | 88               |            | ७४    | ६८    | ४५    |
| घ-अपर लिखे अनुसार                                                                                | 800                                | ६२    | ५७    | 88               | 800        | ७४    | 90    | Xq    |
|                                                                                                  |                                    |       |       |                  |            |       |       |       |

ऊपर दिये गये मांकड़ोंसे यह प्रत्यक्ष है कि लम्बे समय तक रक्षे रहने से सिमेंटमें खराबी मा जाती है तथा इस खराबीकी कमी बेसी, संग्रह करनेके तरीके पर निर्भर करती है। इसलिये यह बहुत म्रावश्यक है कि संग्रह करनेमें बहुत सावधानी बरती जाय। संग्रहीत सिमेंटको खराब होनेसे बचानेके लिये निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिये—

१. जहाँ तक हो सके, गोदामका कमरा मौसमसे रक्षित होना चाहिये। इसकी दीवारोंपर पक्का पलस्तर होना चाहिये तथा ऊपरकी छत रिइनफोर्स कंकरीटकी होनी चाहिये।

- २. गोदामका फर्श भी पक्का होना चाहिए और उस फर्श पर लकड़ीके तस्ते बिछा दिये जाने चाहिये तथा फर्श भीर लकड़ीके तस्तोंके बोच हवाके लिये कुछ खाली जगह छोड़ देनी चाहिये; इन तस्तोंपर सिमेंटके बोरोंको जमा देना चाहिये; ऐसा किये बिना नमी बोरोंमें होकर सिमेंट तक पहुँच सकतो है।
- ३. नम हवाको कमरे तक पहुँचनेसे रोकनेके लिये खिड़िकयाँ भीर दरवाजे कमसे कम होने चाहिये तथा उन्हं भ्रच्छी प्रकारसे बन्द स्वना चाहिये ग्रीर ग्रावश्यकता पड़ने पर ही खोलने चाहिये।
- ४. सिमेंटके बोरोंको दीवार व छतसे कमसे कम आधा मीटर दूर हटाकर रखना चाहिये।
- ५. संग्रहकी ग्रवधिके अनुपातसे सिमेंटमें खराबी होती है। इस कारण मिमेंटके वोरोंको लम्बी ग्रवधि तक नहीं रखना चाहिये तथा प्राप्त होनेके पश्चात उनका शीघ्रसे शोघ्र उपयोग कर लेना चाहिये।
- ६. सिमेंटको इस तरह जमा करना चाहिये कि पहले आये हुए सिमेंटका उपयोग पहले हो सके तथा पहचानके लिये बोरोंकी ढेरोपर एक कार्ड आलिपनसे टाँक देना चाहिए, जिस कार्डपर सिमेंटके आनेकी तारीख लिखी जानी चाहिये।
- ७. बोरोंपर नमीके जमावको रोकनेके लिये तापमान (टैम्परेचर) को उतार-चढ़ावसे बचाना चाहिये।
- दः गोदामके भोतरके तापमानको बाहरी हवाके तापमानकी अपेक्षा ऊँवा रखना चाहिये तथा गोदामके स्थानको बाहरी हवाके स्वतंत्र संचारसे बचाना चाहिये।
- बीरोंको ढेरीमें जहाँ तक हो सके सटा-सटाकर ही रखना चाहिये जिससे उनके बीच हवाका संचार न हो सके।

- १०. वोरोंको जमा करते समय, इस बातकी विशेष सावधानी बरतनी चाहिये कि बोरोंकी एकके ऊपर एक तह लगानेमें पन्द्रह बोरोंसे ज्यादा बोरे न रखें जायें।
- ११ जब सिमेंट खुलेमें रखना हो, तब बोरोंको लकड़ीके एक उठे हुए प्लेटफार्म पर जमा किया जाना चाहिये। ऊपरो हिस्से तथा बगलोंको ऐसे (वाटर प्रूफ) तिरपालोंसे भली प्रकार ढक देना चाहिये जिनमें-से जलका ग्रंश न जा सके। खुलेमें कमसे कम बोरे रखने चाहिये ग्रीर बेहतर होगा कि एक दिनके काममें ग्राने लायक सिमेंटसे ग्रिधिक बाहर खुलेमें न रखा जाय।

#### संक्षेप

सक्षेपमें, ग्रच्छे परिगाम प्राप्त करनेके लिये निम्नलिखित निषेधात्मक बातोंका पालन भ्रवस्य करना चाहिये:—

- १, मौसम के प्रभावको रोक सकनेवाली इमारतोंके अतिरिक्त श्रीर कहीं सिमेंटके बोरोंको जमान करें।
- २. सिमेंटके बोरोंको सीधे-सीधे फर्शपर जमा न करें। न उन्हें कंकरीटके फर्शपर रखें ग्रौर न बाहरी दीवारोंके सहारे टिकायें।
- ३. गोदाममें अनिवार्य आवश्यकतासे अधिक खिड़कियाँ तथा दरवाजे न रखें।
- ४. सिमेंटके गोदामको खिड़िकयाँ भीर दरवाजोंको भ्रनावश्यक खुला न रखें।
- प्र. सिमेंटकी बोरियोंके ढेरमें से ग्रधिक हवाका संचार न होने दे।
- इ. नमीके जमावको रोकनेके लिये, तापमानके उतार-चढ़ाव को रोकें।
- ७. ऊँचाई में १५ बोरोंसे धिषक बोरे जमा न करें।
- ताजा म्रायी हुई सिमेंटको उपयोगमें लाकर पुराने मालको गोदाममें न पड़ा रहने दें।

# उड़िसा सिमेंट लिमिटेड राजगंगपुर

## भ्रच्छा सिमेंट कौनसा-

- १. ग्रच्छा सिमेंट वह है जो जल्दी ही मजबूती देता है ग्रीर साथ ही दीर्घकालके बाद भी उसमें ग्रन्तिम मजबूती बहुत ज्यादा होती है। ग्रन्तिम मजबूतीसे मतलब है, कंकीटको सिमेंटके साथ मिलाये तथा जमाये जानेके बाद भी समयके साथ-साथ मजबूतीका बढ़ते जाना तथा किसी भी हालतमें घटना नहीं।
- २. ग्रच्छा सिमेंट वह है जो निर्मित कार्यमें प्रसरण (एक्सपैन्शन) ग्रथवा सिकुड़नेसे होनेवाले दरारको रोकता है, जिससे रिसनसे होनेवाला तथा शुलबीय (सल्फेट) ग्राक्रमणसे होनेवाला ग्रथवा क्षार (ग्रल्कली) की प्रतिक्रियाग्रोंसे होनेवाला क्रमिक विनाश नहीं होता।
- ३. ग्रच्छा सिमेंट वह है जिसके बनाये हुए मसालेसे काम करने में सुगमता हो।
- ४. 'कोणार्क' छाप सिमेंटमें ऊपर बताये सब गुण तो हैं ही, उसमें कुछ और भी विशेषता है, जैसे (क) इसका शानदार भूरा रंग; (ख) इसकी तनाव क्षमता (टेंसाइल स्ट्रेंग्य) तथा संपीड़ित शिक्त (कम्प्रेंसिव स्ट्रेंग्य), जो भारतीय मानक विशिष्टियों (इण्डियन स्टेंडडें स्पैसिफिकेशन) के साधारण पोर्टलैंड सिमेंटके लिये ग्राइ० एस० २६९-६७ (द्वितीय परिशोधन) के ग्रनुसार तथा पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेंस स्लैग सिमेंटके लिये ग्राई० एस० ४५५-१९६७ (द्वितीय परिशोधन) के ग्रनुसार निर्धारत न्यूनतम सीमासे कमसे कम दुगुनी हो सकती है।

## ५. 'कोणार्क' छाप सिमेंट गुण तथा शक्ति के बलपर स्थित है।

## हमारी सफलताके कारण-

यह हमारी सुसज्जित प्रयोगशालाके भ्रत्यन्त भ्रनुभवी तथा सुयोग्य वैज्ञानिक सहयोगियोंके विस्तृत परीक्षणों, ग्रध्ययनों तथा हमारे भ्रनुभवी कर्मचारियोंके निष्ठापूर्ण पर्यवेक्षणका परिणाम है।

कच्चे मालोंके समनुपातपर तथा उसे घूमते हुए भट्टे (रोटरो किल्न) में नियंत्रित तापमानमें जलाये जाते समय विशेष नियन्त्रण रखा जाता है जिससे ऊँची किस्मका भामक (विलक्ष) प्राप्त होता है। पिसायी करनेमें विभिन्न मूल पदार्थोंके समनुपातोंके नियन्त्रणमें विशेष ध्यान रक्खा जाता है, तथा पिसायी के तापमानपर विशेष नियन्त्रण रखते हैं जिसके फलस्वरूप इस प्रकारकी बढ़िया सिमेंट तैयार होती है।

# इसके लिये हमारे विश्वस्त होनेके कारएा —

हमारी सुसज्जित प्रयोगशालामें अन्वेषण तथा विकासके कार्य निरन्तर चलते रखते हैं। सिमेंटकी शक्ति तथा टिकाऊपनकी जान-कारीके लिये हम नमूनोंको तीनसे पाँच वर्षो तक अवलोकनके अधीन रखकर जाँच करते हैं। अपने सब इमारती निर्माण-कार्य हम लोग अपने हो सिमेंटसे करते हैं, जो इसकी शक्ति और गुएाकी विश्वस्तताका प्रमाण है।

## ग्रन्य विशेषताएँ—

(क) सिमेंटकी समांगता (साउण्डनेस)—सिमेंटकी समांगता असंयोजित चूना (फी लाइम), शुल्बारिक श्रजलेय (जिप्समके सल्फुरिक श्रनहाइड्राइट) श्रौर मंगनेशियापर निर्भर करता है।

- (ख) पदार्थीका नियंत्रित समनुपात उपर्युक्त पदार्थीके कारण उत्पन्न होनेवाली सब कठिनाइयोंसे बचाता है।
- (ग) कच्चे मालके मिश्रणको भामक बनानेके लिये एक नियन्त्रित तापमानपर जलाकर उसमें ग्रसंयोजित चूना कमसे कम रहने दिया जाता है जो कि हानिकारक न हो।
- (घ) चूना-पत्थरकी खानोंपर कड़े नियंत्रणसे छांटे हुए पत्थरोंके उपयोग द्वारा, तैयार सिमेंटमें रहनेवाले मेंगनेशियाको निर्धारित सीमाके पर्याप्त अन्दर रखा जाता है। वही सिमेंट समागत (साउण्ड) कहलाता है जिसमें कंकीटके ढालनेके पश्चात चिटकन/दरार पैदा न हों।

'को गार्क' छाप सि मेंट में सभी पदार्थ सन्तुलित होनेसे वह हमेशा कंक्रीट ढांचोंको चिटकन/दरार रहित रखता है।

## शुल्बीय (सल्फेट) प्रतिरोध—

सामान्य रूपसे समुद्रतटीय क्षेत्रोंमें या पानीके तलमें हुए निर्माण कार्य, मिट्टी या जलमें वर्तमान शुल्बीय (सल्फ्रेट्स) से आकान्त रहते हैं। परन्तु हमारे परीक्षण-परिगामोंसे प्रकट हुआ है कि 'कोणार्क' छाप सिमेंटमें इस प्रकारके आक्रमणके प्रतिरोधकी महान शक्ति है। इसलिये समुद्रतटवर्तीय एवं पानी के तलमें होनेवाले निर्माण कार्यमें 'कोणार्क' छाप सिमेंटका उपयोग करना श्रेयस्कर है।

हम लोग निम्न प्रकारके सिमेंट 'कोगार्क' छापके बनाते हैं-

- (१) साधारण पोर्टलेण्ड सिमेंट
- (२) पोर्टलैण्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सिमेंट

'कोणार्क' छाप पोर्टलैण्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सिमेंटके श्रतिरिक्त गुरा एवं विशेषताएँ ये हैं—

- (१) 'कोणार्क' छाप पोर्टलैण्ड ब्लास्ट फर्नेंस स्लैग सिमेंट उप-भोक्ताग्रोंको विश्वस्त करता है कि इसका जलनियोजन ताप (हीट आफ हाइड्रेशन) बहुत कम है इसी कारण यह कंक्रीटके बड़े ढांचों, बांघों, पुलों तथा गहरी नीवोंको चिटकन/दरारोंसे मुक्त रख पाता है।
- (२) 'कोणार्क' छाप पोर्टलैण्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सिमेंट शुल्बीय (सल्फेट) आक्रमणों और अम्लोय (एसिड) प्रतिक्रियाओंका अच्छा अवरोधक है। इसलिये गोदियाँ (डौक्स), बन्दरगाहों, तालाबों, बाँघों, नहरों खीर सड़कों तथा समुद्रतटीय क्षेत्रोंमें निर्माणार्थं इसका बेखटके उपयाग किया जा सकता है।
- (३) विशेषतया जलके तलोंमें हुए कार्योंमें सिमेंटके ढाले हुए ढांचोंमें जलीय रिसनके कारण होनेवाला क्रमिक विनाश 'कोणाक' छाप पोर्टलेण्ड ब्लास्ट फर्नेंस स्लैग सिमेंट हारा पूर्णरूपसे रुक जाता है।
- (४) 'कोणार्क' छापके पोटंखेण्ड ब्लास्ट फर्नेंस स्लैग सिमेंटसे कार्य करनेमें विशेष सुगमता रहती है धर्यात् विलयन (डिस्सोल्युशन) के लिये प्रभाव्यता (ससेप्टिबिलिटी) घटती है, जलके लिये अभेद्यता बढ़ती है, कंकीटमें जलनियोजनके द्वारा उत्पन्न पारगम्यता (परिमएबिलिटी) धच्छी होती है तथा ग्रायतन परिवर्तन न्यून (लो वोल्यूम चेंज) होता है जो कि बड़े-बड़े कंकीटके निर्माण कार्योंके लिये धिषक पसन्द किया जाता है।
- (५) हमारे 'कोणार्क' छाप ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सिमेंटमें ब्लास्ट फर्नेसके ग्रच्छी प्रकार छांटे हुए दानेदार स्लैगकी उपस्थितिसे, इसपर रेलवेके लोकोमोटिवके घुंएके गैसका ग्रसर नहीं होता। इसलिये रेलवेके लिये पुल तथा पहाड़ोंमें

सुरंग बनानेके लिये इस सिमेंटका उपयोग विशेष लाभदायक है।

(६) भारतवर्ष जैसे उष्ण कटिबन्धीय (ट्रापिकल) देशोंके लिये इस प्रकारका सिमेंट बहुत उपयोगी है।

हमारा 'कोणार्क' छाप पोर्टलेण्ड व्लास्ट फर्नेस स्लैग सिमेंट भारतीय मानक संस्थाके स्पैसिफिकेशन ग्राई०एस० संख्या ४५५-१९६७ (द्वितीय परिशोधन) द्वारा निर्धारित गुरासे पूर्णतया मिलान खाता है।

स्रगले पृष्ठोंपर 'कोणार्क' छापके साधारण पोर्टलंण्ड सिमेंट तथा पोर्टलंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सिमेंटके हमारे सुसज्जित प्रयोगशालामें जाँच किये हुए तथा भारतीय मानक निर्देश द्वारा निर्धारित सीमाके स्रांकड़े दिये हुए हैं, जिससे यह निश्चय होता है कि 'कोणार्क' छापका सिमेंट ही एक मात्र सिमेंट है जो गुण (क्वालिटी) तथा शक्ति (स्ट्रेंग्थ) के स्राधार पर स्थित है। यह सर्वदा आपके साथ है।

तालिका संख्या १ साधारण पोर्ट लैण्ड सिमेंटके लिये है तथा तालिका संख्या २ पोर्ट लेण्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सिमेंटके लिये है।

भावी सन्तितिके लिये आज मजबूत इमारत बनाइये कीणार्के छाप 'डालिमिया' सिमेंट

'कोणार्क' का सौन्दर्य श्रतुलनीय है 'कोणार्क' का गुएा श्रतुलनीय है

# कोणार्क

सदैव टिकाऊ तथा ग्राकर्षक बने रहनेके लिये है।

#### तालिका-१

#### सामान्य पोर्टलैण्ड सिमेंट

हमारी प्रयोगशालामें श्राई. एस. २६६-१६६७ श्राई. एस. २६६- (द्वितीय परिशोधन) के

| परीक्षण                                | १६६७ (द्वितीय<br>परिशोधन) के ग्रनु-<br>सार प्राप्त परिणास | श्र <b>नुसार नि</b> दिष्ट सीमाएँ |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| जमने (सेंटिंग) का समय                  |                                                           |                                  |
| प्रारम्भिक (मिनटोंमें)                 | 280                                                       | कमसे कम ३० मिनटके बाद            |
| ग्रन्तिम (मिनटोंमें)                   | २४४                                                       | ग्रधिकाधिक ६०० मिनटोंमें         |
| संपीडित (कम्प्रेसिव) शक्ति             |                                                           |                                  |
| प्रतिवर्ग सैंटोमीटरकी<br>किलोग्राममें— |                                                           |                                  |
| (क) ३ दिन (३ घनोंका                    |                                                           |                                  |
| ग्रौसत)                                | ३२६                                                       | कमसे कम १६० किलोग्राम            |
|                                        |                                                           | प्रतिवर्ग सेंटीमीटरकी            |
| (ख) ७ दिन (३ घनोंका                    | ३६६                                                       | कमसे कम २२० किलोग्राम            |
| ग्रीसत)                                |                                                           | प्रतिवर्ग सेंटीमीटरकी            |
| समांगता (साउंडनेस                      |                                                           |                                  |
| परीक्षण)                               |                                                           |                                  |
| (क) लीचैटलियर एक्सपैंशन                | १-५ मिलीमीटर १                                            | ० मिलीमीटरसे ग्रधिक नहीं         |
| (ख) ग्राटोक्लेव एक्सपैंशन              | ०.२८ प्रतिशत ०.                                           | = ० प्रतिशतसे <b>अधिक नहीं</b>   |

#### तालिका-२

#### पोर्टलैण्ड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सिमेंट

परीक्षण

हमारी प्रयोगज्ञालामें श्राई एस ४४४- श्राई एस ४४४- श्राई एस ४४४- १६६७ (द्वितीय परिज्ञोधन) परिज्ञोधन) के श्रनु- के श्रनुसार निविद्य सीमायें। सार प्राप्त परिणाम

जमने (सेटिंग) का समय

प्रारम्भिक (मिनटोंमें) २०५ कमसे कम ३० मिनटोंके बाद

ग्रन्तिम (मिनटोंमें) २५० ग्रधिकाधिक ६०० मिनटोंमें

संपीडित (कम्प्रे सिख) शक्ति

प्रतिवर्ग सैंटीमीटरकी किलोग्राममें

(क) ३ दिन (३ घनोंका ग्रीसत)

तत) १८३ कमसे कम १६० किलोग्राम

(ख) ७ दिन (३ घनोंका २४५ कमसे कम २२० किलोग्राम श्रीसत) प्रतिवर्ग सेंटीमीटरकी

समांगन (साउण्डनेस) परीक्षण

(क) लीचैटलियर एक्सपैंशन १ मिलीमीटर १० मिलीमीटरसे ग्रधिक नहीं

(ख) ग्राटोक्लेव ऐक्सपैंशन ०.११ प्रतिशत ०.८० प्रतिशतसे ग्रधिक नहीं

# पोर्टलेग्ड पोजोलाना सिमेंट क्या वस्तु है ?

सामान्य पोर्टलेण्ड सिमेंटका यह एक सुधारा हुन्ना रूप है तथा जहाँ सामान्य पोर्टलेण्ड सिमेंटका प्रयोग होता है वहाँ इसका उपयोग प्रतिरिक्त लाभोंके साथ किया जा सकता है। ग्रमेरिका, संयुक्त राज्य (युनाइटेड किंगडम), जर्मनी, फांस तथा ग्रन्य योरोपियन विकासशील देशोंमें इसका व्यापक प्रयोग, सब प्रकारकी इमारतों, ग्रन्य निर्माण-कार्यों तथा बड़े-बड़े बांधोंके निर्माणमें भी हुन्ना है।

### ''ग्रो. सो. छाप''

# डालिमया पोर्टलैण्ड पोजीलाना सिमेंट

सिमेंट-निर्माणके क्षेत्रमें उड़िसा सिमेंटके लगभग २० वर्षोंके अनुभवकी पृष्ठभूमिसे युक्त हमारी सुसज्जित प्रयोगशालामें किये गये विस्तृत अन्वेषण-कार्यका यह परिगाम है।

सामान्य पोर्टलैण्ड सिमेंटमें रहने वाले सभी पदार्थोंके ग्रतिरिक्त पोर्टलेण्ड पोजोलाना सिमेंटमें पोजोलाना नामक एक ग्रीर पदार्थ रहता है, जो सामान्य पोर्टलेण्ड सिमेंटकी किमयोंको दूर करता है तथा इसके गुगोंमें सुघार लाता है। "ग्रो सी." छाप डालिमया पोर्टलेण्ड पोजोलाना सिमेंटके निर्माणमें हमारे द्वारा प्रयुक्त पोजोलाना पदार्थ देशमें उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ पदार्थोंमें से एक माना गया है।

''ग्रो. सी.'' छाप डालिमया पोर्टलेण्ड पोजोलाना सिमेंट न केवल पोर्टलेण्ड पोजोलाना सिमेंटके लिये दिये गये, भारतीय मानक निर्देश आई. एस.: १४८६-१६६७ (प्रथम परिशोधन) के ग्रनुरूप है, बित्क सामान्य पोर्टलैण्ड सिमेंटकी अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि सामान्य पोर्टलैण्ड सिमेंटके लिये आवश्यक कमसे कम शक्तिकी हिष्टिसे भी यह श्रेष्ठ है। निम्नलिखित विवरणसे यह बात प्रत्यक्ष हो जायेगी—

सिमेंट तथा प्रामाणिक स्तरकी वालू आई. एस. ६५०: १६६६ (परिशोधित) के अनुसार (१:३) के मसालेकी प्रतिवर्ग सैंटीमीटर

#### किलोग्राममें संपीडन शक्ति (कम्पेसिव स्ट्रेग्थ)

| जाँचकी<br>ग्रबधि | न्नाई. एस. २६८-<br>१८६७ (द्वितीय<br>परिशोधन) द्वारा<br>सामान्य पोर्टलैण्ड<br>सिमेंटके उपयोगसे<br>निदिष्ट | न्नाई. एस. १४८६-<br>१६६७ (प्रथम<br>परिशोधन) द्वारा<br>पोर्टलैण्ड पोजो-<br>लाना सिमेंटके<br>उपयोगसे निर्दिष्ट | शालामें 'ग्रो.सी.'<br>छाप डालमिया |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ३ दिन            | कमसे कम १६०                                                                                              | निर्दिष्ट नहीं                                                                                               | ₹ १ १                             |
| ७ दिन            | कमसे कम २२०                                                                                              | कमसे कम १७५                                                                                                  | <b>३</b> ० ८                      |
| १४ दिन           | निद्धिट नहीं                                                                                             | कमसे कम २५०                                                                                                  | ३ २ ६                             |

"ओ. सी." छाप डालिमया पोर्टलैण्ड पोजोलाना सिमेंटका प्रयोग आपके लिये कैसे लाभकारी है ?

- (१) समयके साथ-साथ पोर्टलैण्ड पोजोलाना सिमेंटकी शक्ति बढ़ती जाती है तथा इसकी चरम शक्ति सामान्य पोर्टलेण्ड सिमेंटसे भी अधिक है।
- (२) डालिमया पोर्टलैण्ड पोजोलाना सिमेंटमें ग्रच्छी किस्मका रासायनिक मिश्रण है, जिसके कारण रासायनिक ग्राघातोंको रोकनेकी इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। भूमिगत जलमें कई स्थानोंमें गुल्बीय

रआकार सातग्र प्रसाद ।।

Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations

(सल्फेट) पाया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में न केवल नींवमें किये जानेवाले सिमेंटके सामान्य निर्माणको बल्कि ऊपरके ढांचेको बहुत जल्दी हानि पहुँचती है तथा शुल्बीय (सल्फेट) ग्राघातसे वह टूट भी जाते हैं। सामुद्रिक निर्माणमें भी ऐसा ही होता है। उनमें उपयोग किये

मल-प्रवाहकों (सीवर्स-ड्रोन) में किया गया सिमेंटका काम भी, तेजाबी गैसोंकी मौजूदगीके कारण खराब हो जाता है।

गये लोहेके सरियोंमें क्लोरीन युक्त समुद्रके पानीसे जंग लग जाती है।

कंक्रीटमें मिलाये जानेवाले कुछ पदार्थों में ग्रवांछिच रासायनिक पदार्थ होते हैं जो साधारण पोर्टलैण्ड सिमेंटमें मौजूद ग्रसंयोजित क्षारों (फी ग्रलकलीज)से मिलकर प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं जिससे कंक्रीटके ढाँचे क्रमशः खराब होते रहते हैं।

इस प्रकारकी हालतोंमें डालिमया पोर्टलैण्ड पोजोलाना सिमेंट हो एक सस्ता समाधान है।

- (३) बांध, खम्भे, थामनेवाली दीवारों ग्रादिमें साधारण पोर्टलैण्ड सिमेंटके द्वारा किये जाने वाले सिमेंटके विशाल कार्योंमें जलके मिश्रणसे उत्पन्न तीव्र गर्मीके कारण तथा ग्रधिक सिकुड़नेके कारण बहुधा चिटकन/दरारें पड़ जाती हैं। डालिमया पोर्टलैण्ड पोजोलाना सिमेंटमें जलके मिश्रणसे बहुत कम गर्मी पैदा होती है, तथा सिकुड़न भी बहुत कम होती है, जिस कारणसे इस प्रकारकी सिमेंटके द्वारा किये गये कामको श्रेष्ठ समभा जाता है।
- (४) डालिमया पोर्टलैण्ड पोजोलाना सिमेंटको सामान्य पोर्टलैण्ड सिमेंटकी अपेक्षा बहुत बारीक पीसा जाता है। कम पानीसे इसमें अच्छी कायं-सुगमता आ जाती है, जिससे इसका कंक्रीटका काम कम रिसन वाला, अच्छा सघन तथा मजबूत होता है और अधिक अभेद्य होता है।

संक्षेपमें, जहाँ साधारण पोर्टलैण्ड सिमेंटका उपयोग हो सकता है वहाँ डालमिया पोर्टलेण्ड पोजोलाना सिमेंटका उपयोग अधिक लाभदायक होगा तथा निश्चिन्ततापूर्वक किया ा सकता है।

ग्राप निश्चितरूपसे डालियया पोर्टलेण्ड पोजोलाना सिमेंटके उपयोगके बारेमें निम्नलिखित बातोंको जाननेमें दिलचस्पी लेंगे।

- (१)साधारण कंकीटके काममें, या रिएनफोर ड सिमेंट कंकीटके काममें या जोड़ाईके सिमेंटके मसालेमें या प्लाष्टरके काममें एवं परिसज्जन (फिनिशिंग) के काममें ग्रन्य वस्तुग्रों (कंकड़, बालू ग्रादि) के साथ जितनी साधारण सिमेंटका, वजनके ग्रनुसार या ग्रायतन (वोल्यूम) के ग्रनुसार ग्राप उपयोग करते हैं, उसीके ग्रनुसार ग्राप उतनी ही डालिमया पोर्टलेण्ड पोजोलाना सिमेंटका उपयोग कर सकते हैं।
- (२) डालिमया पोर्टलेण्ड पोजोलाना सिमेंटके द्वारा श्रार सी सी ए के निर्माणकी दशामें ऊपरी ढाँचे (शर्टीरंग, सेंटिरंग तथा पाड़ श्रादि को जनरल विल्डिंग-कन्स्ट्रक्शन श्राई. एस. : ४१६-१६६४ में विणत सामान्य तथा रिएनफोर्स्ड सिमेंट कंक्रीटसे सम्बद्ध कार्य-नियमोंचे अनुसार साधारण पोर्टलेण्ड सिमेंटके लिये निर्दिष्ट समयके उपरान्त हटाया जा सकता है।
- (३) डालिमया पोर्टलैण्ड पोजोलाना सिमेंटके पूरे लाभ प्राप्त करनेके लिये हम सुफाव देते हैं कि सामान्य समयसे एक-तिहाई ग्रिष्ठिक समय तकके लिये समस्त निर्माण कार्यको नमीकी परिस्थितिमें रखा जाय।

## उड़िसा सिमेंट लिमिटेड

कारखाना: राजगंगपुर, जिला-सुन्दरगढ़ (उड़िसा राज्य)

दिल्ली कार्यालय : ४-सिन्धिया हाउस, नयी दिल्ली-१

CC-O. Nanaji Deshmukh (ibeav, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

Tours milial Mulle 1

CC-O. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. An eGangotri Initiative

4

